

# समालीचनार्य

# परमभाव प्रकाशक

# नयचक्र

#### @लेखकः

डॉं० हुकमचन्द मारिल्ल धारत्री, त्यायतीर्थ, साहित्यरत्त, एम० ए०, वीएव० डी० श्री टोडरमल स्मारक भवन, ए-४, बायुनगर, जयपुर – ३०२०१४

प्रकाशक:

पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ए-४, बापूनगर, जबपुर – ३०२०१४ \* प्रथम सस्करण १२ हजार द्वितीय सस्करण ५ हजार २०० [२९ अक्टूबर १९८९ ई०, दीपावली]

मृत्य : ग्यारह रूपए

\*इस कृति का पूर्वार्द्ध जिनवरस्य नयचक्रमके नाम से प्रकाशित हुआ था।

म्द्रकः

राजेश्वरी फोटोसेटर्स, (प्रा ) लि , २/१२, पजाबी बाग, नई दिल्ली

# प्रकाशकीय

डॉ० भारित्ल की चिरप्रतीक्षित कृति 'परमभावप्रकाशक नयचक्र' का प्रकाशन करने हुए हमें हार्दिक प्रमन्तात का अनुभव हो रहा है। इस कृति का पुर्वार्द्ध हम अप्रैल १९६२ ई० मे ही पाठको तक पहुँचा चुके हैं। अध्यात्मप्रेमी ममाज को तभी में इसके उत्तरार्द्ध की प्रतीक्षा थी।

अनेको आग्रहो अनुरोधो के उपरान्त भी कुछ ऐसी विघ्नबाधाए रहीं कि इसका लेखन कार्य अवरुद्ध हो गया। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का निधन एक ऐसा तृफान था कि जिसमें सभी अध्यात्मप्रेमी समाज आन्दोनित हो उठा था। हिन्दी आन्सधर्म एक से दो हुए और फिर बीतरागविज्ञान का जनम—यह सब इतिहास की बाते हैं, जिनकी चर्चा यहान तो अभीष्ट ही है और न अपेक्षित हो।

वीतरागिवजान के जन्म के साथ ही उसके सम्पादकीयों में नयचक्र जैसे गृड विषय को चलाते रहना इस्ट प्रतित नहीं हुआ। अतः इसे बीच में ही रोककर 'बारहभावना एक अनुशीलन' किसाना आरम की हा, जो पुस्तकाकार प्रकाशित होकर आपके हाथ में पहुँच चुकी है। तदुपरान्त फिर नयचक्र आरभ किया गया, जो अब पणे होकर आपके हाथों में पहुँच रहा है।

इस कृति के सन्दर्भ मे नया कुछ न लिखकर जिनवरस्य नयचक्रम् पूर्वार्ढ के प्रकाशकीय का निम्नाकित अश दे देना उचित समझता हूँ—

''समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। अतः आगम के गहन अभ्यास के लिए जिसप्रकार नयों का स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है, उसीप्रकार आत्मा के सम्यक् अवलोंकन अर्थात् अनुभव के लिए भी नयिश्माग द्वारा भेदजान करना परमावश्यक है। इसप्रकार आगम और अध्यात्म—दोनों के अभ्यास के लिए नयों का स्वरूप गहराई से जानने की आवश्यकता असींदिग्ध है।

प्रस्तृत ग्रन्थ जिनवरस्य नयचक्रम् में नयो का स्वरूप एवं उनके सम्बन्ध मे आनेवाली विषम गृत्वियो को मुलझात हुए सरल एव मुबोध भाषा मे यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की गई है कि इनसे अपने आत्महितरूप प्रयोजन की सिद्धि किसप्रकार हो सकती है। प्रस्तृतिकरण इतना सुन्दर है कि कही भी उलझाव नहीं होता. सर्वत्र समन्वय की सगन्ध प्रतिभामित होती है।

इस अद्भृत ग्रंन्थ की रचना का भी एक इतिहास है। बात सन् १९७९ ई० की है। श्रावणमास में सनानेवाले सोनाय हिपांवर में जब डॉ० हुकस चन्द्रजी ग्रापित्ल ने 'तयचक्र' ग्रन्थ को उत्तम कक्षा के रूप में पढ़ाने के लिए चना और उसमें से अध्यादम के गभीर न्याय प्रस्तुत किये, तब उपस्थित सम्पूर्ण मुमुख समाज को लगा कि नयों के गहरे अध्ययन बिना जिनागम का मर्स समझ पाना सहज सभव नहीं है। अबत्यक जो 'तयचक्र' न्याय का ग्रन्थ माना जाकर मुमुख समाज से अध्ययन की दृष्टि से उपक्षित रहन यथा था, उसके गहरे अध्ययन की जिजासा भी डॉ० भारित्ल जी के विचेचन द्वारा जागन हो गई।

सभी की भावनानुसार उपयुक्त अवसर जानकर मैंने डॉo भारित्लजी से ंक्रमबद्धपर्यायं समाप्त हो जाने के बाद आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में एक लेखमाला नयों के सम्बन्ध में चलाने का आग्रह किया। यह बात लिखते हुए मुझे गौरव का अनुभव हैं। रहा है कि उन्होंने मेरे आग्रह की वीकार कर अही १९८० से आत्मधर्म में जिनवरस्य नयचक्रम् नाम से यह लेखमाला आरम्भ की. जो आज तक चल रही है और आगे भी न जाने कब तक चलेगी।

उक्त लेखमाला का समाज में कल्पनातीत स्वागत हुआ। अधिक क्या लिखुँ? जब एकबार मुम्कू समाज के शिरमीर आध्यात्मिक प्रवक्ता पण्डित श्री लालचत्याई अमरचन्दजी मोदी, राजकोट ने मुझसे कहा कि मै तो इस लेखमाला के पंजो को आत्मधर्म से निकलकर कलगं फाइल बताकर रखता हूँ, क्योंकि अलग-अलग अकों मेहोने से सन्दर्भ टूट जाता है और बार-बार अध्यत करने में असुविधा होती है, तब मुझे इसकी महिमा विशेष भासित हुई।

जब इंसप्रकार के भाव अन्य भाईयों ने भी व्यक्त किये, तब इसे प्स्तककार प्रकाशित करने की भावना जागृत हुई। यद्योंप डॉo भारित्लजी द्वारा लिखित अन्तक जितनी भी लेखमालाये आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में बलाई गई है, वे सभी अनेक भाषाओं में प्स्तकाकार प्रकाशित हो चुकी है और समाज ने उन्हे हृदय से अपनाया है, अत इसके भी प्स्तकाकार प्रकाशित करने की योजना तो थी ही, किन्तु यह कार्य लेखमाला के समाप्त होने पर ही सम्पन्त हो पाता।

जब सन् १९८० ई० के श्रावणमास में लगनेवाले सोनगढ शिविर में दूमरी बार भी इसी विषय को उत्तम कक्षा में उन्होंने चलाया, तबतक इसका बहुत चंठ अश आत्मधर्म में प्रकाशित हो चका था। इसकारण यह विषय बहुवर्चित हो गया था। यदापि म्बामी जी की तींबयत ठीक नही थी, तथा उनकी इच्छानुसार उनकी उपित्यति में हो स्वाध्याय मॉटर में यह कक्षा चली, जिसे उन्होंने भी मनोयोगपूर्वकस्ता। अवतक मुमुखु बन्धुओं को भी इस विषय प्रकाशकीय ] [ ४

का पर्याप्त परिचय हो गया था। इस शिविर मे १६०० आत्मार्थी मृम्क्षभाई पधारे थे, जिनमें लगभग १४० वे विद्वान थे, जो सोनगढ़ की ओर से पर्यूषण पर्य के अवसर पर समाज में प्रवचनार्थ जाते हैं और तत्वप्रचार की गतिविधियां सचालित करते हैं। उससमय उन सबमे नयो का प्रकरण चर्चा का मृख्य विषय वन गया था।

आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में इसके समाप्त होने मे वर्षों की देरी देखकर एवं आत्मार्थी मुम्कु बन्धुओं की उत्सुकता को लक्ष्य में रखकर निश्चय व्यवहार प्रकरण ममाप्त होते ही इसे पूर्वाई के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय निया गया। फलस्वरूप प्रस्तन कृति आपके हाथ में हैं।

नयों का विषय जिनवाणी में अचर्चित नहीं है। 'नयचक्र' नाम से भी अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं और अन्य ग्रन्थों में भी प्रकरण के अनुसार यथास्थान नयों की चर्चा की गई है। नयों के कथन करनवाले ग्रन्थों की जानकारी अन्त में दी गई 'सन्दर्भ ग्रन्थ मची' से ग्रान्त की जा सकती है।

नयों का म्बरूप जानने के लिए जब साधारण पाठक नयचकारि महान ग्रन्थों का अवलोकन करता है तो उनमें प्राप्त विविधता, बिस्तार और विविध बिवधाओं के कथन में इम्प्रकार उलझने लगता है कि क्षे यह नयचक इन्द्रजाल-सा प्रतीत होने लगता है और अध्ययनकाल में समागत गृत्थियों को मुलझाने में जब अपने को असमर्थ पाता है, तब या तो घबडाकर अध्ययन से ही बिरत हो जाता है या फिर यदातदा मिथ्याभिप्राय का पोषण करने लगता है। बहुत से लोग तो यह कहकर कि 'यह तो बिद्धानों की चींज है, इसमें हमें नहीं उलझना है' उपेक्षा कर देने है, या फिर अनिर्णय के शिकार हो जाते है। इसप्रकार यह मानवजीवन यो ही व्यर्थ निकल जाता है और कुछ भी हाथ नही

जिनागम में प्राप्त मंभी ग्रन्थों का गहराई में अध्ययन कर, मनन कर तथा आध्यात्मिक सत्पुष्त भी कानजी स्वामी के सान्निध्य का प्रा-पुरा लाभ उठाकर डॉठ हुकमचन्दजी मार्गटल ने इस कमी को पृग करने के लिए यह महान ऐतिहासिक कार्य किया है, इसका मृत्याकन हम क्या करे, इतिहास करेगा। इस ऐतिहासिक अमरकृति में उन्होंने नयग्रन्थों के अध्ययन में आनेवाली गृत्थियों को स्वय उठा-उठाकर उनका समृवित समाध्यात एसतृत किया है, विरोधी प्रतीत होनेवाले विभिन्न कथनों में सार्थक समन्य स्थापित किया है, उनके मर्म को खोला है और उनका यथार्थ प्रयोजन स्पष्ट किया है। उनके इस अमृतपूर्व कार्य का वास्तविक आनन्द तो इसका गहराई से अध्ययन करनेवालों बाराभार्यी हो उठा सकते हैं।

आगम मे नयों का प्रतिपादन वो प्रकार से उपलब्ध होता है, आगमिकनय आध्यारिमकनय। बत्तस्वरूप का प्रतिपादन करनेवाले आगमिकनय। विषय प्रहों इच्य बनते हैं और आध्यारिमक नयों का विषय मुख्य हुए से उपला ही होता है। दोनों ही ग्रीतपादन शैली मे भी अन्तर है। दोनों ही शैलियों मे नयों के बहुत कुछ नाम एक से पाये जाने से भी भम उन्पन्न होने की मभावनाएं रहती हैं। इस अन्तर प्रत्य में डॉ० साहब ने दोनों शैलियों का अन्तर बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। तथा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अंततीगत्वा सबका प्रयोजन तो एकमात्र एकत्व-विभक्त आत्रमा को प्राप्त करना ही है, जिसके आश्रम से बीतरागताहम्प धर्म की उत्पत्ति होती है और अनन्त सुखशान्ति की प्राप्ति होती है।

इस ग्रन्थ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नय कथनो के अध्ययन में आनेवाली गुन्थियों का प्रतिदिन काम आने वाले रोचक उदाहरणों से सरल करके समझाया गया है। कई उदाहरण तो सागरूपक जैसे लगते हैं।

अधिक क्या लिख् सम्पूर्ण ग्रन्थ एक बार नहीं, अनेक बार मुलन, पठनीय हैं। इस श्रद्धितीय ग्रन्थ के प्रणयन के लिए डॉ॰० भारित्लजी को हार्दिक बधाई देते हुए तत्वप्रेमी पाठकों से इसका गहराई से अध्ययन करने का अनुरोध करता हैं। इसका व्यक्तिगत स्वाध्याय तो किया ही जाना चाहिए, सामृहिक स्वाध्याय में भी इसका पठन-पाठन होना चाहिए। तथा विश्वविद्यालयीन जैनदर्शन के पाठ्यक्रम एव ममाज द्वारा सर्चालित परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में भी इसे मुम्मित्तिल किया जाना चाहिए।"

इस 'परमभावप्रकाशक नयचक्र' का पूर्वार्ड तो 'जिनवरस्य नयचक्रम्' का परिवर्तित रूप ही है एव उत्तरार्ड पूर्णत नया है। 'जिनवरस्य नयचक्रम्' को परक्कर जिन महिष्यों ने जो सम्मतिया और सुशाब हमें भेजे थे, उन्हें भी हमने इसके अन्त में पाठकों की जानकारी के लिए दे दिये हैं।

इसप्रकार अब यह सर्वांग हो गया है, तथापि मनीषियो के सुझाव अपेक्षित है. जिससे आगामी संस्करणों में आवश्यक संधार हो सके।

अन्त में इस कृति के फोटोसैटिंग, ऑफसैट मुद्रण तथा बाइडिंग व्यवस्था के लिए साहित्य प्रकाशन एव प्रचार विभाग के प्रभागी श्री अधिल बसल को प्रम्यवाद देता हूँ, साथ ही राजेश्वरी फोटोसेटर्स ग्रा. लि के मत्री श्री जगननाथ जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने इसके कलेवर को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते में अपना योगदान दिया है। इस कृति को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिन महान्भावों ने आर्थिक सहयोग दिया है उनका भी आभार मानता हूँ। आप सबके जीवन को सार्थक बनाने में कृति उपयोगी होएं ऐसी पिवत्र भावना के साथ।

### अपनी बात

यद्यपि सम्पूर्ण जिनागम नयों की भाषा मे ही निबद्ध है और जिनागम मे यत्रत नयों के मन्दर्भ में चर्चा भी कम नहीं हुई है, तथापि ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, जो सर्वाग हो और सम्पूर्णत नयवित्रवन के लिए ही समर्पित हो। नयचक नाम में भी जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें भी सम्पूर्णत नयों का ही प्रतिपादन हो—ऐसा नहीं है, उनमें अन्य विषय भी बहुत है, जैसे माइल्ल धबल के द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र के बारह अधिकारों में नय विषयक मात्र एक ही अधिकार है।

जिनागम में यत्रतत्र प्रयुक्त एवं विभिन्न प्रकरणों में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध ममस्न नयों को व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर उपलब्ध करा देने की भावना में ही इस "परमभावप्रकाशक नयचक्र" का जन्म हुआ है। यह दावा करना नो सभव नहीं हैं कि इसमें बह सबक्छ ममेट लिखा गया, जो जिनागम में यत्रतत्र उपलब्ध है, पर यह इस दिशा में किया गया प्रथम प्रयास अवश्य है, जो बहुत कुछ अपने में समेटे हुए हैं और इस दिशा में काम करनेवालों को प्रेरक बन मकता है।

यह तो सर्वीविदित ही है कि इसका पूर्वार्ड जिनवरस्य नयचक्रम के नाम से अप्रैल १९६२ में प्रकाशिना हो चुका है। इस कृति की जन्मकथा की सम्यक् जानकारी के लिए जिनवरस्य नयचक्रम में प्रकाशित ''अपनी बात'' का पनगवलोकन आवश्यक है, वो इसप्रकार है—

"यद्यपि जिनागम अगाध है, तथापि जिसप्रकार अगाध सागर मे भी रैरना जाननेवाले प्राणियों का प्रवेश निर्वाध हो सकता है, होना है; उसीप्रकार नयों का सम्प्रकृ स्वरूप जाननेवाले आत्माधियों का भी जिनागमें प्रवेश समब्द है, महज है। तथा जिसप्रकार जो प्राणी तैरना नही जानता है, उसका मरण छोटे मे पोखर में भी हो सकता है; तरणताल (Swimming pool) में भी हो सकता है; उसीप्रकार नयज्ञान से अनिभन्न जन जैन तत्वज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान देनेवाली बालबोध पाठमालाओं के भी मर्म तक नहीं पहुँच सकते, अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं।

इस बात का परिज्ञान मुझे तब हुआ, जब आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के निश्चयव्यवहार की सींधपूर्वक समयसार आदि ग्रन्थों पर किये गये प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ तथा आचार्यकल्प पण्डित टोडरमलजी द्वारा राचित मोक्षमार्गप्रकाशक के सातवें अध्याय का गहराई से अध्ययन किया।

जिनागम और जिन-अध्यात्म का मर्स समझने के लिए नयज्ञान की उपयोगिता एवं आवश्यकता की महिमा जागृत होने के बाद स्वय तो तद्विषयक गहरा अध्ययन-मनन-विन्तन किया ही, साथ ही इस विषय पर प्रवचन भी खब किए।

इसी बीच एक समय ऐसा भी आया, जब आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी द्वारा सर्चालित आध्यात्मिक क्रान्ति एव उसका विरोध अपने चरमीबन्दु पर था। विरोध का स्तर बहुत ही नीचे उतर आने से समाज से सर्वत्र उत्तेजना का वातावरण था। गोहाटी, नैनवा और लिलतपुर काण्डों ने समाज को बक्तवार दिया था।

इन सबके कारणों की जब गहराई से खोज की गई तो अन्य अनेक कारणों के साथ-साथ यह भी प्रतीत हुआ कि समाज और समाज के बिद्वानों में नयों के सम्यक्जान की कमी भी इसमें एक कारण है।

इस कमी की पूर्ति हेत् शिक्षण शिविगे, शिक्षण-प्रशिक्षण शिविगे की श्रृखला मे प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर की एक महत्त्वपूर्ण कडी और भी जुड़ गई। फलस्वरूप १९७७ में सोनगढ़ में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर आरम्भ हुए, जिनमे मुझे नयप्रकरणों को विस्तार से समझाने का मुख्यसर प्राप्त हुआ। बाद में नयचक ग्रन्थ के आधार पर नयों की गहराई से अध्ययन-अध्यापन १९७९ के शिविर में हुआ।

इसमें पृबं ही हिन्दी आत्मधर्म के सम्पादन का कार्य मेरे पास आ चुका था। जिसमें लगाता रिकलनेवाले सम्पादकीयों ने समाज में अपना एक विशेष स्थान बना लिया था। आदरणीय गित्र ने तो मुझसे आरमधर्म के सम्पादकीयों में नयों पर लेखमाला चलाने का अनुरोध किया ही, सिखात्नावार्य पंडित कैलाशचन्दजी वाराणसी का भी एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मुझे आत्मधर्म के सम्पादकीयों में दशधर्मों के समान नय प्रकरणों पर सरल सुबोध भाषा में लिखने का आग्रह किया था, पर चाहते हुए भी जबतक धर्म के दशलकाण और क्रमबढ्यपर्याय के प्रकरण समाप्त नहीं हुए, तबतक यह कार्य आरम्भ न हो सका।

इस बीच नयों सम्बन्धी मेरा अध्ययन-मनन चालू रहा,पर इस विषय की विशालता और गम्भीरता को देखते हुए जब-जब इस पर कलम चलाने का विचार किया, तब-तब अनेकों संकल्प-विकल्प सामने आये, टुटी-फूटी नाव से सागर पार करने जैसा दस्साहस लगा।

आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का बरदहस्त और मंगल आशीवांव ही मुझे इस महान कार्य में गुकुत कर सका है, क्यांकि इसके आरम्भ का काल भी वही है, जबकि स्वामीजी 'क्रमबद्धपर्याय' और 'धर्म के दशालक्षण' की दिनरात प्रशासा कर रहे थे, लोगो को उनका स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। फरबरी, १९६० में सम्पन्न बडीदा पचकल्याणक के अवसर पर बीच प्रवचन में जब उन्होंने मुझे सभा में से उठाकर अपने पास बुलाया, पीठ ठोडी और अपने पास ही बिठा लिया तथा अनेक-अनेक प्रकार से सम्बोधित किया, उत्साहित किया तो मुझमें वह शक्ति जागृत हो गई कि घर आते ही मैंने 'जिनवरस्य नयनक्रम,' लिखना आरम कर दिया और अप्रैल, १९६० ई० के अब से अग्रस्थाध्ये भी श्री कर्म अग्रस्थ कर हिसा और

आज उनके अभाव में उनके ९३ वे पावन जन्मदिवस पर इसे पन्नकाकर प्रकाशित होते देख हृदय भर आता है और विचार आता है कि उनके बिरह में अब कौन पीठ यपचपायेगा, कौन शाबासी देगा और कौन जन-जन को इसे पतने की पेरणा हैगा?

आदरणीय विद्वद्वयं पण्डित लालचदजी भाई ने भी एकबार मुझसे आचार्यं देवमेन के भूतभवनदीपक नयचक्र के एक अश का अनुवाद करवाया, क्योंकि उन्हें प्राप्त अनुवाद के सत्ताय न था। जब मैंने उन्हें अनुवाद करके दिया तो उसे पढ़कर वे एकटम गढ़पढ़ हो गये। उन दो एच्टों को वे बर्षों सभाल कर रखे रहे तथा जबतब ग्रन्थ का पूरा अनुवाद करने की प्रेरणा भी निरन्तर देते रहे। पर मेरी इच्छा तो नयों के मर्वाणीण विवेचन प्रस्तुत करने की थी। यर्वाप मैं उनकी उस आशा की पूर्ति नहीं कर सका, तथापि इसके प्रणयन में उनकी प्ररणा एवं उत्साहवर्षन ने भी सबल प्रवान किया है।

मेरी एक प्रवृत्ति है कि जब-जब मैं किसी विशेष विषय पर लिख रहा होता हूँ, तो मेरे दैनिक प्रवचनों में वे विषय बलातु आ ही जाते हैं. तथा जब-जब जो भी लिखा जाता रहा, वह अपने प्रतिभाशाली छात्रों को पहिले से हिस्ताता रहा हूँ, उनसे मंथन भी करता रहा हूँ। इसीप्रकार प्रवचनार्थ बादर जाने पर भी मैं उस विषय पर कुछ प्रवचन अवश्य करता हूँ, जो विषय मेरे लेखन में चल रहा होता है। इससे अपने श्रोताओं को ताजा और नया चिन्तन तो देता ही हूँ, उनके द्वारा प्रान्त प्रश्नों के माध्यम से लेखनी में विषय भी इस्प्रकार स्पष्ट होता चला जाता है, जिससे सर्वसाधारण उसे ग्रहण कर सके। इसप्रकार विषय की सरलता और सहजता में मेरे प्रतिभाशाली छात्रों एवं भीताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, परन्त उनका नामोल्लेख करना न तो उचित ही प्रतीत होता है, और न सम्भव ही है।

इसे सर्वागीण बनाने हेतु आत्मधर्म के मार्च, १९६२ के अक मे एक विज्ञाप्त भी निकाली गई थी, जो कि इसप्रकार है —

'जिनबरस्य नयचक्रम्' नाम से सम्पादकीय लेखमाला की आप अवनक सत्तरह किश्ते पढ चुके हैं। इस लेखमाला का पृवार्द्ध समाप्ति की ओर है तथा वह शीघ ही प्रतकाकार भी प्रकाशित होने जा रही है। हम चाहते हैं कि विषय का प्रतिपादन सर्वागीण हो, उसमें किमी भी प्रकार की विषय सबधी कोई कमी न रह जाय, तथ्यं प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग अपंक्षित है। अन प्रबुद्ध पाठकों से यह विनम्न अनुरोध है कि यदि कही कोई स्खलन, अपूर्णना या विरोधाभाम प्रतीत हो अथवा कोई गिमा प्रशन, शका या आशका शेष रह जाती हो, जिसका समाधान अपंक्षित हो तो तत्काल यहाँ स्चित करे, जिसमें उनके अनुभव का लाभ उठाकर कति को सर्वागीण बनायां जा सके।''

उपर्युक्त अनुरोध भी निष्फल नहीं गया। पाठकों के अनेक पत्र प्राप्त हुए, जिनमें इस विषय में उनकी गहरी र्राच और अध्ययन का पना तो चला ही, साथ ही ऐसे बिन्द भी ध्यान में आये, जिनका स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक था।

इसके नामकरण के सम्बन्ध में भी मुझे एक बात कहनी है कि यह नयचक जिनेन्द्र भगवान का है, इसमें मेंग कुछ भी नहीं है। यह मौचकर ही इसका नाम जिनवरस्य नयचकम् रस्ता है। दसरी बात यह है कि यह ग्रन्थ तो हिन्दी भाग में हैं और नाम है सस्कृत में—इस सन्दर्भ में भी मैंने वहत विचार क्रिया, पर आचार्य अमृतचद्र के श्लोक कि जिनवरस्य नयचक्रम् —यह अश मेरे मन को इतना भाया कि वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अन्तर की अजात ग्रेरणा ही इसके मृल में रही है, इसमें मेरी बुद्धि की एक भी नहीं चली है। तदर्थ विजों से क्षमापार्थी हैं।

दुरूह विषयवस्तु का प्रांतपादन यदि बिना शीर्षकों के किया जाय तो वह पाठकों में ऊब पैदा करता है तथा पना-पन पर आनं वाले शीर्षक प्रांतपादन प्रवाह को खण्डित करते हैं। इस बात का ध्यान रखकर 'जिनवरस्य नयचक्रम्' में मध्यम शैली का प्रयोग किया गया है। मस्पूर्ण विषयवस्तु को शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित तो किया गया है, किन्तु उपशीर्षकों को स्थान नहीं दिया गया है। बीच-बीच में आनेवाल शीर्षक अध्यायों का काम करते हैं, जो पाठकों को यशस्थान चिन्तन करने के लिए समय प्रदान करने हैं और विश्वाम लेने के लिए पड़ाव का काम करते हैं, वै प्रांप अध्ययन के मार्ग में उपशीर्षकों का भी उपयोग है, अध्ययन करते समय महत्वपूर्ण विषयवस्तु कहीं छूट न जाय, इसकें

१ पर्भवार्थामद्वयपाय, श्लोक ५९

अपनी बात ] [११

लिए वे गतिरोधक का काम करने हैं, तथापि ऐसा भी तो है कि पग-पग पर आनेवाले बड़े-बड़े गतिरोधक भी अटकाव पैदा करने हैं, चालक में चिडाचिड़ापन पैदा करने हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बने बड़े-बड़े गतिरोधक कही-कही दुर्घटनाओं के तेन भी बनने देखें जाते हैं। अत यहाँ पैराप्राफों के परिवर्तन से ही गतिरोधकों का काम किया गया है। शीर्पक नो रखें गये हैं, पर उपशीषिक नहीं।

जिनागम के जिन महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अवगाहन इस ग्रन्थ के प्रणयन में महयागी हुआ, उनमें से जिनका प्रत्यक्ष उपयोग हुआ है, उनका तो उल्लेख सदर्भ प्रत्य सूची में हो गया है, तथापि ऐसे भी अक ग्रन्थराज है, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से न होने के कारण उल्लेख सभव नही हो पाया है, पर पराक्ष सहयोग अवश्य हुआ है। तथ्य सभी के प्रति श्रद्धावनत हैं।

र्याद इस कृति के अध्ययन में आपको कुछ मिले तो आपमें अनुरोध है कि अपने प्रियजनों को भी विचित न रखे। यदि एक भी पाठक ने इसमें जिनवाणी का मर्म समझने का मार्ग प्राप्त कर लिया तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझगा।

जिनवर की बात जनजन तक पहुँचे और समस्त जन निज को समझकर कतार्थ हो—इस पावन भावना के साथ अपनी बात से विराम लेता हैं।

यर्धाप उनन कथन में वह सब स्पष्ट हो गया, जो मुझे इस सन्दर्भ में कहना था, तथापि नाम के सन्दर्भ में थोड़ा-बहुत स्पर्टीकरण आवश्यक ही है। इस कृति का नाम 'जिनवरस्य रयचक्रम' हरते समय भी चित्र तो विभव्यन था ही, जिसका उन्लेख किया ही जा चुका है, पर कृति के प्रकाशन के उपरान्त करें मित्रों ने सलाह दी कि हिन्दी भाषा में लिखी गई कृति का सस्कृत नाम उचित्र प्रतीन नही होता। सबसे बडी बात तो यह हुई कि लाग इसे सस्कृत ग्रन्थ समझकर दर में ही छोड़ने लगे। पचकल्याणक मेलो एवं शिविरों में लगे बुक्टराल पर लोगों को समझाना पडता था कियह कृतिहिन्दी में ही है, सस्कृत में नहीं।

यर्वाप यह बिगन छह वयों में बाग्ह हजार की मख्या में जन-जन तक एवं चढ़ि है और लगभग आठ हजार आत्मधर्म व वीनरागांवजान हिन्दी मराठी के माध्यम में भी लोगों नक पहुंची है, तथारिय वह मख्या इसीप्रकार की अन्य कृतियों की तुलना में अत्यल्प ही है। इसी के समान सम्पादकीयों के रूप में प्रकाशित होंकर पुस्तकाकर प्रकाशित होने वाली 'क्रमबद्धपर्याय' एवं 'प्रमं के दशालक्षण' जैसी कृतिया छह-छह भाषाओं में छपकर लगभग साठ-साठहजार समाप्त हो चकी है।

यद्यपि इसका गुजराती और मराठी अनवाद तैयार हैं और शीघ्र ही —प्रकाशित होकर आपके हाथ मे पहुँचेंगे, तथापि अनुवादों के प्रकाशन में भी अनावश्यक देरी का कारण भी इसका संस्कृत नाम ही प्रतीत होता है।

इन सब स्थितियों के कारण इसके नाम परिवर्तन का विचार निरन्नर दृढ होता गया। नये नाम चनने में मोचने-विचारने की कुछ गुजाइश ही नही रही, क्योंकि भाषा विज्ञान के 'मुख्सुख' की प्रवृत्ति के सिद्धान्तानुसार सभी लोग इसे 'नयचक' के नाम से ही बोलने लगे हैं। आज स्थिति यह है कि लोग सात्र इसे 'नयचक' कहते ही नहीं, हमारे कार्यालय में इसके आईर भी 'नयचक्र' नाम से ही आते हैं।

अतः इसका परिवर्तित नाम 'नयनक्र' रखने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, तथापि अन्य नयनक्रों से पृथक् दिखने के लिए इसका नाम 'परसभानप्रकाशक नयनक्र' रखा जा रहा है, क्योंकि 'नयनक्र नाम से जाने जानेवाले जो भी यूर्य उपलब्ध है, उनके नाम भी मात्र 'नयनक्र' ही नही है, उनके आपे भी कुछ न कुछ विशेषण लग रहे है, पर वे भी 'नयनक' नाम से ही पकारे जाते है। जैसे—

- (१) द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र माइल्ल धवल(२) श्रुतभवनदीपक नयचक्र आचार्य देवसेन
- यद्यपि हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि लोग इसे 'नयचक्र' नाम से ही पुकारेंगे, तथापि अन्य नयचक्रों से पृथक् दिखने के लिए 'परमभावप्रकाशक' विशेषण आवश्यक है।

जब मैं इसकी विषयवस्तृ पर गहराई से दृष्टि डालता हूँ तो एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि मेरी आध्यात्मिक रुचि के अनुरूप इसमें सर्वाधिक प्रकाश 'परसभाव' पर ही पड़ा है। वह परमभाव किसी भी प्रकरण में ओडल नहीं होने पाय के वह इस कृति में मर्वत्र ही प्रकाशाना है, क्यों के मेरी दृष्टि में मोक्षमार्ग का मृल तो एकसात्र 'परमभाव' ही है, इसके आश्रय जेने से ही निश्चय सम्यव्दर्शनवानचारित्ररूप निश्चय मोक्षमार्ग प्रकट होता है, अन यह परमभाव ही एकमात्र परमश्रद्धेय है, परमझेय है एव परमध्येय है।

नयों के अध्ययन का मूल प्रयोजन भी निज परमभाव को जानकर, मानकर, उसमें ही जमना-रमना है, क्योंकि उसके ही आश्रय से सूख-शान्ति की प्राप्ति होनी है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी आत्मार्थी इस नयचक्र का गहराई से अध्ययन करेंगे, उन्हें निश्चित रूप से परमभाव की प्राप्ति होगी।

अतः प्रत्येक आत्मार्थी से अनुरोध है कि वे एकबार नहीं, अनेकबार इसका गहराई से अध्ययन अवश्य करे।

१४ अगस्त, १९८९

# प्रस्तृत संस्करण की कीमत कम करने वाले बातारों की सूची

|             | प्रस्तुत सरकारण का कामत कम करन                    | वाल कालाराका  | सूचा  |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| <b>≢.</b> ₹ | . वाम                                             |               | रुप्य |
| ٩           | श्री बनमालीदास भगवानजी सघराजका की स्मृति मे उन    | के            |       |
|             | परिवार की ओर से मार्फत नवीनभाई मधराजव             |               | 90,00 |
| ş           | श्री मोहननालजी पाटनी                              | कलकत्ता       | ¥,00  |
|             | मोना आर मेहता                                     | शाताक्ज बम्बई | ₹,000 |
| 8           | श्री शभकरणजी सेठिया                               | सरदारशहर      | 9,99  |
| ¥           | उषा जैन                                           | जयप्र         | 9,00  |
| ٤           | श्री अविनाशाजी जैन                                | कोटा          | 9,00' |
| و           | चचलबेन र्रातलाल शाह                               | बम्बई         | 9,000 |
| =           | श्री हमराजजी जैन                                  | बहादरगढ       | 9,000 |
| ٩           | गप्तदान-हस्त श्री मौभागमल जी पाटनी                | बम्बर्ड       | 9,000 |
| 90          | श्रीएच वी सेठ                                     | कनाडा         | 991   |
| 99          | श्री दिगम्बर जैन समाज                             | <b>से</b> रली | 42    |
| 93          | श्री चिरजीनालजी जैन अलबर प्रकाशन                  | जयपर          | 40    |
| 93          | श्री शभकरणजी दगड                                  | सरदारशहर      | Xo.   |
| 16          | श्री मकेशचन्दजी जैन                               | मेरठ          | Xo*   |
| 17          | स्व श्रीमती चमलीदेवी ध प महेन्द्रकुमारजी सेठी     | जयपर          | Xo.   |
| 15          | नी जयकमारजी पाटनी                                 | बम्बई         | You   |
|             | খারি জান মৃম্ধ্মण্डल                              | पिडावा        | χοc   |
| 1.          | श्रीमती पतासी देवी ध प स्व श्री इन्दरचन्दजी पाटनी | <b>लाड</b> न् | 200   |
| 10          | गग्तदान                                           | -             | χoc   |
| 10          | श्री मनोहरलाल जी काला                             | इन्दौर        | 30€   |
|             | श्री अमरचटभाई रगली                                | लदन           | २७४   |
|             | श्री जिन्दवाल अमरचदभाई उगली                       | नदन           | २७३   |
| ≎ ≎         | रूपालीवेन अमरचंद डगली                             | लन्दन         | २७३   |
|             | श्रीमनी मध्कान्ता चम्पकलालजी जैन                  | बम्बई         | २४९   |
|             | श्रीप्रकाशचन्द गभीरचन्दजी जैन                     | सेमारी        | २४९   |
|             | थी त्रिलोकचन्द वर्धीचन्दत्री जैन                  | वस्वर्ड       | ₹ ¥ ¢ |
|             | श्रीमदनराजजी छाजेड                                | जोधपुर        | २०३   |
|             | श्री शुभकरण जुगराजजी सेठिया                       | सन्दारशहर     | 150   |
|             | श्रीमती नीलनी दोशी                                | वम्बई         | ં ૨૦  |
|             | सौ सज्जनदेवी ध प श्री केमरीमलजी बडी               | इन्दौर        | २०    |
|             | श्रीमागीलालजी अग्रवाल                             | उदयपुर        | २०    |
|             | श्रीमोतीलाल जीजैन                                 | बीकानेर       | 905   |
|             | श्रीनथमलजी झाझरी                                  | जयपुर         | 9 % 9 |
|             | श्री जर्यान्तभाई घनजी भाई दोशी                    | बम्बई         | 999   |
|             | स्व श्रीमती कुमुमलता एव मुनद बसल स्मृतिर्निधि     | अमलाई         | 999   |
| ₹           | द्धश्रीयशपाल जी जैन                               | जयपुर         | 999   |
|             |                                                   |               |       |

| 98]                                              | [परमभाव-प्रकाश  | क नयचक्र |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| ३७ सौ अमृतवेन घप. श्रीप्रेमजी जैन                | मलाड-बम्बई      | 999/-    |
| ३८ श्यामजी भाणजी शाह                             | बम्बई           | 999/-    |
| ३९ श्यामजी बेबजी छेडा                            | गोरेगाव         | 999/-    |
| ४० सौ प्रभावती जैन                               | खामगाव          | 999/-    |
| ८९ श्रीं गोपीचन्दजी जैन                          | जयपुर           | 904/-    |
| ४२ श्रीमती कमलादेवी जैन                          | जयपुर           | 909/-    |
| ४३ श्री अभयक्मार श्रीकात इंगले                   | कोथली           | 909/-    |
| ४४ श्री शीतल बाब्रामजी इंगले                     | को थली          | 909/-    |
| ४ ४ श्रीराजीवजी संघी                             | जयप्र           | 909/-    |
| ८६ श्रीप्रेमचन्दजीजैन                            | अजमेर           | 909/-    |
| ४७ श्रीमनी निर्मला देवी ध प श्री मुरेशचन्दजी जैन | मौ              | 909/-    |
| ४८ श्रीमती परमादेवी ध प श्री स्रेशचन्दजी जैन     | मौ              | 909/-    |
| ४९ श्रीविनोदक्मार जी मर्गफ                       | म्रार           | 909/-    |
| xo श्रीजयन्तीलाल एम शाह                          | बोरीबली, बम्बइं | 909/-    |
| ४१ चौ फलचन्दजीजैन                                | बम्बइ           | 909/-    |
| ४२ श्रीमती घुडीबाइ खेमराजजी गिडिया               | क्षेरागढ        | 909/-    |
| ४३ दलाल द्लीचन्द पाटोदी एण्ड सन्स                | कोटा            | 909/-    |
| १४ श्री अरहदासजी जैन                             | कलकत्ता         | 909/-    |
| ४४ श्रीस्तनलाल जी सधी                            | अयप्र           | 909/-    |
| ४६ श्रीहरू मचन्दजीजेन                            | श्रीकालाहरूनी   | 909/-    |
| ४७ श्रीमनी सुधागोधा                              | जयप्र           | 909/-    |
| y⊂ श्रीमतीओशासोगानी                              | जयपुर           | 909/-    |
| ५९ श्रीपी एम पाटील                               | उगर स्रद        | 909/-    |
| ६० प लालाराममाहं मध्पं                           | अशाकनगर         | 909/-    |
| ६५ श्रीप्रतापचन्दजी जैन                          | जयप्र           | 909/-    |
| ६२ श्रीमती भूरीबाई माताश्री बाबुलालजी            | इन्दौर          | 909/-    |
| ६३ श्रीशोसिह सय जैन                              | अग्रवाल मण्डी   | 909/-    |
| ६४ मिघड गणेशराम जैन                              | गढाकाटा         | 909/-    |
| ६५ थी निर्मल पाटोदी                              | काटा            | 909/-    |
| ६६ श्रीनन्नृलालजी जैन                            | देवास           | 909/-    |
| ६७ श्रीमती सीमा विजयवर्गीय                       | उज्जैन          | 909/-    |
| ६८ श्री मन्नालालजी कलशधरजी                       | जाबरा           | 909/-    |
| ६९, श्री ऑभनन्दनप्रसादजी                         | सहारनपुर        | 909/-    |
| ७० श्रीमनी कविता कामलीवाल                        | ব <b>া</b> ৰীন  | 909/-    |
| ७९ श्रीमती ऋतुबाला जैन                           | ত <b>ান</b>     | 909/-    |
| ५२ मास्टर मनोहरलालजी जैन                         | अजमेर           | 909/-    |
| ७३ धनकृमार जैन                                   | जयपुर           | 909/-    |
| ७४ श्रीमती तेजक्वर वाई ध प शांतिलाल जी पाटनी     | रतलाम           | 909/-    |
| ७५ बनमाला सुरेशजी कान्हेड                        | नागपुर          | ×9/-     |
|                                                  |                 |          |

कुलयोग : ३२,४०८ रूपया

# विषय-सूची

| क्रम सं.                                                 | पृष्ठ संख्य |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| १. प्रकाशकीय                                             | . 3         |  |  |  |
| २. अपनी बात                                              | و           |  |  |  |
| ३. मगलाचरण                                               | 9 9         |  |  |  |
| प्रथम अध्यायः विषय प्रवेश                                |             |  |  |  |
| ४. नयज्ञान की आवश्यकता                                   | 99          |  |  |  |
| ५. नय का सामान्य स्वरूप                                  | २३          |  |  |  |
| ६. नयो की प्रमाणिकता                                     | २९          |  |  |  |
| ७ मूल नय कितने                                           | 3 3         |  |  |  |
| द्वितीय अध्याय : निश्चय और व्यवहार                       |             |  |  |  |
| ८ निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषयवस्तु                     | ३⋷          |  |  |  |
| ९ निश्चय-व्यवहार . कुछ प्रश्नोत्तर                       | ६९          |  |  |  |
| १० निश्चयनय भेद-प्रभेद                                   | ७६          |  |  |  |
| ११ निश्चयनय कुछ प्रश्नोत्तर                              | 55          |  |  |  |
| १२. व्यवहारनय भेद-प्रभेद                                 | 999         |  |  |  |
| १३ व्यवहारनय कुछ प्रश्नोत्तर                             | १२=         |  |  |  |
| १४) पचाध्यायी के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद          | 9 4 2       |  |  |  |
| १५. निश्चय-व्यवहार <sup>ः</sup> विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर | १६=         |  |  |  |
| तृतीय अध्याय : द्रव्यार्थिक और पर्यामार्थिक              |             |  |  |  |
| १६. द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक स्वरूप और विषय वस्त्       | 9 द ६       |  |  |  |
| १७. द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक : क्छ प्रश्नोत्तर          | १९९         |  |  |  |
| १८ द्रव्यार्थिकनय . भेद-प्रभेद                           | २१४         |  |  |  |
| १९. पर्यायार्थिक नय . भेद-प्रभेद                         | २२८         |  |  |  |
| चतुर्च अध्याय : नैगमादि सप्तनय                           |             |  |  |  |
| २०. ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय                              | २३३         |  |  |  |
| २९ ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय : नैगर्माद सप्तनयो के रूप मे  | रे २४०      |  |  |  |

| २२. | नगमादि सप्तनयः स्वरूप एव भद-प्रभद               | 28:   |
|-----|-------------------------------------------------|-------|
|     | (१) नैगमनय, (२) संग्रहनय, (३) व्यवहारनय,        |       |
|     | (४) ऋजुसूत्रनय, (५) शब्दनय, (६) समभिरूढ़नय, (७) | भूतनय |
|     | पंचम अध्याय : सैंतासीस नय                       |       |

२३. सैतालीसनय नाम एवं सामान्य परिचय (१-२) द्रव्यनय और पर्यायनय (३-४-५) अस्तित्व, नास्तित्व एव अस्तित्व नाम्तित्व नय (६) अवक्तव्य नय (७-८-९) अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य एव अस्तित्व-नास्तित्व अवक्तव्य नय (१०-११) विकल्पनय और अविकल्पनय (१२-१३-१४-१४) नामनय, स्थापनानय, द्रव्यनय और भावनय (१६-१७) सामान्य नय और विशेषनय (१८-१९) नित्यनय और अनित्यनय (२०-२१) सर्वगतनय और अर्वगतनय (२२-२३) शृन्यनय और अशृन्यनय (२४-२४) ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनय और ज्ञानज्ञेय द्वैतनय (२६-२७) नियतिनय और अनियतिनय (२८-२९) स्वभावनय और अस्वभावनय (३०-३१) कालनय और अकालनय (३२-३३) परुषकारनय और द्वैवनय (३४-३५) ईश्वरनय और अनीश्वरनय (३६-३७) ग्णीनय और अगुणीनय (३८-३९) कर्तनय और अकर्तनय (४०-४९) भोक्तृनय और अभोक्तृनय (४२-४३) क्रियानय और ज्ञान नय (४४-४४) व्यवहारनय और निश्चयनय (४६-४७) अशुद्धनय और शद्धनय

| २४. | षष्ट अध्याय : सप्तभंगी               | ₹४३   |
|-----|--------------------------------------|-------|
| २५. | सप्तम् अध्यायः अनेकान्त और स्याद्वाद | ३५७   |
| २६  | उपसंहार                              | ३६⊏   |
| २७  | सदर्भ ग्रंथ सूची                     | ३७०   |
| २८  | अभिमत                                | € 0 € |

# परमभाव प्रकाशक नयचक्र

# मंगलाचररा

जो एक शुद्ध विकारवर्जित,
अचल परम पदार्थ है।
जो एक ज्ञायकमाव निर्मल,
नित्य निज परमार्थ है॥
जिसके दरश व जानने,
का नाम दर्शन ज्ञान है।
हो नमन उस परमार्थ को,
जिसमें चरण ही ध्यान है॥१॥

निज आत्मा को जानकर,
पिंहचानकर जमकर अमी।
जो बन गये परमात्मा,
पर्याय में मी वे समी॥
वे साध्य हैं, आराध्य हैं,
आराधना के सार हैं।
हो नमन उन जिनदेव को,
जो मबजलिध के पार हैं॥२॥

भवनक से जो मन्यजन को,
सदा पार उतारती।
जगजानमय एकान्त को,
जो रही सदा नकारती॥
निजतत्त्व को पाकर मविक,
जिसकी उतारें आरती।

जिसकी उतार आरती।
नयचक्रमय उपलब्ध नित,
यह नित्यबोधक मारती॥३॥
नयचक्र के संचार में,
जो चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं।
मवचक्र के संहार में,
जो प्रतिसमय सन्नद्ध हैं॥
निज आत्माकी साधना में,
निरत तन मन नगन हैं।
मब्यजन के शरण जिनके,
चरण उनको नमन है॥४॥

ानरत तन मन नगन ह।

मन्यजन के शरण जिनके,

चरण उनको नमन है॥४।

कर कर नमन निजमाव को.

जिन जिनगुरु जिनवचन को।

निजमाव निर्मलकरन को,

जिनवरकथित नयचक्र को॥

निजबुद्धिबल अनुसार,

प्रस्तुत कर रहा हूँ विश्वजन!

ध्यान रखना चाहिए,

यदि हो कहीं कुछ स्खलन ॥ ५॥

#### प्रथम अध्याय

# विषय-प्रवेश

#### नयज्ञान की आवत्रयकता

जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयो का स्वरूप समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है: क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। नयों को समझे बेना जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है।

जिनागम के अभ्यास (पठन-पाठन) में सम्पूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वज्जन भी नयों के सम्यक् प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जिनागम के मर्म तक नहीं पहुँच पाते, तब सामान्यजन की तो बात ही क्या करना?

'धवला' में कहा है :-

"पत्यि जएहि विहूणं सुत्तं अत्यो व्याजनवरमदम्हः । तो जयवावे जिउजा मजिजो सिवधतिया होति।।

जिनेन्द्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण होते हैं, वे सच्चे सिद्धान्त के ज्ञाता समझने चाहिए।"

'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' में भी कहा है :--

"जे जयदिद्विविहीणा ताज ज वत्युसहावउवलद्धिः।

वत्युसहावविहूणा सम्माविट्ठी कहं हुँति।।१६९।।

जो व्यक्ति नयदृष्टि से विहीन हैं, उन्हें वस्तुस्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता और वस्तु के स्वरूप को नही जानने वाले सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते हैं?"

अनादिकालीन मिष्यात्व की ग्रींथ का भेदन आत्मानुभवन के बिना सभव नहीं है, और आत्मानुभवन आत्मपरिज्ञानपूर्वक होता है। अनन्त-धर्मात्मक अर्थात् अनेकान्तस्वरूप आत्मा का सम्यक्ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है।

शबसाय० १. खण्ड १. भाग १. गाथा ६० (जैनेन्द्र सिद्धान्तकोडा भाग २. एष्ठ ४१०)

अनेकान्त को नयमूलक कहा गया है। । अत. यह निश्चित है कि मिध्यात्व की ग्रीथ का भेदन चत्राई से चलाये गये नयचक्र से ही संभव है।

नयों की चर्चा को ही सब झगड़ों की जड़ कहनेवालों को उक्त आगम-वचनों पर ध्यान देना चाहिए। नयों का सम्यक्ज़ान तो बहुत दूर, नयों की चर्चा से भी अरुचि रखने वाले कुछ लोग यह कहते कही भी मिल जावेंगे कि "समाज में पहिले तो कोई झगडा नहीं था, सब लोग शांति से रहते थे, पर जब से निश्चय-व्यवहार का नया चक्कर चला है, तब से ही गाँव-गाँव मे झगडे आरंभ हो गए है।"

ये लोग जानबुझकर 'नयचक्र' को 'नया चक्कर' कहकर मजाक उड़ाते हैं, समाज को भडकाते हैं। जहा एक ओर कुछ लोग नयझान का ही विरोध करते दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरी ओर भी कुछ लोग नयां के स्वरूप और प्रयोगिविधि मे पिरपक्वता प्राप्त किये विना है। उनका यद्वा-तद्वा प्रयोग कर समाज के बातावरण को अनआने ही दिखत कर रहे हैं।

उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आचार्य अमृतचद्र ने जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को अत्यन्त तीस्णधारवाला और दु.साध्य कहा है। <sup>९</sup> पर ध्यान रखने की बात यह है कि दुसाध्य कहा है, असाध्य नहीं। अत. निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सावधानीपूर्वक समझने की आवश्यकता अवश्य है; क्योंकि वह नयचक अत्यन्त ही तीक्षण धारवाला है। यदि उसका सही प्रयोग करना नहीं आया तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है।

'पुरुषार्थसिद्धयुपाय' के ५९वें श्लोक की टीका के भावार्थ में सचेत करते हए आचार्यकल्प पीडत टोडरमलजी लिखते हैं '-

"जैनमत का नयभेद समझना अत्यन्त कठिन है। जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नयचक्र में प्रवेश करता है. वह लाभ के बदले हानि उठाता है।"

बीतरागी जिनधर्म के मर्म को समझने के लिए नयचक्र मे प्रवेश अर्थात् नयों का सही स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है; उनके प्रयोग की विधि से मात्र परिचित होना ही आवश्यक नहीं, अपितु उसमें कृशलता प्राप्त करना जरूरी है।

९ अह सत्याण माई सम्मल जह तबाइगृणणिक्षए ।

धाउबाएरसो तह जयमूर्स अनेयते ।।

बैसे शास्त्रों का मृत अकररादि वर्ण हैं, तप आदि गुणों के मंद्रार साधु में सम्यक्त्य है, धातुधार मे पारा है, वैसे ही अनेकान्त का मृत नय है। —हम्प्यस्वधावप्रकाशक नयबक्क, गांचा १७४ २. अस्यन्तिनिशतधार दरासट अनवरस्य नयबक्कम्।—एकवाबीसद्वयपाय, इलोक ४९

जिसप्रकार अत्यन्त तीष्टण धारवाली तलवार से बालकवत् खेलना खतरे से खाली नहीं है; उसीप्रकार अत्यन्त तीष्टण धारवाले नयचक्र का यद्वा-तद्वा प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। जिसप्रकार यदि तलवार चलाना सीखना है तो स्योग्य गुरु के निर्देशन में विधिपुर्वक सावधानी से सीखना चाहिए; उसीप्रकार नयों की प्रयोगीबिध में कुशलता प्राप्त करने के लिए भी नयचक्र के संचालन में चतर गरू ही शरण है। कहा भी है.—

गुरवो भवन्ति शरणं प्रबुद्धनयसक्रसंसाराः ।

"मुख्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तरविनेयदुर्वोद्याः। व्यवहार निश्चयज्ञाः, प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थमः।।

मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों के दुर्निवार अज्ञानभाव को नष्ट कर दिया है जिन्होंने और जो निश्चय-व्यवहार नयों के विशेषज्ञ हैं, वे गुरु ही जगत में धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं।''

जिनोदित नयचक्र की विस्तृत चर्चा करने के पूर्व सभी पक्षों से मेरा हार्दिक अन्ते घड़ है कि अरे भाई। जैनदर्शन की इस अदुभृत कथनशैली को चक्कर मत कहों, यह तो समारचक्र से निकालने वाला अनुम चक्र है। इसे समझने का सही प्रयन्त करों, इसे समझ विजा ससार के दू खों से बचने का कोई उपाय नहीं हैं। इसे मजाक की वस्तु मत बनाओ, सामाजिक राजनीति में भी इस गंभीर विषय को मत पसीटो। इसका यद्वा-तद्वा प्रयोग भी मत करों, इसे समझी; इसकी प्रयोगभी मा के अहालता प्राप्त करों—इसमें ही सार है और सब तो ससार है ब ससार-परिश्वमण का ही साधन है।

नयो के स्वरूपकथन की आवश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादित करते हुए आचार्य देवसेन लिखते हैं —

"यद्याप्यात्मा स्वभावेन नयपक्षातीतस्तथापि स तेन विना तथाविद्यो न भवितुमर्हत्यनादिकर्मवशादसत्कल्पनात्मकत्वादतो नयलकणमुख्यते ।। १

यद्यपि आत्मा स्वभाव से नयपक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नयज्ञान के बिना पर्याय में नयपक्षातीत होने में समर्थ नहीं है, अर्थात् विकल्पात्मक नयज्ञान के बिना निर्विकल्पक (नयपक्षातीत) आत्मानभृति संभव नहीं है; क्योंकि

१ पुरुषाचीसद्वयुपाय, इलोक ४=

२ बढी इस्रोक

३ भूतभवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ २९

अनादिकालीन कर्मवश से यह असत्कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अतः सत्कल्पनारूप अर्थात् सम्यक् विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं।"

नयों के स्वरूप को जानने की प्रेरणा देते हुए माइल्लधवल लिखते हैं:-

"जड इच्छ्क उत्तरिबुं अण्णाणमहोर्वीह सुसीलाए । ता जावं कजह मद्रं जयचक्के ब्जयतिमिरमत्तण्डे।।१

यदि लीला मात्र से अज्ञानरूपी समृद को पार करने की इच्छा है तो दुर्नयरूपी अधकार के लिए सूर्य के समान नयचक्र को जानने में अपनी बृद्धि को लगाओ।"

क्योंकि :--

<sup>''</sup>लवणं व इणं भ्रणियं जयचक्कं सयलसत्थस्**द्वियरं ।** सम्माविय स्थामिच्छाजीवाणं स्जयमग्गरहियाणं।।<sup>२</sup>

जैसे नमक सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता हैं, सुस्वाद बना देता है, वैसे ही समस्त शास्त्रों की शुद्धि का कत्ता इस नयचक्र को कहा है। सुनय के ज्ञान से रहित जीवों के लिए सम्यकश्रत भी मिथ्या हो जाता है।"

### कथन धनेक : प्रयोजन एक

कभन तो नानाप्रकार के हो और एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो कोई येथ नहीं, परन्तु कहीं किसी प्रयोजन का प्रोर कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करें तो येथा ही है। यह जनमत में तो एक रानादि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत रानादि खुडाकर थोड़े रानादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, वहीं सर्व रानादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परन्तु रानादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है, इसलिए जिनमत का सर्वकपन निर्दोण है।

नोक में भी (कोई) एक प्रयोजन का पोषण करनेवाले नाना कथन कहे, उदे प्रामाणिक कहा जाता है और धन्य-सम्प्र प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करें, उदे बावना कहते हैं। दथा जिनतत में नानाप्रकार के कथन हैं, सो निम-निम्न सपेक्षासहित हैं, वहीं दोध नहीं हैं।

– मोक्षमार्गप्रकाणक, पृष्ठ ३०२-३०३

१. इच्यस्यभावप्रकाशक नवषक, गावा ४१९

वहा, गामा ४१५

#### नय का सामान्य स्वरूप

'स्याद' पद से मृदित परमागमरूप श्रृतज्ञान के भेद नय हैं। यद्यपि श्रृतज्ञान एक प्रमाण है, तथापि उसके भेद नय हैं। इसी कारण श्रृतज्ञान के विकल्प को नय कहा गया है। जाता के अभिप्राय को मी नय कहा जाता है। प्रमाण सर्वग्राही होता है और नय अंश्याही: तथा नय, प्रमाण हारा प्रकाशित पदार्थ के एक अंश को अपना विषय बनाता है।

'आलापपद्धति' में नय का स्वरूप इसप्रकार स्पष्ट किया गया है :--

"प्रमाणेन वस्तुसंगृहीतार्वैकांशो नयः श्रुतविकल्पो वा शातुरिशप्रायो वा नयः। नानास्वभावेष्यो व्यावृत्य एकिस्मन् स्वभावे वस्तु नयित प्रापयतीति वा नयः।

प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है अथवा भूतज्ञान का विकल्प नय है अथवा ज्ञाता का अभिप्राय नय है अथवा नाना स्वभावों से वस्तु को पृथक् करके जो एकस्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है, वह नय है।"

अनन्तधर्मात्मक होने से बस्तु बड़ी जटिल है। उसको जाना जा सकता है, पर कहना कठिन है; अतः उसके एक-एक धर्म का क्रमपूर्वक निरूपण किया जाता है। कौन धर्म पहिले और कौन धर्म बाद मे कहा जाय-इसका कोई नियम नहीं है।

अत. ज्ञानी बक्ता अपने अभिप्रायानुसार जब एक धर्म का कथन करता है, तब कथन में वह धर्म मख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं।

इस अपेक्षा से जाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है।

'तिलोयपण्णत्ति' में कहा है :-

"बाफं होदि पमाफं जओ वि जादुस्स हिदियभावत्थो । । सम्यत्कान को प्रमाण और जाता के अभिभाय को नय कहा जाता है। " कहीं-कहीं बक्ता के अभिभाय को नय कहा गया है। " मस्य प्रमं को विवक्षित प्रमं और गीण धर्म को विवक्षित प्रमं कहते हैं.

१ तिमोयपण्णीत, अधिकार अ०१, गाबा =३

२. स्याद्वादमंत्ररी, श्लोक २० की टीका

पर ध्यान रहे नयों के कथन में अविवक्षित धर्मों की गौणता ही अपेक्षित है, निषेध नहीं। निषेध अपेक्षित होने पर वह नय नहीं रह पावेगा, नयाभास हो जावेगा।

'प्रमेयकमलमार्तण्ड' में नय की परिभाषा में 'अनिराक्तप्रतिपक्ष' विशेषण डालकर 'गौण' शब्द का भाव अत्यन्त सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है। आशय यह है कि जिन धर्मों को प्रतिपक्ष मानकर गौण किया गया है, उनका निराकरण नहीं किया गया है, अपितु उनके सबंध में मौन रखा गया है, उनका विध-निषेध कुछ भी नहीं किया गया है, उनके बारे में चुप्पी ही गौणता का रूप है।

मार्तपटकार की परिभाषा इसपकार है -

#### "अनिराकतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही ज्ञातरभिप्रायो नयः। १

प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए बस्तु के अश को ग्रहण करने बाला जाता का अभिप्राय नय है।''

यह मुख्यता और गौणता बस्तु मे विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं, अर्पन् बक्ता की इच्छानुमार होती हैं। विवक्षा- अविवक्षा वाणी के भेद है. बस्तु के नहीं। बस्तु में तो सभी धर्म प्रतिसमय अपनी पुण हैसियत से विद्यमान रहते है. उनमें मुख्य-गौण का कोई प्रश्न ही नहीं है—क्योंकि बस्तु में तो अनन्त गुणों को ही नहीं, परस्पर विरोधी प्रतीत होने बाले अनन्त धर्म-युगलों को भी अपने में धारण करने की शक्ति है। बे तो बस्तु में अनादिकाल में हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे भी। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य बाणी में न होने के कारण बाणी में विवक्षा- अविवक्षा और मख्य-गौण का भेद पाया जाता है।

इस कारण ही बक्ता के अभिपाय को नय कहा गया है।

नय ज्ञानात्मक भी होते है और वचनात्मक भी। जहाँ ज्ञानात्मक नय अपेक्षित हो वहाँ ज्ञाता के अभिप्राय को और जहाँ वचनात्मक नय अपेक्षित हो वहाँ वक्ता के अभिप्राय को नय कहा जाता है।

तथा नय सम्प्रकृश्रुतज्ञान के भेद होने में उनका बक्ता भी जानी होना आवश्यक है. अत ज्ञानी बक्ता के ऑभग्राय को नय कहा जाता है। इसलिए चाहे जाता के अभिग्राय को नय कहो, चाहे बक्ता के अभिग्राय को नय कहो — एक ही बात है।

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब नय श्रुतज्ञान के भेद है तो फिर वे

१ प्रमेयकमलमातंत्रह, पृष्ठ ६७६

वचनात्मक कैसे हो सकते हैं?

श्रुत को भी द्रव्यश्रुत और भावश्रुत के भेद से दो प्रकार का माना गया है। आचार्य समन्तभद्र ने श्रुतज्ञान को 'स्याद्वाद' शब्द से भी अभिहित किया है। १

मित आदि पाँच ज्ञानों मे नय श्रुतज्ञान में और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में आगमप्रमाण में आते हैं। आगम को द्रव्यश्रत भी कहते हैं।

द्रव्यश्रुत और भावश्रुत के समान नयों के भी द्रव्यनय और भावनय -ऐसे दो भेद किये गए हैं।

पंचाध्यायीकार लिखते हैं '--

"त्रव्यनयो भावनयः स्यादिति भेताद् द्विधा च सोऽपि यथा । गौदगलिकः किल शब्दो दृव्यं भावश्च चिदति जीवगणः ॥?

पार्गालक: किल शब्दा ब्रब्ध भावरच ।चवात जावगुण: ।।` यह नय द्रव्यनय और भावनय के भेद से दो प्रकार का है। पौद्गलिक शब्द द्रव्यनय है और जीव का चैतन्यगण भावनय है।''

अतः नयो के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं है।

न्यायशास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंकदेव नय को प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ को प्रकाशित करने वाला बताते हैं:—

"प्रमाणप्रकाशितार्थीवशेवप्ररूपको नयः । <sup>१</sup>

प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपण करनेवाला नय है।" नयचककार माइल्लध्वल भी लिखते हैं :—

''जाजासहावभरियं वत्युं गहिऊष तं पमाणेण । एयंतजासणटं पच्छा जयजंजणं कजहा।'

अनेक स्वभावों से परिपूर्ण वस्तु को प्रमाण के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात् एकान्तवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना करनी चाहिए।"

धवलाकार तो नयो की उत्पत्ति ही प्रमाण से मानते हैं। अपनी बात सिद्ध करते हुए वे लिखते हैं —

"पमाणा वो णयाण मृष्यत्ती, अणव गयट्टे गुणप्यहाण भावाहिष्यायाणुष्यत्ती वो । प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि बस्तु के अज्ञात होने पर, उसमें

९ आप्तमीमासा, इलोक १०५

२ पद्माध्यायी पूर्वार्ट, इलोक ५०५

३ तत्त्वार्थराजवार्तिक, अध्याय १, सूत्र ३३

४ द्वस्यस्यभावप्रकाशक नयचक्र, गांचा १७२

गौणता और मख्यता का अभिप्राय नहीं बनता।"

'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' में नय की परिभाषा इसप्रकार दी गर्ड है -

" "जं पाणीण वियप्पं सुवासयं वत्युअंससंगहणं । तं इह णयं पउत्तं णाणी पण तेण णाणेण।।१७३।।

श्रुतज्ञान का आश्रय लिये हुए ज्ञानी का जो विकल्प वस्तु के अंश को ग्रहण करता है. उसे नय कहते हैं। और उस ज्ञान से जो यक्त होता है. वह ज्ञानी है।"

अन्य बातें सामान्य होने पर भी इसमें यह विशेषता है कि एक ओर तो ज्ञानी के विकल्प को नय कहा गया है और दूसरी ओर नय-ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञानी माना गया है।

इसका मूलभाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते हैं कि सम्यक्नय ही नय हैं और वह नय ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी के नय नय नहीं नयाभास हैं।

यद्यपि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है, तथापि नय उसके किसी एक धर्म को ही अपना विषय बनाता है। जिस धर्म को वह विषय बनाता है, वह मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं।

'कार्तिकेयानप्रेक्षा' मे स्पष्ट लिखा है -

''नानाधम्मजुदं पि य धम्मं पि बुच्चदे अत्थं । तस्सेय विवक्तादो मत्थि विवक्ता ह सेसानं।।

यद्यपि पदार्थ नाना धर्मों से युक्त होता है, तथापि नय उसके एक धर्म को ही कहता है, क्योंकि उस समय उस धर्म की ही विवक्षा रहती है, शेष धर्मों की नहीं।"

बस्तु में अनन्त धर्म ही नहीं, अपितु परस्पर बिरुद्ध प्रतीत होने बाले अनन्त धर्म-युगल भी है। परस्पर बिरुद्ध प्रतीत होने बाले वो धर्मों में से एक धर्म को ही नय धारण करना है – इस तथ्य को ध्यान में रखकर पचाध्यायीकार नय की चर्चा इसप्रकार करते हैं –

## "इत्युक्तसक्षणेऽस्मिन् विरुद्धधर्मद्वयात्मके तस्वे ।

तत्राप्यन्यतरस्य स्यादिह धर्मस्य वाचकश्च नयः।।

जिसका लक्षण कहा गया है - ऐसे दो विरुद्ध धर्मवाले तत्त्व में किसी एक धर्म का बाचक नय होता है।"

१ कर्तिकेयानुप्रेका, गामा २६४

२ पद्माध्यायी पृत्रांद्धं, श्लोक ५०४

इन सब बातों को धवलाकार ने और भी अधिक स्पष्ट करने का यत्न किया है, जो कि इसप्रकार है :-

"को नयो नाम?

ज्ञातरभिप्रायो नयः।

अभिप्राय इत्यस्य कोऽर्वः?

प्रमाणपरिनृहीतार्वेकवेशवस्त्वध्यवसायः अधिप्रायः। युक्तितः प्रमाणात् अर्थपरिष्रहः ब्रष्यपर्याययोरन्यतरस्य अर्थ इति परिष्रहो वा नयः। प्रमाणेन परिच्छित्रस्य वस्तुनः ब्रष्ये पर्याये व वस्त्वध्यवसायो नय इति यावतः।

प्रश्न :-नय किसे कहते हैं?

उत्तर :-जाता के अभिप्राय को नय कहते है।

प्रश्न :- 'अभिप्राय' - इसका क्या अर्थ है?

उत्तर :--प्रमाण से गृहीत वस्तु के एकदेश में वस्तु का निश्चय ही आंभ्रपाय है। युक्ति अर्थात् प्रमाण से अर्थ ग्रहण करने अथवा हव्य और पर्यायों मे से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नय है। अथवा प्रमाण से जानी हुई वस्तु के हव्य अथवा पर्याय में अर्थात् सामान्य या विशेष में वस्तु के निश्चय को नय कहते हैं ऐसा अभिग्राय है।"

नयों का कथन सापेक्ष ही होता है, निरपेक्ष नहीं; क्योंकि वे बस्तु के अश-निरूपक है। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जाबे तो जो बात वस्तु के अश के बारे में कही जा रही है, उसे सम्पूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सप्त नहीं होगा जैसे हम करें आरमा अनित्य हैं; यह कथन पर्याय की अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे इत्यपपायात्मक आत्मवस्तु के बारे में समझ लिया जाय तो सत्य नहीं होगा; क्योंकि इव्यपपायात्मक आत्मवस्तु के बारे में समझ लिया जाय तो सत्य नहीं होगा; क्योंकि इव्यपपायात्मक आत्मवस्तु तो नित्यानित्यात्मक है।

इसीलिए कहा है '-

"निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तृतेऽर्षकृत्।। र निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नय सम्यक् व सार्थक होते हैं।" और भी:—

"ते सावेक्खा स्वया जिखेक्खा ते वि व्यवया होति ।<sup>३</sup>

९ जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग २, पृष्ठ ४९३ २ आषार्यं समन्तभव आप्तमीमासा, करिका १०६

३ कार्तिकेयानुष्टेका, गाया २६६

बे नय सापेक्ष हों तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हो तो दुर्नय होते हैं।'' और भी अनेक शास्त्रों में नयों की विभिन्न परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं। उन सबको यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, नयोंक उनमें बे ही बाते हैं जो हिन समाराम्य में उन्ह कथलों में आ जाती हैं।

उक्त समस्त कथनो पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर निम्नानुसार तथ्य प्रतिफलित होते हैं —

- १ नय स्याद्वादरूप सम्यक्श्रतज्ञान के अश है।
- २ नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अश मे होती है।
- ३ अनन्तधर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म-युगलों में से कोई एक धर्म को नय अपना विषय बनाता है।
- ४ वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाये -यह ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है।
- प्रनय जानी के ही होते है।
- ६ जानी बक्ता जिसको विषय बनाना है उसे विवक्षित कहते है।
- नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं।
- नय गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके सम्बन्ध में मौन रहता है।
- ९ नय ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी।
- 90 सापेक्ष नय ही सम्यक्नय मे होते हैं. निरपेक्ष नहों। जिन नयों के प्रयोग में उक्त तथ्य न पाये जावें, वस्तुत वे नय नहीं है; नयाभास है।

-0-

धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग हैं। अत आत्मार्थी को धर्म को शब्दों मे रटने के बजाय जीवन में उतारना चाहिए, धर्ममय हो जाना चाहिए।

--तीथंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ ५२

#### नयों की प्रामाणिकना

वस्तुस्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन मे नयों का प्रयोग जैनदर्शन की मौलिक विशेषता है। अन्य दर्शनों में नय नाम की कोई चीन ही नहीं है; सर्वत्र प्रमाण की ही चर्चा है।

जैनदर्शन में तत्त्वार्थों के अधिगम के उपायो की चर्चा में प्रमाण और नय-दोनों का समानरूप से उल्लेख है।

अत यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि नय प्रमाण है या अप्रमाण। यदि अप्रमाण है तो उनके प्रयोग में क्या लाभ है? और यदि प्रमाण है तो प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है तो फिर उनके अलग उल्लेख की आबश्यकता नहीं और भिन्न है तो फिर नय प्रमाण कैसे हो सकते है, अप्रमाण ही रहे।

इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानिन्द इसप्रकार देते है -

"नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः । स्यात्प्रमाणैकदेशस्त सर्वथाप्यविरोधतः।।

नय न तो अप्रमाण है और न प्रमाण है, किन्तु ज्ञानात्मक है, अत प्रमाण का एकदेश है—इसमे किसी प्रकार का विरोध नहीं है।''

इसी बात को स्पष्ट करते हुए सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्रजी

"शकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाण से भिन्न है तो वह अप्रमाण ही हुआ, क्योंकि प्रमाण से भिन्न अप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो - ऐसा तो सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी को प्रमाण न मानने पर अप्रमाणता अनिवार्य है; और अप्रमाण न मानने पर प्रमाणता अनिवार्य है दसरी कोई गति नहीं है।

इसका उत्तर देते हुए ग्रथकार कहते है कि प्रमाणता और अप्रमाणता के सिवाय भी एक तीसरी गति है। वह है प्रमाणैकदेशता—प्रमाण का एक-देशपना। प्रमाण का एकदेश न तो प्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का

१ 'प्रमाणनवैर्राधगम' तत्त्वाथसृत्र, अध्याय १ सृत्र ६

<sup>.</sup> २ तत्त्वार्धश्लोकवार्तिक नर्याववरण, श्लोक १०

एकदेश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, और न अप्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का एकदेश प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है। देश और देशी में कथींचत भेद माना गया है।"

'श्रलोकवार्तिक' मे इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है, वह इसप्रकार

æ·\_

"स्वाधीनश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत् ।
स्वाधीनश्चायकत्वेन हि नयः स्मृतः।।४।।
नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्यंशः कष्यते यतः ।
नाममुद्रः समृत्रो वा समृत्राशे ययोष्यते।।४।।
तन्मात्रस्य समृत्रत्वे शेवांशस्यासमृत्रता ।
समृत्रवहुता वा स्यात्तत्वे श्वाशस्यासमृत्रता ।
समृत्रवहुता वा स्यात्तत्वे श्वाशस्या प्रमान्तवा ।
वाशोष्यति कृत्यस्य जानस्ययः प्रमानवा ।
तश्चोष्यति कित्र स्याधित मानात्मक्षे नयः।।।।।
व्याधिकनयस्यव व्यापारान्मुख्यक्यपः।।।।।
धर्मधर्मसम्मृत्रस्य प्रधान्यार्पया विदः।
धर्मभर्मसम्बद्धित स्यावायर्पया विदः।

स्व और अर्थ का निश्चायक होने से नय प्रमाण ही है – ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्व और अर्थ के एकदेश को जानना नय का लक्षण है।।४।।

बस्तु का एकदेश न तो वस्तु है और न अवस्तु है। जैसे-समुद्र के अश को न तो समुद्र कहा जाता है और न असमुद्र कहा जाता है। यदि समुद्र का एक अश समुद्र है तो शेष अश असमुद्र हो जायेगा और यदि समुद्र का प्रत्येक अश समुद्र है तो बहुत से समुद्र हो जायेंगे और ऐसी स्थिति से समुद्र का ज्ञान कहाँ हो सकता है? ।। ४-६।।

जैमी अशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, वैसे ही वस्तु के अश में प्रवृत्ति करने वाले अर्थात् जाननेवाले नय को प्रमाण क्यों नहीं माना जाता. अत नय प्रमाणस्वरूप ही हैं? ।।७।।

उक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अशी या धर्मी में उसके सब अश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अशी में मुख्यरूप से द्रव्यार्थिकनय की ही

१ इट्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, हलोक १० की व्याख्या, पृष्ठ २३१-२३२

२ नत्वार्षप्रलोकवानिक नर्याववरण, श्लोक इ.से.९

प्रवृत्ति होती है अर्थात् ऐसा अंशी द्रव्याधिकनय का विषय है; अतः उसका ज्ञान नय है। और धर्म तथा धर्मी के समूहरूप वस्तु के धर्मों और धर्मी दोनों को प्रधानरूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं।

अतः नय प्रमाण से भिन्न है।। 5-९।।"

प्रमाण और नय का अन्तर स्पष्ट करते हुए धवलाकार लिखते हैं :-''कि च न प्रमाणं नयः, तस्यानेकान्तविषयत्वात्। न नयः प्रमाणं, तस्येकान्तविषयत्वात्। '

प्रमाण नय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विषय अनेकान्त अर्थात् अनेकधर्मात्मक बस्तु है और न नय प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उसका विषय एकान्त अर्थात अनन्तधर्मात्मक बस्त का एक अंश (धर्म) है।"

प्रमाणशास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य अकलंकदेव तो नय को सम्यक्-एकान्त और प्रमाण को सम्यक्-अनेकान्त घोषित करते हुए लिखते हैं --

''सम्यगेकान्तो नय इत्युच्यते। सम्यगेनकान्तः प्रमाणम्। नयार्पणावेकान्तो भवति एकनिश्चयप्रवणत्वात्, प्रमाणार्पणावनेकान्तो भवति अनेकनिश्चयाधिकरणत्वात।?

सम्यगेकान्त नय कहलाता है और सम्यगनेकान्त प्रमाण। नयविवक्षा वस्तु के एक धर्म का निश्चय करानेवाली होने से एकान्त है और प्रमाणविवक्षा वस्तु के अनेक धर्मों की निश्चयस्वरूप होने के कारण अनेकान्त है।"

प्रमाण सर्वनय-रूप होता है, क्योंकि नयवाक्यों में 'स्यातृ' शब्द लगाकर बोलने को प्रमाण कहते हैं। ' अस्तित्वादि जितने भी कस्तृ के निज स्वभाव हैं, उन सबको अथवा विरोधी धर्मों को युगपत् ग्रहण करनेवाला प्रमाण है और उन्हें गीण-मस्य भाव से ग्रहण वाला नय है। '

प्रमाण और नय को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए पंचाध्यायीकार लिखते हैं:-

> "तत्त्वमनिर्वचनीयं शुद्धद्वव्यार्थिकस्य भवति मतम् । गुजपर्ययवद्दव्यं पर्यायार्थिकनयस्य पक्षोऽयम्।।

१ जीनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग २, पृष्ठ ४१६

२ तत्त्वार्यराजवातिक, अध्याय १ सृत्र ६ ३ स्थातादमजरी इस्रोक २८ पष्ट ३२१

४ वहस्रवसक (देवसेन-कत), गाया ७१

### यविबमनिर्वचनीयं गुजपर्ययवत्तवेव नास्त्यन्यत् । गुजपर्ययवद्यविदं तवेव तत्त्वं तथा प्रमाजमिति।।

'तस्व अनिर्वचनीय है'—यह शुद्धद्रव्याधिकनय का पक्ष है। 'द्रव्य गुण-पर्यायवान है'—यह पर्यायाधिकनय का पक्ष है। और 'जो यह अनिर्वचनीय है, वही गुण-पर्यायवान है, कोई अन्य नहीं और जो यह गण-पर्यायवान है, वही तस्व है'—ऐसा प्रमाण का पक्ष है।"

यद्यपि इसप्रकार हम देखते हैं कि नय प्रमाण से भिन्न है, तथापि उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह की गुंबाइश नहीं है। वस्तुस्बरूप के प्रतिपादन में वह प्रमाण के समान ही प्रमाण (प्रामाणिक) है।

जैनदर्शन की इस अनुपम कथनशैली को अप्रमाण समझकर उपेक्षा करना उचित नहीं हैं, अपित इसे भलीभौति समझकर इस शैली में प्रतिपादित जिनागम और जिन-अध्यात्म का रहस्य समझने का सफल यत्न किया जाना बाहिए। जैसा के पहले कहा जा चुका है कि इसके जाने बिना जैनदर्शन का मर्म समझ पाना तो बहुत दर, उसमें प्रवेश भी सभव नहीं है।

-0-

## हन्त हस्तावलंबः

व्यवहररानय स्थाद्यद्यपि प्राक्यवस्था-

मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलंब<sup>ः</sup>।

तदपि परममधै चिस्चमस्कारमात्रं

परविरहितमंत पश्यतां नैय किञ्चित्।।४।।

यद्विप प्रथम पदवी में पैर रक्षनेवाले पुरुषों के लिए मर्पांत जबतक गुढरक्कण की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक, भरे रें ! (बिरपूर्वक) व्यवहारनय को हस्तावतम्बन तुस्य कहा है, तथापि जो पुरुष चैतम्य चमरकाराम, परहव्य के भावों से रहित, परम-मर्पेयक्कण मणवान मात्मा को मन्तरङ्ग में प्रयमोकन करते हैं, उन्नक्षी अद्या करते हैं, उन्हण नीन होकर चारित्रभाव को प्राप्त होते हैं; उन्हें यह व्यवहार-नय किञ्चित्र भी प्रयोजनवान नहीं हैं।

– द्यारमस्याति (समयसार टीका), कलश ४

#### मलनय : कितने ?

जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर नयों के भेर-प्रभेदों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में किया गया है। यदि एक स्थान पर दो नयों के चर्चा है तो दूसरी जगह तीन प्रकार के नयों का उल्लेख मिलता है। इसीप्रकार यदि तत्त्वार्थसूत्र में सात नयों की बात आती हैं। तो प्रवचनसार में ४७ नय बताये गए है। ?

'गोम्मटसार' व 'सन्मतितर्क' में तो यहाँ तक लिखा है :--

"जाविदया वयणवहा ताविदया चेव होंति नयवावा। ३ जितने वचन-विकल्प है, उतने ही नयवाद हैं अर्थात नय के भेद हैं।"

'श्लोकवार्तिक' के 'नयविवरण' में श्लोक १७ से १९ तक आचार्य विद्यानित्व लिखते है कि नय सामान्य से एक, विशेष मे-सक्षेप मे दो, विस्तार से सात और अति विस्तार से सम्यात भेट वाले हैं।

धवलाकार कहते है कि अवान्तर भेदों की अपेक्षा नय असंख्य प्रकार के है। उनका मल कथन इसप्रकार है —

"एवमेते संक्षेपेण नयाः सप्तविधाः, अवान्तरभेवेन पुनरसंख्येयाः।" इसतरह सक्षेप में नय सात प्रकार के हैं और अवान्तर भेदों से असंख्यात

प्रकार के समझना चाहिए।"

'सर्वार्थिसिद्धि' के अनुसार नय अनन्त भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की शक्तियाँ अनन्त हैं; अतः प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर नय अनन्त-विकल्परूप हो जाते हैं। '

प्रवचनसार में भी अनन्त नयों की चर्चा है। ' नयचक्र भी उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विषयभूत

१ तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय १, सूत्र ३३ २ प्रवस्तरसार परिशिष्टर

३ (क) गोध्मटसार कर्मकरण्ड, गाचा ८९४

<sup>(</sup>ख) सन्मतितर्क. कारिका ३. गांचा ४७

४ धवला, पुस्तक १, खंड १, मार्ग १, सूत्र १, पृष्ठ ९१

४ सर्वार्थीसद्धि, अध्याय १, सूत्र ३३ की टीका, पृष्ठ १०२

६ प्रवचनसार, परिशिष्ट

अनन्तधर्मात्मक बस्तु। विस्तार तो बहुत है, किन्तु 'नयचक्र' और 'आलाप-पद्धति' में मलनयो की चर्चा इसप्रकार की गई है :—

> "णिच्छ्यववहारणया मूलिमभेया णयाण सव्वाणं । जिच्छ्यसाहणहेळ पुरुषयब्द्यत्वयं सणहा।

सर्वनयों के मूल निश्चय और व्यवहार – ये दो नय हैं। द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक – ये दोनो निश्चय - व्यवहार के हेत हैं। "

उक्त छन्द का अर्थ इसप्रकार भी किया गया है -

"नयो के मूलभूत निश्चय और व्यवहार दो भेद माने गये हैं। उसमें निश्चयनय तो द्रव्याश्रित है और व्यवहारनय पर्यायाश्रित है - ऐसा समझना चाहिए।" र

नयचक्र के उक्त कथन में जहाँ एक ओर निश्चय और व्यवहार को मूलनय कहा गया है, वहीं दूसरी ओर उसी नयचक्र में हव्याधिक और पर्यायाधिक नयों को मूलनय बताया गया है। हव्याधिक और पर्यायाधिक नयों को मुलनय बताने वाली गांचा इसप्रकार है .—

"वो चेव य मूलजया भजिया दब्दत्थ पञ्जयत्थगया । अण्णे असंखसंखा ते तब्भेया मुजेयव्या।।

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक – ये दो ही मूलनय कहे है, अन्य असख्यात-सख्या को लिए इनके ही भेद जानना चाहिए।''

इसप्रकार दो दृष्टियाँ सामने आती हैं। एक निरूचय-व्यवहार को मूलनय बताने वाली और दूसरी द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयो को मूलनय बताने वाली।

दोनो दष्टियो मे समन्वय की चर्चा भी हुई है।

पचाध्यायीकार ने व्यवहार और पर्यायार्थिक नय को कर्थाचत् एक बताते हुए कहा है —

"पर्यायार्थिक नय इति यदि वा व्यवहार एव नामेति। एकार्यो यस्माविह सर्वोऽप्युपचारमात्रः स्यात्।।" पर्यायार्थिक कहो या व्यवहारनय – इन दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि

१ (क) द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाचा १८२

<sup>(</sup>स) आलाप-पद्धांत, गामा ३

आचार्य शिवसागर स्मृति ग्रंब, पृष्ठ ४६१
 इस्यस्वभावप्रकाशक नयचक, गाचा १८३

४ पचाध्यायी, प्रवस अध्याय, हलोक ४२९

इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है, वह उपचारमात्र है।" नयचक्र की गाथा १८२ का दूसरे प्रकार से किया गया उक्त अर्थ भी दोनों में समन्वय का ही प्रयास लगता है।

[37

यद्यपि निश्चयनय को द्रव्याश्रित एवं व्यवहारनय को पर्यायाश्रित बताकर दोनो प्रकार के मूलनयों में समन्वय का प्रयास किया गया है, तथापि यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि कि निश्चय-व्यवहार द्रव्याधिक-पर्याणाधिक के पर्यायवाची नहीं हैं।

नयचक्र की गाथा १८२ में निश्चय-व्यवहार को सर्वनयों का मूल बताने के तत्काल बाद गाथा १८३ में द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को मूलनय बताने से ऐसा लगता है कि यथकार कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। यदि वे निश्चय-व्यवहार और द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को पर्यायवाची मानते होते तो एंटर उन्हें अगली ही गाथा में मूलनयों के रूप में उनका पृथक् उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थीं?

इस सदर्भ में गाथा १८२ की दूसरी पॉक्त महत्त्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें वे ह्व्यार्थिक-पर्यायार्थिक को निश्चय-व्यवहार का हेत् कहते है। यहाँ 'साधन' शब्द का अर्थ 'व्यवहार' किया जा रहा है, जो कि अनिवत नहीं है।

गाथा १८२-१८३ पर ध्यान देने पर ऐसा लगता है कि नयचक्रकार निश्चय -व्यवहार को तो मूलनय मानते ही हैं, साथ ही उनके हेतु होने से द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों को भी मलनय स्वीकर करते हैं।

यहाँ पर द्रव्याधिंकनय निश्चयनय का और पर्यायाधिंकनय व्यवहारनय का हेतु है—ऐसा कहने के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि द्रव्याधिंक-पर्यायाधिंक दोनों ही नय निश्चय-व्यवहार—दोनों नयों के हेतु हैं। जिनागम में समागत अनेक प्रयोगों से हमारी बात सहज सिद्ध होती हैं, क्योंकि द्रव्याधिंक के अनेक भेदों को अध्यात्म में व्यवहार कहा जाता है तथा पर्यायाधिंक के अनेक भेदों का कही-कही निश्चय के रूप में भी कथन मिल जावेगा।

बस्तृत यह दो प्रकार की कथन-पद्धतियों के भेद है, इन्हे एक-दूसरे से मिलाकर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मुख्यतः अध्यात्म-पद्धति में निश्चय-व्यवहार शैली का प्रयोग होता है और आगम-पद्धति में इट्याधिक-पर्यायाधिक शैली का प्रयोग देखा जाता है। यद्यपि ये दोनो शैलियाँ भिन्न-भिन्न हैं और इनके प्रयोग भी
भिन्न-भिन्नरूप में होते हैं, तथापि इनके प्रयोगों के बीच कोई विभाजन-रेखा
खीचना सभव नहीं है, क्योंकि आगम और अध्यात्म व उनके अभ्यासियों मे
भी ऐसा कोई विभाजन नहीं है। आगमाभ्यासी अध्यात्मी भी होते हैं। इसी
प्रकार अध्यात्मी भी आगमाभ्यास तहीं हैं। तथा भों भें भी इसप्रकार का
कोई पक्का विभाजन नहीं है। आगम-ग्रंथों में अध्यात्म की और
अध्यात्म यथा में आगम की चर्चा पाई जाती है।

यद्यपि निश्चय-व्यवहार और द्रव्याधिक-पर्यायाधिक पर्यायवाची नही है, तथापि द्रव्याधिक निश्चयनय के और पर्यायाधिक व्यवहारनय के कुछ विकट अवश्य है।

उक्त सम्पूर्ण चर्चा के उपरान्त भी यह प्रश्न तो खडा ही है कि दो मलनय कौन है —निश्चय-व्यवहार या द्वव्यार्थिक-पर्यायार्थिक?

बहुत-कुछ विचार-विमर्श के बाद यही उचित लगता है कि अध्यान्म-शैली के मूलनय निश्चय-व्यवहार है और आगम-शैली के मूलनय दव्याधिक-पर्यायाधिक है।

'आलाप-पद्धति' <sup>१</sup> मे लिखा है --

"पुनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते। तावन्मूलनयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारक्त्रा

फिर भी अध्यातम-भाषा के द्वारा नयों का कथन करते हैं। मूलनय दो है —निश्चय और व्यवहार।''

इस कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि निश्चय-व्यवहार अध्यात्म के नय है।

उक्त दोनो दृष्टियो को लक्ष्य में रखकर विचार करने पर मूलनय दो-दो के दो यगलो मे कल मिलाकर चार ठहरते हैं .—

(क) १ निश्चय २ व्यवहार।

(ख) १. द्रव्यार्थिक, २ पर्यायार्थिक।

लगता है कि द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को निश्चय-व्यवंहार का हेत् कहकर ग्रथकार आगम को अध्यात्म का हेत् कहना चाहते हैं।

<sup>&</sup>quot;९ " आलाप-पर्वति, पृष्ठ २२८ (यह लचुबन्ध भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 'डब्यस्वभावप्रकाशक नयषक्र' के जत में मृदित हैं। उक्त पृष्ठ सख्या इस उच के अनुसार ही गई है। आगे भी इसी प्रति के जाधार पर पृष्ठ सख्या दी जावेगी।)

द्रव्याधिक-पर्यायाधिक आगम के नय हैं और निश्चय-व्यवहार अध्यात्म के नय हैं, अतः यहाँ द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु कहने से यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है कि आगम अध्यात्म का हेतु है, कारण है. साधन है।

आत्मा का साक्षात् हित करनेवाला तो अध्यात्म ही है, आगम तो उसका सहकारी कारण है—यही बताना उक्त कथन का उद्देश्य भासित होता है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मूलनय निश्चय-व्यवहार ही है, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को तो निश्चय-व्यवहार के हेतृ होने से मूलनय कहा गया है।

# तस्य देशना नास्ति

प्रवृक्षस्य बोधनार्थं मुनीश्वराः वेशयन्त्यमूतार्थम् । व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य वेशना नास्ति ॥६॥ मारायक एव सिहो यथा अवस्यनवर्धातसिहस्य । व्यवहार एव हितया नित्वयतां यात्यनिश्वयक्षस्य ॥७॥ व्यवहारतिश्वयो यः प्रबृध्यतस्येन भवति मध्यस्य ।॥॥ प्राप्नोति वेशनायाः स एव कलमविकलं शिष्यः ॥६॥

म्राचार्यदेव मन्नानीजीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए म्रभूतार्य व्यवहारनय का उपदेश देते हैं, परन्तु जो केवल व्यवहारनय ही का श्रद्धान करता है, उसके लिए उपदेश नहीं है।

जिसप्रकार जिसने यथार्थ सिंह को नही जाना है, उसके लिए बिलाव (बिल्ली) ही सिंहरूप होता है; उसीप्रकार जिसने निश्चय का स्वरूप नही जाना है, उसका व्यवहार ही निश्चयता को प्राप्त हो जाता है।

जो जीव व्यवहारनय स्मीर निश्चयनय के स्वरूप को यथार्थरूप से जानकर पक्षपातरहित होता है, वही शिष्य उपदेश का सम्पूर्णफल प्राप्त करता है।

-- पुरवार्वसिद्धयुपाय, रलोक ६-७-८

#### द्वितीय अध्याय निश्चय और व्यवहार

# निरुचय-व्यवहार : स्वरूप और विषय-वस्तु

दिगम्बर जैन समाज में निश्चय और व्यवहार आज के बहुचर्चित विषय हैं। नयों के नाम पर आज जो भी चर्चा होती है, उसमें निश्चय और व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय और व्यवहार आज शास्त्रीय चर्चा के ही विषय नही रहे हैं, अपितृ उनके नाम पर पार्टियों भी बन गई है। शिविरों की चर्चा भी आज जन-साधारण के द्वारा निश्चय और व्यवहार के नाम में की जाने लगी है। यहाँ निश्चय वालों का शिविर लगा है, वहाँ व्यवहार वालों का —इसप्रकार की चर्चा करते लोग आपको कही भी मिल जावेंग।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो चर्चा कभी बिद्धानों की गोष्टियों तक में न होती थी, वह आज जन-जन की बस्तू बन गई है। इसका एकमात्र श्रेय यदि किसी को है तो वह श्री कानजी स्वामी को है, जिन्होंने जनोपयों जिनागम की इस अद्भुत प्रतिपादन-शीलों को घर-घर तक पहुँचा दिया है।

यद्यपि निश्चय-व्यवहार की शैली में निबद्ध जिनागम का अध्ययन, मनन और चर्चा आज सारा समाज करने लगा है- यह एक शुभ लक्षण है, तथापि एक अशुभ प्रवृत्ति भी इसके साथ पनपने लगी है। वह यह है कि वह कलहाग्रिय दिगम्बर जैन समाज पहिले से ही गाँव-गाँव में अपने व्यक्तिगत राग-ह्रेषों के कारण गुटो में विभक्त है और निरन्तर किसी न किसी बात को लेकर लडता-झगडता रहा है। अब वे ही गृट निश्चय-व्यवहार के नाम पर भी लडने-झगडने लगे हैं और अपनी व्यक्तिगत कषायों को निश्चय-व्यवहार के नाम से व्यक्त करने लगे हैं तथा कुछ निहित-स्वार्थी लोग निश्चय-व्यवहार की तास्विक चर्चा को सडको पर लाकर उत्तेजना फैलाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में सलन हो गए हैं।

जन-सामान्य तो अभी निश्चय-व्यवहार का सही स्वरूप समझ नही पाया है, अतः उन्हे भड़काने में इन्हें कभी-कभी और कही न्कही सफलता भी मिल जाती है। समाज में शांति बनी रहे और निश्चय-व्यवहार-शैली में निवढ़ जिनागम का मर्म जन-जन तक पहुँच सके-इसके लिए निश्चय-व्यवहार नयों का स्वरूप सम्पूर्ण समाज समझे - यह बहुत जरूरी है। जिनागम की यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्विवाद प्रतिपादन-शैली व्यक्तिगत स्वायों और सामाजिक राजनीति में उलझकर उपेक्षित न हो जाये, तदर्व जिनागम के परिप्रेक्य में इसका सप्रमाण गंभीरतम विवेचन अपेक्षित है। यही कारण है कि यहाँ इस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

जिनागम में निश्चय-व्यवहार की अनेक परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं। नयचक्रकार माइल्लध्वल लिखते हैं:—

"जो सियभेद्वयारं धम्माणं कुण्ड एगवत्युस्स । सो ववहारो भणियो विवरीओ णिच्य्यो होट।।

जो एक वस्तु के धर्मों में कथींचत् भेद व उपचार करता है, उसे व्यवहारनय कहते हैं और उससे विपरीत निश्चयनय होता है।"

इसीप्रकार का भाव 'आलाप-पद्धति' मे भी व्यक्त किया गया है —-''अभेबानुपचारतया वस्तु निश्चीयत इति निश्चयः। भेबोपचारतया वस्त व्यवद्मित इति व्यवहारः।

अभेद और अनुपचाररूप से वस्तु का निश्चय करना निश्चयनय है और भेद तथा उपचाररूप से वस्तु का व्यवहार करना व्यवहारनय है।"

पचाध्यायीकार इसी बात को इसप्रकार व्यक्त करते हैं :-

"लक्षणमेकस्य सतो यथाकथञ्चिद्यवा द्विधाकरणम् । व्यवहारस्य तथा स्थातवितरथा निश्चयस्य पुनः।।

जिसप्रकार एक सत् का जिस किसी प्रकार से विभाग करना व्यवहारनय का लक्षण है. उसीप्रकार इससे उल्टा निश्चयनय का लक्ष्ण है।''

पण्डितप्रवर आशाधरजी लिखते हैं :--

"कर्ताद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये । साध्यन्ते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तदभेददकः।।

जो निश्चय की प्राप्ति के लिए कर्त्ता, कर्म, करण आदि कारकों को जीव आदि वस्तु से भिन्न बतलाता है, वह व्यवहारनय है तथा अभिन्न देखनेवाला निश्चयनय है।"

इसीप्रकार का भाव नागसेन के 'तत्त्वानुशासन' मे भी व्यक्त किया गया है :--

९ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गांचा २६४

२ पंचाध्यायी प्रथम अध्याय १ इलोक ६१४

३ अनागारधर्मामृत, अध्याय १, इलोक १०२

#### "अभिन्नकर्तृकर्मादिविवयो निश्चयो नयः । व्यवहारनयो भिन्नकर्तृकर्मादिगोचरः।।

जिसका अभिन्न कर्त्ता-कर्म आदि विषय हैं, वह निश्चयनय है और जिसका विषय भिन्न कर्त्ता-कर्म आदि है, वह व्यवहारनय है।"

'आत्मख्याति' में आचार्य अमृतचन्द्र ने जो परिभाषा दी है, वह इस प्रकार है —

#### "आत्मश्रितो निश्चयनय पराभितो व्यवहारनयः ।°

आत्माश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते \*'''

भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहने वाले कथन भी उपलब्ध होते हैं।  $^{\circ}$ 

अनेक शास्त्रों का आधार लेकर पण्डितप्रवर टोडरमलजी ने निश्चय-व्यवहार का मागोपाग विवेचन किया है<sup>3</sup>, जिसका सार इसप्रकार है –

- (१) सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं।
- (२) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना व्यवहारनय है। जैसे—मिट्टी के घडे को मिट्टी का कहना निश्चयनय का कथन है और गी का मधीग देखकर भी का घडा कहना व्यवहारनय का कथन है।
- (३) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उस ही का कहना निश्चयनय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है।
- (४) व्यवहारनय स्वडव्य को, परव्य को व उनके भावों को व कारण-कार्योदिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तथा निश्चयनय उन्ही को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। <sup>3</sup>

१ समयमार गाचा २७२ की 'आत्मस्याति' टीका

२ (क) समयमार, गाचा १९ (स) पुरुषाचीसञ्जयपाय, इलोक ४

३ मोक्समार्गप्रकाशक, पृथ्ठ २४८ मे २४७

४ बही, पृष्ठ २४६-२४९

प्र बारी, पृष्ठ २४९ ६ बारी पष्ठ २४०

७ वहीं पंछ २४१

उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं —

- १ निश्चयनय का विषय अभेद है और व्यवहारनय का भेद।
- २ निश्चयनय सच्चा निरूपण करता है और व्यवहारनय उपचरित।
- निश्चयनय सत्यार्थ है और व्यवहारनय असत्यार्थ।
- ४ निश्चयनय आत्माश्चित कथन करता है और व्यवहारनय पराश्चित।
- ५ निश्चयनय असयोगी कथन करता है और व्यवहारनय सयोगी।
- ६ निश्चयनय जिस द्रव्य का जो भाव या परिणित हो, उसे उसी द्रव्य की कहता है; पर व्यवहारनय निमित्तादि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणित को अन्य द्रव्य तक की कह देता है।
- निश्चयनय प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र कथन करता है, जबिक व्यवहार अनेक द्रव्यो को, उनके भावो, कारण-कार्योदिक को भी मिलाकर कथन करता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चय और व्यवहार की विषय-वस्तृ और कथन-शैली में मात्र भेर ही नहीं, ऑपित विरोध रिखाई देता हैं: क्योंकि जिमें विषय-वस्तु को निश्चयनय अभेद अखण्ड कहता है, व्यवहार उसी में भेद बताने लगता है और जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक बताता है, निश्चय के अनमार वे कदापि एक नहीं हो सकती हैं।

जैसा कि समयसार में कहा है -

### "ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खल एक्को।

ण द णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एक्कट्रो।। १

व्यवहारनय कहता है कि जीव और देह एक ही है और निश्चयनय कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते।"

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यवहार मात्र एक अखण्ड वस्तु में भेद ही नहीं करता, अपितृ वो भिन्न-भिन्न वस्तुओं में अभेद भी स्थापित करता है। इसीप्रकार निश्चय मात्र एक अखण्ड वस्तु में भेदों का निश्च कर अखण्डता की ही स्थापना नहीं करता, अपितृ वो भिन्न-भिन्न वस्तुओं मे व्यवहार द्वारा प्रयोजनवश स्थापित एकता का खण्डन भी करता है।

इसप्रकार निश्चयनय का कार्य पर से भिन्नत्व और निज में अभिन्नत्व स्थापित करना है तथा व्यवहार का कार्य अभेदबस्तु को भेद करके समझाने

१ समयसार, गांचा २७

के साथ-साथ भिन्न-भिन्न बस्तुओं के सयोग व तिनिमित्तक संयोगीभावों का ज्ञान कराना है। यही कारण है कि निश्चयनय का कथन स्वाश्रित और व्यवहारनय का कथन पराश्रित होता है तथा निश्चयनय के कथन को सत्यार्थ-सच्चा और व्यवहारनय के कथन को असत्यार्थ-उपचरित कहा जाता है।

उक्त उदाहरण में ही देखिए; जहाँ व्यवहारनय देह और आत्मा मे एकत्व स्थापित करता दिखाई दे रहा है, वही निश्चयनय उससे स्पष्ट स्कार कर रहा है। कह रहा है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो व्यवहार की दृष्टि सयोग पर है. और निश्चय की दृष्टि असंयोगी तत्व

पर।

इसीप्रकारः --''ववहारेणुवविस्सवि जाजिस्स चरित्तं वंसणं णाणं ।

ज वि जाजंग चिरतंग वंसजं जाजगी सुद्धो।। ज जानी (आत्मा) के चारिज, दर्शन, ज्ञान - ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं; निश्चय में ज्ञान भी नहीं है, चारिज भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है; ज्ञानी तो एक शद्ध ज्ञायक ही है।"

इसमें व्यवहारनय ने एक अखण्ड आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र के भेद करके समझाया है, किन्तु निश्चयनय ने सब भेदों का निषेधकर आत्मा को अभेद जायक स्थापित किया है।

व्यवहारनय ने समयसार की २७ वी गाथा में पर से एकता बताई थी और ७ वी गाथा में एक आत्मा में भेद किये हैं तथा निश्चयनय ने २७ वी गाथा में पर से भिन्नता स्थापित की थी और ७ वीं में भेद का निषेध कर एकता स्थापित की है।

इसप्रकार व्यवहार का कार्य निज में भेद और पर से अभेद करके समझाना है और निश्चय का कार्य पर से भेद और स्व से अभेद करना है। यही इनके परस्पर बिगेध का रूप है।

. निश्चय-व्यवहार के सम्बन्ध में जो स्थित उक्त भेदाभेद सम्बन्धी है, वही स्थित कर्त्ता-कर्मांदि सम्बन्धी भेदाभेद की भी जाननी चाहिए।

जहाँ एक ओर व्यवहारनय से निमित्तादिक की अपेक्षा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कत्तादि कहा जाता है और निश्चयनय से 'मैं ही मेरा

१ समयसार गावा ७

कर्त्ता-धर्त्ता' कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कर्त्ता-कर्म का भेद करना ही व्यवहार है, और इसप्रकार के भेद का निषेध निश्चयनय का कार्य माना गया है।

इसप्रकार निश्चय का कार्य अभिन्न कर्त्ता-कर्मादि षट्कारक के साथ-साथ कर्त्ता-कर्म के भेद का निषेध भी है तथा व्यवहार का कार्य जहाँ एक और कर्ता-कर्म का भेद करना है, वही दूसरी और भिन्न-भिन्न द्वव्यों के बीच कर्ता-कर्म का सम्बन्ध बताना भी है। इन सबका सोदाहरण विशेष विस्तार निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के कथन में यथास्थान किया जावेगा।

इसप्रकार भेदाभेद सम्बन्धी निश्चय-व्यवहार में कर्त्ता-कर्मादि सम्बन्धी भेदाभेद भी आ जाता है।

निश्चय-व्यवहार की परिभाषा मे भेदाभेद विशेषणों के साथ 'उपचार' विशेषण का भी प्रयोग है। दो द्रव्यो की एकता सम्बन्धी जितने भी सयोगी कथन हैं, वे सब उपचितः ही तो है। देह और आत्मा को एक बताने बाला सयोगी कथन उपचितः व्यवहार ही तो है। एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणित को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणित को दूसरे द्रव्य के बताना, वो व्यां की मिली हुई परिणित को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों के करण-कार्योदिक मे भी इसप्रकार के कथन करना ये सब उपचितः कथन ही हैं।

'आत्माश्चित कथन निश्चय और पराश्चित कथन व्यवहार' वाली परिभाषाएँ भी इनमे घटित हो जाती हैं।

अब रही निश्चय को भुतार्थ-सत्यार्थ और व्यवहार को अभुतार्थ-असत्यार्थ कहने वाली बात। सो इसका आशय यह नहीं है कि व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ है, उसका विषय है ही नही। उसके विषयभृत भेद और संयोग का भी अस्तित्व है, पर भेद व संयोग के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होता—इस अपेक्षा उसे अभुतार्थ कहा है।

निश्चयनय का विषय अभेद-अखण्ड आत्मा है, उसके आश्रय से सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि उसे भूतार्थ कहा है। समयसार में कहा है :—

"भूवत्थमिस्सको खलु सम्मादिट्टी हवदि जीवो ।। १९।। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, वह जीव निश्चय से सम्यग्दृष्टी है।"

इसके सम्बन्ध में श्री कानजी स्वामी के विचार भी द्रष्टव्य हैं :-

'जिनवाणी स्याद्वादरूप है, अपेक्षा से कथन करनेवाली है, अत. जहाँ जो अपेक्षा हो, वहाँ वहीं समझना चाहिए। प्रयोजनवश शुद्धनय को मुख्य करके सत्यार्थ कहा है और व्यवहार को गौण करके असत्य कहा है। विकाली, अभेद, शुद्धक्य की दृष्टि करने से जीव को सम्यव्हांन होता है। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए विकालीद्रव्य को अभेद कहकर भूनार्थ कहा है और प्रयाय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए उसे गौण करके असत्यार्थ कहा है। आत्मा अभेद, विकाली, युव है; उसकी दृष्टि करने पर भेद दिखाई नहीं देता और भेददृष्टि में निर्धिकत्यता नहीं होती: इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके असत्यार्थ कहा है। अनन्तकाल में जन्म-मरण का अन्त करने वाला बीजकप सम्यादर्शन जीव को हुआ नहीं है। ऐसे सम्यव्हर्शन को प्राप्त करने का प्रयोजन सिद्ध करना है, इससे शुद्धजायक को मुख्य करके सत्यार्थ कहा है और प्रयोजन सिद्ध करना है, इससे शुद्धजायक को मुख्य करके सत्यार्थ कहा है और

'यहाँ कहते है कि विकाली अभेददृष्टि में भेद विखाई नहीं देते - इससे उसकी दृष्टि में भेद अविवामान, असत्यार्थ ही कहा जाता है। किन्तु ऐसा न समझना कि भेदरूप कोई बस्तु नहीं है, द्रव्य में गृण हैं ते नहीं, पर्यार्थ हैं नहीं, भेद हैं ही नहीं। आत्मा में अनन्त गृण है, वे सब निर्मल हैं। इष्टि के विषय में गृणों का भेद नहीं है, किन्तु अन्दर वस्तु में तो अनन्त गृण है। भेद सर्वथा कोई बस्तु ही नहीं है - ऐसा माना जाय तो जैसा बेदान्त मतवाले भेदरूप अनित्य को देखरूर अबस्तु मायास्वप्य कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्धबस्य को बस्तु कहते हैं, ऐसा उहरे तथा इससे सर्वथा एकान्त शुद्धनय के पक्षरूप मिथादृष्टि का ही प्रस्ता प्राप्त होता।'''

"माटी के घडे को धी का घडा कहना व्यवहार है, इसलिए व्यवहार झूठा है, क्योंकि घडा धी-मय नही है, किन्तु माटी-मय है। उसीप्रकार द्वव्य को निश्चय और पर्याय को व्यवहार-और यह व्यवहार घी के घडे की भीति झूठा है-ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसप्रकार घडा धी-मय नहीं है, उसीप्रकार पर्याय हो ही नही-यह बात नहीं है। पर्याय अस्तिस्प है। पर्याय को व्यवहार कहा है, पर वह नहीं हो-यह बात नहीं है। रागपर्याय अस्त्रभूतव्यवहारनय का विषय है। इन पर्यायों को अभृतार्थ कहा है-इस कारण वे पर्यायों ही नहीं, घी के घडे के समान झुठी हैं-ऐसा नहीं है। क्षायिक आदि चार भावों को परद्रव्य

१ प्रबंधनरत्नाकर (हिन्दी), भाग १, पृष्ठ ५४=

<sup>·</sup> प्रवचन रत्नाकर (हिन्दी), भाग १, पृष्ठ १४७

और परभाव कहा—इससे वे पयिं हैं ही नहीं, झूठी हैं—ऐसा नही है। घडा कुम्हार ने बनाया है—ऐसा कहना जैसे झूठा है, उसीप्रकार अशुद्ध पर्यायों को व्यवहार कहा; अतः ये पर्याये भी झूठी हैं—ऐसा नहीं है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि पर्यायनय के विषय है; अतः वे व्यवहारनय से भूतार्थ हैं। पर्याय नहीं है—ऐसा नहीं है।

द्रव्याधिकनय से पर्याय को अभृतार्ध कहा, अतः पर्यायें हैं ही नहीं—ऐसा नहीं है। किन्तु निश्चय की मृख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर वहाँ से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हे असत्यार्थ कहा है। इससे ऐसा मानना कि पर्यायें है ही नहीं, ठीक नहीं है। जिसप्रकार भी का घडा बाला व्यवहार झूठा है, उसीप्रकार मंभी व्यवहार झूठा है—यह मानना ठीक नहीं है। नयों का कथन जहाँ जैसा हो, वहाँ वैसा समझना चाहिए। यदि ठीक तरह से न समझोरों तो विप्रीतना हो आवेगी।

समयसार की १४ वी गाथा की टीका में भी व्यवहारनय के विषय बढ़-पृष्टादि भावों को व्यवहार से भूतार्थ और निश्चय से अभूतार्थ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ न कहकर कर्थींचत् असत्यार्थ कहा है।

व्यवहारनय को सर्वथा असत्यार्थ माननेवालो को नियमसार के उस कथन की और ध्यान देना चाहिए, जिसमे यह कहा है कि सर्वज भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं। व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने पर केवली भगवान का पर को जानना असत्यार्थ ठहरेगा और सर्वमान्य सर्वजता ही सकट में पड जावेगी।

इसीप्रकार व्यवहार को सर्वथा सत्य माननेवालो को भी समयसार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमे व्यवहारनय से जीव और शरीर को एक कहा गया है। 2

र्याद जीव और शरीर को एक कहने वाले कथन को प्रयोजनवश किया ज्ञा कथन मानकर सर्वथा सत्य मान लिया जाए तो मिष्यात्व हुए बिना नही रहेगा। छहडाला में तो देह और आत्मा को एक मानने वाले को स्पष्टरूप से मिष्यादृष्टि लिखा है –

१ आत्मधर्मगृजसनी, बच ३६, अक ३ (४३१), पृष्ठ १३

० नियममार, गाचा १५९

३ समयसार, गांधा २७

#### "देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्त्व मुधा है। 9

देह और जीव को एक माननेवाला बहिरात्मा है, वह तत्त्व के बारे में मर्ख है अर्थात मिथ्यादिष्ट है।"

अतः यह जानना चाहिए कि व्यवहारनय के उक्त दोनो ही कथन प्रयोजनवश किये गए सापेक्ष कथन हैं, अतः कथींचत् सत्यार्थ और कथींचत् असत्यार्थ हैं।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि वह कौनसा प्रयोजन आ पडा था कि व्यवहारनय को ऐसी असबद्ध बाते कहनी पडी। इनमें असबद्धता इस कारण प्रतीत होती है कि एक कथन तो सर्वज्ञता पर ही क्ठाराधात करता प्रतीत होता है और दूसरा कथन शरीर और आत्मा को एक बताने वाला होने से मिथ्यात्व का पोषक प्रतीत होता है।

केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार है-इस कथन का प्रयोजन तो यह बताना रहा है कि केवली भगवान जिसप्रकार स्वयं को स्वयं में लीन होकर जानते है, उसप्रकार पर को उसमें लीन होकर नही जानते। उसे मात्र जानते हैं उसमें लीन नहीं होते।

जैसा कि 'परमात्मप्रकाश' (अध्याय १, गाथा ५२ की टीका) में स्पष्ट किया गया है —

"प्रश्न :--यदि केवली भगवान व्यवहारनय से लोकालोक को जानते है तो व्यवहारनय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी होओ. परन्त निश्चयनय से नहीं?

उत्तर: -जिसप्रकार तन्मय होकर स्वकीय आर्मा को जानते है, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते, इसकारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। यदि स्वद्रव्य की माति परद्रव्य को भी निश्चन से तन्मय होकर जानते तो परकीय साव व दृश्च को जानने से स्वय सुधी-दृ खी और परकीय राग-द्वेष को जानने से स्वय सुधी-दृ खी और परकीय राग-द्वेष को जानने से राय होते और इसप्रकार महत्-द्रथण प्राप्त होता।"

इस सन्दर्भ में आचार्य जयसेन का कथन भी मन्नीय है, जो कि इसप्रकार है :--

प्रश्न :-सौगतमतवाले (बौद्धजन) भी सर्वज्ञपना व्यवहार से मानते हैं, तब आप उनको दूषण क्यों देते हैं? क्योंकि जैनमत मे भी परपदार्थों का जानना व्यवहारनय से कहा जाता है।

१ छस्दाला, दूसरी दाल

उत्तर :--इसका परिहार करते हैं। सौगत आदि मतो में, जिसप्रकार निश्चय की अपेक्षा व्यवहार झुठ है, उसीप्रकार व्यवहार स्प से भी वह सत्य नहीं है। परन्तु जैनमत में व्यवहारनय यद्यपि निश्चय की अपेक्षा मुखा (झूठ) है, तथापि व्यवहाररूप से बह सत्य है। यदि लोकव्यवहाररूप से भी उसे सत्य न माना जाए तो सभी लोकव्यवहार मध्या हो जाएगा; और ऐसा होने पर अतिप्रसग वोष आयेगा। इसलिए आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता-देखता है, पर निश्चयनय से केंबल आत्मा को ही। पर

तथा आत्मा और शरीर को एक बतानेवाले व्यवहार कथन का प्रयोजन यह रहा है कि जगत शरीर के सयोग में रहे जीव को भी जाने, अन्यथा निर्जीव भस्म की भाँति सजीव शरीर को भी मसल देगा। जीवो को द्रव्याहिंसा से बचाना इस कथन का उरेश्य रहा है।

जैसा कि आत्मस्याति में कहा गया है -

"परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो परमार्थ से (निश्चयनय से) शरीर में जीव को भिन्न बताया जाने पर जैसे भरम को ममल देन स हिसा का अभाव है: उसीप्रकार नस-स्थावर जीवों को नि शकतया मसल देने-कृचल देने (धात करने) में भी हिसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण वध का ही अभाव सिद्ध होगा।

यदि व्यवहारनय कथचित् भृतार्थ है और कथचित् अभृतार्थ, तो फिर निश्चय-व्यवहार की परिभाषाओं मे भृतार्थ को निश्चय और अभृतार्थ को व्यवहार क्यों कहा गया है?

इसका कारण भी एक प्रयोजनिवशेष रहा है और वह यह कि निश्चयनय के आश्रय से मुक्ति की प्रांगित होती है और व्यवहारनय के आश्रय से नहीं। जिसके आश्रय से मुक्ति हो, वह भूतार्थ और जिसके आश्रय से मुक्ति न हो, वह अभूतार्थ हैं। निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहने मे यही दृष्टि रही है। जिनवाणी मे व्यवहारनय को स्थान तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह किन्ही-किन्ही को और कभी-कभी प्रयोजनवान होता है और अभूतार्थ इसलिए कहा गया है कि उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती।

आचार्य जयसेन ने समयसार की ११ वी गाथा के अर्थ मे भी

१ जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, पृष्ठ ४६३

२ समयसार, गाचा ४६ की टीका

व्यवहारनय को भूतार्थ और अभूतार्थ कहा है। उन्होंने उक्त गाथा का अर्थ दो प्रकार से किया है। दसरा अर्थ इसप्रकार है .-

''दूसरे व्याख्यान से, व्यवहारनय अभूतार्थ है और भूतार्थ भी कहा गया है। मात्र व्यवहारनय दो प्रकार का नहीं कहा गया है अपितु 'दु' शब्द से निश्चयनय भी दो प्रकार का जानना चाहिए। भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से व्यवहारनय दो प्रकार का है और शृहुनिश्चय और अशृहुनिश्चय के भेद से निश्चयनय भी दो प्रकार का हुआ-इसप्रकार चार नय हुए।''

यहाँ विशोध ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य जयसेन, आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा किये गए अर्थ को, जिसमें कि निश्चयनय को भृतार्थ और व्यवहारनय को अभृतार्थ कहा गया है, मुख्यरूप से स्वीकार कर रहे हैं। साथ हो इसरे व्याख्यान से अर्थात् 'दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि' कहकर उक्त अर्थ करते हैं।

दूसरे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वे व्यवहार के तो भूतार्थ-अभूतार्थ भेद करते हैं, पर निषचय के भूतार्थ-अभृतार्थ भेद न करके शुद्ध-अशुद्ध भेद करते हैं। इससे निष्चयनय को अभृतार्थ कहने में जो सकोच उन्हें हुआ है, बद स्पष्ट हो जाता है।

यदि निश्चय के भृतार्थ-अभृतार्थ भेद भी किये जाते तो भी कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अध्यान्म में अशुद्धनय को व्यवहार भी कहा है। इस करण शुद्धनिश्चय अर्थात् निश्चय भृतार्थ और अशुद्धनिश्चय अर्थात् व्यवहार ही अभतार्थ प्रतिफलित होता।

निश्चय के कथन का बास्तिविक मर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार का निषेध सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान ले—इस तृष्टि से यद्यीप व्यवहार को भी कथींचतु सत्यार्थ कहा गया है, तथापि इसका आशय यह भी नहीं कि उसे निश्चय के समान ही सत्यार्थ मानकर उपादेय मान ले। उसकी जो वास्तिविक स्थिति है, उसे स्वीकार करना चाहिए।

इस सन्दर्भ मे पण्डित टोडरमलजी ने साफ-साफ लिखा है :"ज्यवहारनय स्वस्त्य-परह्व्य को व उनके भावों को व कारण-कार्यादिक को स्वस्ती को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यान्व है; इसलिए उसका त्याग करना। तथा पश्चमन्य उन्हों को यथावत् निरूपण करना है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है: सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है; इसलिए उसका श्रद्धान करना।

यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिनमार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है. सो कैसे?

समाधान :-जिनमार्ग में कहीं तो निश्चयनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है'-ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहारनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे 'ऐसे है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है'-ऐसा जानना। इसप्रकार जानने का नाम ही दोनो नयों का ग्रहण है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर 'ऐसे भी है, ऐसे भी है'-इसफ्वार भ्रमरूप प्रवर्तन से तो दोनो नयों का ग्रहण करना नहीं

यदि जिनागम मे दोनो नयों को एक-सा ही उपादेय कहना अभीष्ट होता तो फिर व्यवहारनय को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी? उसे अभतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है; तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है?

इसलिए कि वह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन भी सभव नहीं है।

पचाध्यायीकार ने स्वय इसप्रकार का प्रश्न उठाकर उत्तर दिया है, जो इसप्रकार है :—

"तस्मान्यायानत इति व्यवहारः स्याप्रयोऽप्यश्तार्थः ।
केवलसन्विधितारस्तयः च मिथ्यावृशोः हतारसेऽपः ।
नन् चैवं चेत्रियमावादरणीया नयो हि परमार्थः ।
कित्रकरुर्व्यार्थार्थः व्यवहारेण तथाविष्ठेन यतः ।।
नैवं यतो बलाविष्ठः विद्यातपत्तौ च संशयापत्तौ ।
वस्तुविचारे यवि वा प्रमाचमुषयालिय तज्जानम् ।।
तस्मावाभयणीयः केवाञ्चित् स नयः प्रसंगत्वात् ।
अपि सिवकत्यनामिव न भेयो निर्वेकत्यवाद्यात् ।।
नन् च सर्योहितसिद्धः कित्र चेत्रस्याप्रात्कवं न स्यात् ।
विद्यातपतिसिद्धः कित्र चेत्रस्याप्रात्कवं न स्यात् ।

नैवं यतोऽस्ति भेबोऽनिर्वचनीयो नयः स परमार्थः । तस्मात्तीर्यस्थितये श्रेयान् कश्चित् स वावद्कोऽपि।।१

इसिलए न्यायबल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवहारनय अभूतार्थ है और जो केवल उस व्यवहारनय का अनुभव करने वाले हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं और इसिलए वे पृथभष्ट है।

शंका: -- प्रदि व्यवहारनय अभूतार्थ है तो नियम से निश्चयनय ही आदर करने योग्य है, क्योंकि व्यवहारनय ऑकिञ्चित्कर है; अत अपरमार्थभत उससे क्या प्रयोजन है?

समाधान : - यह कहना ठीक नहीं है, नयोंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर और सन्देह होने पर या वस्तुविचार के समय जो ज्ञान दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, वह प्रमाण माना गया है इसिलए प्रसावश किन्ही को व्यवहारनय का आश्रय करना योग्य है। किन्तु वह सविकन्य ज्ञानवालों के समान निर्विकन्य जानवालों के लिए उपयोगी नहीं है।

शंका: --अपने अभीष्ट की सिद्धि एक ही नय से क्यो नही हो जाती, क्योंकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चयनय से ही हो जाएगा, इसलिए व्यवहारनय के मानने की क्या आवश्यकता है?

समाधान :-ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों नयों में भेद है। वास्तव में निश्चयनय अनिर्वचनीय है, इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के लिए वावदक: व्यवहारनय का होना श्रेयस्कर है।

यद्यपि यहाँ व्यवहारनय को 'बाबदूक' जैसे शब्द द्वारा प्रतिपादक माना है तथापि उसकी उपयोगिता स्वीकार की गई है।

आचार्यकल्प प० टोडरमलजी ने मोक्समर्गप्रकाशक मे इसीप्रकार का प्रश्न उठाकर उसका उत्तर समयसार ग्रन्थ का आधार लेकर दिया है, तथा स्वय ने भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो मृलतः पठनीय है। उसका कछ आवश्यक अश इसप्रकार है —

"फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो उसका उपदेश जिनमार्ग में किसलिए दिया? एक निश्चयनय ही का निरूपण करना था।

समाधान:-ऐसाही तर्क समयसार में किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है -जह ज वि सक्कमजज्जो अजज्जजासं विजा दु गाहेदुं। तह ववहारेज विजा परमत्यवदेसजनसक्के।। हो।

१ पत्राध्यायी, प्रथम अध्याय १, श्लोक ६३६ सं ६४१

<sup>े</sup> बाववूक:बातृनी बकवादी, अच्छा बोलने वाला, बत्तः (संस्कृत शब्दार्थ-कौरतुभ, पृष्ठ १०४४)

अर्थ :-जिसप्रकार अनार्य अर्थात् म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने मे कोई समर्थ नहीं है; उसीप्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है; इसलिए व्यवहार का उपदेश है।

तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि :-

# व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः।

इसका अर्थ है —इस निश्चय को अगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं; परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है।

प्रश्न :-व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? और व्यवहारनय कैसे अगीकार नहीं करना? सो कहिये।

समाधान :—निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यो से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है, उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे उसीप्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाये; इसिलए उनको व्यवहारनय से शरीरादिक परद्रव्यो की सापेक्षता द्वारा नर-नारक-पृष्वीकायादिक्ष जीव के विशेष किये; तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है - इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की परिचान हुई।

अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि गुण-पर्यायरूप जीव के विशेष किये, तब जाननेवाला जीव हैं, देखनेवाला जीव है; इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहिचान हुई।

तथा निश्चय से बीतरागभाव मोक्षमार्ग है, उसे जो नहीं पहिचानते; उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाये। तब उनको व्यवहारनय से, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्वव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत, शील, सयमादिरूप बीतरागभाव के विशेष बतलाये; तब उन्हें बीतरागभाव की पहिचान हुई।

इसीप्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना।

तथा यहाँ व्यवहार से नर-नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव-पुद्गल के संयोगरूप है। वहाँ निश्चय से जीवद्रव्य भिन्न हैं, उसही को जीव मानना। जीव के संयोग से शारीयदिक को भी उपचार से जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थ से शारीरादिक जीव होते नहीं —ऐसा ही श्रद्धान करना।

तथा अभेद आत्मा में ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हे भेदरूप ही नहीं

मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किये है। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसही को जीवबस्तु मानना। सज्ञा-सख्यादि से भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं. परमार्थ से भिन्न-भिन्न हैं नहीं—ऐसा ही श्रद्धान करना।

तथा परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से ब्रत-शील-सयमादिक को मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्षमार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि परद्य्य का ग्रहण-त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता-हत्तां हो जाये। परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के आधीन है नहीं; इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोडकर बीतरागी होता है; इसलिए निश्चय से बीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है। बीतराग भावों के और बतादिक के कदाचित् कार्य-कारणपना है, इसलिए बतादिक को मोक्षमार्ग कहा सो कथनमात्र ही है; परमार्थ से बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नहीं है – ऐसा ही अद्धान करना।

इसीप्रकार अन्यत्र भी व्यवहारनय का अंगीकार नही करना —ऐसा जान लेता।

यहाँ प्रश्न है कि व्यवहारनय पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है?

समाधान :-आप भी जबतक निश्चयनय में प्ररूपित वस्तु को न पहिचाने तबतक व्यवहारमागं से वस्तु का निश्चय करे; इसीलए निचली दशा में अपने को भी व्यवहारनय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहार को उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे नव तो कार्यकारी हों, परन्तु यदि निश्चयवतु व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर 'बन्तु इसप्रकार ही हैं '-ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाये।' "

निश्चय और व्यवहारनय के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है, वह विषयगत है। अनेकात्तात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्मयुगल पाये जाने हैं, उत्तमें में एक धर्म निश्चय का और दुमरा धर्म व्यवहार का विषय बनाता है।

जिस दृष्टि में निश्चय-व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं, उसी दृष्टि से वे एक-दूसरे के पूरक भी हैं। कारण कि बस्तु जिन विरोधी धर्मों को म्बय धराण किए हुए हैं, उनमें से एक का कथन निश्चय और देश का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनों नय एक पक्ष को ही विषय करने लगे तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो बाबेगा। अत. बस्तु के सम्पूर्ण प्रकाशन एव

१ मोक्षमागप्रकाशक, पुष्ठ २४१-२४३

प्रतिपादन के लिए दोनों नय आवश्यक हैं, अन्यथा वस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पावेगा।

जहाँ एक ओर निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक सम्बन्ध है, वहीं दूसरी ओर व्यवहार और निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध भी है।

निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार उसका प्रतिपादक है। इसीप्रकार व्यवहार निषेश्य है और निश्चय उसका निषेशक है।

समयसार में कहा है -

<sup>''</sup>एवं ववहारणओ पडिसिद्धो जाज जिच्छ्यजएण । जिच्छ्यजयासिवा पण मणिजो पार्वति जिच्चाणं।।<sup>९</sup>

इसप्रकार निश्चयनय द्वारा व्यवहारनय निषिद्ध हो गया जानो। निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं।" इस सम्बन्ध में पचाध्यायीकार के विचार भी द्वष्टव्य हैं. जो इसप्रकार हैं

व्यवहारः प्रतिवेध्यस्तस्य प्रतिवेधकश्च परमार्थः ।

व्यवहारप्रतिषेधः स एव निश्चयनयस्य वाच्यः स्यात्।। व्यवहारः स यथा स्यात् सद् इव्यं ज्ञानवाश्च जीवो वा । नेत्येनावन्मात्रो अवति स निश्चयनयो नयाधिपतिः।। १

व्यवहारनय प्रतिषेध्य (निषेध करने योग्य) है और निश्चयनय उसका प्रतिषेधक अर्थात् निषेध करने वाला है। अतः व्यवहार का प्रतिषेध करना ही निश्चयनय का वाच्य है।

जैसे, द्रव्य सट्रूप है और जीव ज्ञानवान है-ऐसा कथन व्यवहारनय है और 'न' इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चयनय है, जो कि सब नयों में मख्य है. नयाधिपति है।"

जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरोधी कैसे हो सकता है? जहाँ एक ओर यह बात है; वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि यदि निश्चय-व्यवहार में विरोध नहीं है तो फिर निश्चय व्यवहार का निषेध क्यों करता है?

गम्भीरता से विचार करें तो इसमें अनुचित लगने जैसी कोई बात नहीं है; क्योंकि इसप्रकार की स्थिनियाँ लोक में भी देखने में आती हैं।

१ समयसार, गाचा २७२

२ पंचाध्यायी, प्रचम अध्याय १, इलोक १९८-१९९

शातरज के दो खिलाड़ी हैं। उन्हें आप मित्र कहेंगे या विरोधी? वे परस्पर पूरक भी हैं और प्रतिद्वन्द्वी भी। पूरक इसिलए कि दूसरे के बिना खेल ही नहीं हो सकता; प्रतिद्वंद्वी बिना खेल कि क्ससे? अत. शतरंज के खेल में प्रतिद्वन्द्वी पूरक हो तो है। जब वह प्रतिद्वन्द्वी पूरक हो तो है। जब वह प्रतिद्वन्द्वी पूरक हो तो है। व्याप्त में से मित्र भी है, क्योंकि मित्र हो तो आपस में खेलते हैं, शत्रुओं से खेलने कौन जाता है?

इसप्रकार हम देखते हैं कि शतरज के दो खिलाडी परस्पर मित्र भी हैं और विरोधी भी।

आप कह सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ हमारा मित्र भी हो और शत्रु अर्थात् विरोधी भी। पर अपेक्षा ध्यान मे रखकर गहराई से विचार करेंगे तो सब-कुछ स्पष्ट हो जावेगा।

जीवन में वे दोनों मित्र ही नहीं, घनिष्ठ मित्र हैं। उनमें ऐसी मित्रता देखी जा सकती है कि एक दूसरें के पीछे जान की भी बाजी लगा सकता है; पर खेल में प्रतिद्वन्द्वी - विरोधी - शात्र भी ऐसे कि चाहे जान चली जाए, पर सामने वाले के बादशाह को शाह दिये बिना न मानेंगे; प्यादें को ही नहीं, वजीर को भी मारें बिना न रहों। जीवन में वे एक दूसरें को क्षान कर सकते हैं, पर खेल में नहीं; खेल में तो उसे हराने की निरन्तर जी-जान से कोशिशा करते हैं। न करें तो फिर खेल में वह आनन्द न आवेगा जो आना चाहिए।

खेल में खेल के प्रति ईमानदार, खेल के पक्के और जीवन में जीवन के प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के जैसे दो खिलाड़ी होते हैं, बैसे जिनवाणी में भी दोनों नय अपने-अपने विषय के पक्के हैं। जिसका जो विषय है, उसे वे अपना-अपना विषय बनाते हैं। विषयगत विरोध के करण वे परस्पर विरोधों भी हैं और सम्यक्-भृतजान के भेद होने से अभिन्न साथी भी। दोनों ही अपने कम के पक्के हैं, अपने-अपने कम पूरी ईमानदारी से बखूबी निभाते हैं।

व्यवहार का काम भेद करके समझाना है, संयोग का भी ज्ञान कराना है; सो वह अभेद - अखण्ड बस्तु में भेद करके समझाता है, संयोग का ज्ञान कराता है, पर भेद करके भी वह समझाता तो अभेद – अखण्ड को ही है, संयोग से भी समझाता अस्पीग तत्त्व को ही है, तभी तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। यदि वह अभेद, अखण्ड, असंयोगी तत्त्व को न समझावे तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कीन कहे?

और निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है; निषेध करके

अभेद, अखण्ड, असंयोगी तत्त्व की ओर ले जाना है। यही कारण है कि वह अपने बिरोधी प्रतीत होने वाले अभिन्न-भिन्न व्यवहार का भी बड़ी निर्दयता से निषेध कर देता है। साथी समझकर किनित्त मात्र भी दया नहीं दिखाता; यदि दिखावे तो अपने कर्त्तव्य का पालन कैसे करे?

यदि वह व्यवहार का निषेध न करे तो निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे हो? आत्मानुभृति की प्राप्ति के लिए ही तो यह सब प्रयास है। व्यवहार तो हमारा मित्र है, उसका निषेध कैसे करें?'-यदि इस विकल्प में उलझ जावे तो फिर उसका भृतार्थपना ही नहीं रहेगा।

निश्चय व्यवहार का निषेध कोई द्वेष के कारण बोडे ही करता है; वह निषेध्य है, इसलिए निषेध करता है। उसकी सार्यकता निषेध में है। उसका प्रयोग भी साबन की भौति निषेध के लिए ही होता है।

जिसप्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता; साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता है। साबुन लगाया ही धोने के लिए जाता है, उसकी सार्थकता ही लगाकर धो डालने मे है। यह कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने आपके कपड़े को साफ कर दिया तो अब उसे भी क्यों निकालते हो?

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है और निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध अपयाग है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो बस्तु हमारी समझ में नहीं आवेगी, यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो बस्तु प्राप्त नहीं होगी।

व्यवहार का प्रयोग भी जिनवाणी में प्रयोजन से ही किया गया है और निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है। जिनवाणी में बिना प्रयोजन एक शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। लोक में भी बिना प्रयोजन कौन क्या करता है?

कहाभी है -

# "प्रयोजनमनुद्दिश्य मंत्रोश्चीप न प्रवर्त्तते।

प्रयोजन के बिना तो मन्दे से मन्द बृद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर बृद्धिमान लोग तो करेंगे ही क्यों?"

समस्त जिनवाणी ही एक आत्मप्राप्ति के उददेश्य से लिखी गई है। इसी

उद्देश्य से निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक एवं व्यवहार और निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध माना गया है।

यद्यपि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए सा है, तथापि निश्चयरूप अभेद को भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा प्रतिपादन करने बाला व्यवहार जगत को निश्चय का विरोधी-सा नहीं लगता; क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करता है न? किन्तु जब निश्चय अपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निश्चयना से निश्चे करता है तो जगत को खटकता है; क्योंकि व्यवहार का निश्चय-प्रतिपादकत्व और अभूतार्थत्व - ये दोनों एक साथ जगत के गले आसानी से नहीं उत्तरते।

जब व्यवहार निश्चय अर्थात् भूतार्थं का प्रतिपादक है तो फिर स्वय अभ्तार्थं कैसे हो सकता है? यदि स्वय अभूतार्थं है तो वह भूतार्थं (निश्चय) का प्रतिपादन कैसे कर सकता है? अर्थात् अभृतार्थं व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय भतार्थं कैसे हो सकता है?

टूसरे, जब व्यवहारनय निश्चयनय का प्रतिपादन करता है तो फिर निश्चयनय उसका निषेध क्यों करता है? अपने प्रतिपादक का निषेध करना कहाँ तक उचित हैं? निश्चय के प्रतिपादन के लिए पहले व्यवहार को स्थापित करें और अपना काम हो जाने पर उसे अस्यार्थ कहकर निषेध कर दें—यह कुछ ठीक नहीं लगता। यदि वह असत्यार्थ है तो उसकी स्थापना क्यों? और यदि सत्यार्थ है तो फिर उसका निषेध क्यों?

ये कुछ प्रश्न हैं, शकाए हैं; जिनका उत्तर जगत चाहता है। जब तक ये प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, इनका समुचित समाधान जगत को प्राप्त नहीं होगा, तब तक गत्थी सलझने वाली नहीं है।

इन प्रश्नों के समृचित उत्तर का अभाव भी निश्चय-व्यवहार संबंधी वर्तमान इन्द्र का एक कारण है। इसलिए यहाँ इस विषय को विस्तार से सोदाहरण स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, बादाम की मींगी भी बादाम कही जाती है तथा छिलके सहित मींगी को तो बादाम कहा ही जाता है।

इसमें जो बादाम हमारे लिए उपयोगी है, वह तो बस्तृत: मींगी ही है। हमारी दृष्टि में तो वही महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि हमारा प्रयोजन तो उससे ही सधता है। बादाम का छिलका व बादाम का पेड़ हमारे लिए साक्षात् किसी काम के नहीं। बादाम की मींगी प्रयोजनभूत होने से हमारे लिए भूतार्थ है और छिलका और पेड़ अप्रयोजनभूत होने से अर्थात् साक्षात् प्रयोजनभूत न होने से अभृतार्थ हैं।

उसीप्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति के लिए शृद्धातमा कर अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है, अतः शृद्धात्मा हमारे लिए प्रयोजनभूत हुआ; इसीलिए शृद्धात्मा को विषय करने वाला निश्चयनय भूतार्थ है। संयोग व संयोगीभावादि के अनुभव से सम्यदर्शनादि की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से वे अप्रयोजनभूत ठहरे। इसीकारण उन्हें विषय बनानेवाला व्यवहारनय भी अभृतार्थ कहा गया है।

'भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं'-इसके अनुसार मींगी निश्चय-बादाम हुई तथा छिलका और पेड व्यवहार-बादाम कहलाये।

इसी बात को यदि और अधिक म्पष्ट करें तो कथन इसप्रकार हागा —िनश्चय में मीगी को बादाम कहते हैं और व्यवहारनय में पड़ या छिलके को भी बादाम कहा जाता है, क्योंकि पेड या छिलका मीगी के सहचारी है।

यदि उनका मीगी से किसी भी प्रकार का सबध न हो तो फिर वे व्यवहार से भी बादाम नहीं कहें जा सकते थे। क्या कोई आम के पेड और फिलकों को भी बादाम कहते देखा जाता है<sup>7</sup>

इसीप्रकार निश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चयजीव और व्यवहारनय के विषयभूत शरीरादि के सयोग में रहने वाले जीव—मनुष्पादि के व्यवहारजीव कहा जाता है। यदि आत्मा का शरीरादि से सयोगादि सबध भी न हो तो उन्हें कोई व्यवहार से भी जीव नहीं कहेगा। क्या कोई मिट्टी की मूर्त्ति को भी जीव कहते देखा जाता है?

"मूतम् अर्वं प्रकोतयति इति भूतार्थः, अभूतम् अर्थं प्रकोतयति इति अभूतार्थः।"

भूत अर्थात् प्रयोजनभूत अर्थ को बतावे, वह भृतार्थ और अभूत अर्थात् अप्रयोजनभत अर्थ को बतावे, वह अभृतार्थ।

भूतार्थं का अर्थ 'प्रयोजनभूत' किसी भी प्रकार अनुचित नही है, क्योंकि 'अर्थ' शब्द का अर्थ 'प्रयोजन' भी होता है। भृत+अर्थ-इनके स्थान-परिवर्तन से अर्थ+भृत =अर्थभृत हुआ। 'अर्थ' माने 'प्रयोजन' होता है, अत: 'अर्थभृत' माने 'प्रयोजनभूत' सहज हो जाता है।

जिसप्रकार 'भूत' और 'अभूत' की उक्त व्युत्पित्त के अनुसार यहाँ

बादाम की मींगी हमारे लिए प्रयोजनभूत पदार्थ है, क्योंकि वह हमारे खाने के काम आती है; पर छिन्तका और पेड़ अप्रयोजनभूत अर्थात् साक्षात् प्रयोजनभूत नहीं हैं, क्योंकि वे हमारे खाने के काम में नहीं आते; किन्तु सर्वथा अप्रयोजनभूत भी नहीं हैं, क्योंकि बादाम की मींगी की प्राप्ति के साधन हैं, अत: परम्परा से प्रयोजनभूत भी हैं।

यही कारण है कि परम्परा की अपेक्षा उसे कथींचत् भूतार्थ भी कहा जाता है, किन्तु साक्षात् प्रयोजनभूत न होने से अध्यात्म में उसे प्रायः अप्रयोजनभत ही कहा जाता है।

उसीप्रकार यद्यपि शृद्धात्मा हमारे लिए पूर्णत. प्रयोजनभृत है और अशृद्धात्मा या सयोगी-आत्मा अप्रयोजनभृत है; तथापि ससारी जीव की पहिचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण अशृद्धात्मा या संयोगी-आत्मा भी कथिन प्रयोजनभृत है, फिर भी शृद्धात्मा की प्राप्ति का कारण न होने से अध्यात्म में उसे अप्रयोजनभत ही कहा जाता है।

यदि बिना पेड या छिलके के जगत मे मीगी की प्राप्ति सभव होती तो पेड और छिलके को व्यवहार से भी बादाम नहीं कहा जाता। पेड और छिलके को व्यवहार से बादाम कहे जाने के कारण यदि वैद्यजी के यह बताए जाने पर कि ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, कोई छिलके या पेड का हलवा खाने की बात सोचे तो मुखं ही माना जाएगा। जगत मे ऐसी मुखंता कोई न करे, इसलिए व्यवहार के कथन के प्रति सावधान करना भी आवश्यक है. उसका निषेध करना भी आवश्यक है।

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव होता तो व्यवहार को कथींचत् भूतार्थ भी नहीं कहा जाता, उसे जिनवाणी में स्थान भी भूपत नहीं होता; तथा यदि शरीरादे के सयोगवाले जीवों का कथन किये बिना ही इस अनादिकालीन अज्ञानी को आत्मा समझाया जा सकता होता तो फिर असमानजातीय द्रव्य-पर्यायवाले जीव को जीव कहते ही नहीं।

शरीरादि के सयोगवाले ससारी जीव को भी व्यवहार से जीव कहे जाने के कारण, सद्गुरू के यह कहने पर कि यदि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति करना है तो आत्मा का अनुभव करो, कोई रागी-देषी मनुष्यादिक्य आत्मा का अनुभव करने से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति मानने लगे तो मुखं ही माना जाएगा। तथा जत से मंगेई ऐसी मुखंता न करे—इसके लिए व्यवहार कथन को अभृतार्थ कहकर उसका निषेध भी आवश्यक है। यही कारण रहा है कि निश्चयनय व्यवहारनय का निषेधक है, उसे अभतार्थ कहकर उसका निषेध करता है।

समयसार की १४वीं गाया की टीका में आचार्य अमृतवन्द्र ने पौच उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि पर्यायस्वभावादि के समीप जाकर देखने पर व्यवहारनय के विषयमृत बद्धस्पृष्टादि भाव भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, पर निश्चयनय के विषयमृत द्रव्यस्वभाव के समीप जाकर देखने पर वे अभृतार्थ है. असत्यार्थ हैं।

बादाम की मींगी जब अकेली होती है तो सबा-सौ रुपया किलो बिकती है और जब छिलके भी साथ होते हैं तो वह पच्चीस-तीस रुपये किलो में भी मृषिकल से बिकती है। इसप्रकार छिलके की संगति में उसकी कीमत घट जाती है और एकाकीपने में बढ़ जाती है। तथा छिलका मीगी के साथ रहने पर पच्चीस-तीस रुप्या किलो बिकता जाता है, पर विद बह अकेला हो तो कोई रुपया किलो लेने को भी तैयार नहीं होता। इसप्रकार हम देखते हैं कि छिलके की कीमत मींगी के साथ रहने में ही है. अकेले में नहीं।

उसीप्रकार व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व मे ही है, निश्चयपूर्वक अर्थात निश्चय के साथ होने में ही है; अकेले में नहीं। निश्चय का साधक -प्रतिपादक होने से ही उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त है। किन्तु निश्चय की कीमत व्यवहार की सगित में घट जाती है और अकेले में बढ़ जाती है। यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, निषेधक है।

यहाँ एक बात यह भी जान लेने योग्य है कि बादाम का छिलका यदि मीगी के सयोग मे पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक जाता है, तो बह कीमत उसे कुछ मुफ्त में नहीं मिल गई है, उसने उसकी पूरी-पूरी कीमत चुकाई है। मदीं, गर्मी, बरसात सब-कुछ अपने माथे पर झेली हैं और भीतर मीगी को पूर्ण सुरक्षित रह्या है, उसे औच तक नहीं आने दी है। सारी विपत्तियाँ अपने माथे पर झेलकर मीगी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। अपना कतंत्र्य पूरी तरह निभाया है। यहाँ तक कि जान की बाजी लगाकर मींगी की सुरक्षा की है। छिलके की प्रतिज्ञा है कि जब तक बह साबुत है, तब तक मीगी का कोई कुछ बिगाइ नहीं सकता, खा नहीं सकता, हो तो छिलका पहले अपने साथे पर मुंभी नहीं सकता। यदि कोई चोट करता है तो छिलका पहले अपने साथे पर मुंभता है: बाहे स्वयं टट जाबे, फट जावें; पर जब तक बह अटट है — अफट है. समझिये मींगी सरक्षित है।

इतनी कीमत चुँकाने पर उसे कीमत मिली है। उसे आप मुफ्त की क्यो समझते हैं?

उसीप्रकार व्यवहार ने अपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन किया है, भले ही निश्चय उसका निर्दयतापूर्वक निषेध करता रहा, पर उसने अपने निश्चय-प्रतिपादकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा, तब कहीं जाकर उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है।

ऐसी बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि यदि यह बात है, व्यवहार इतना बफादार है, तो फिर उसका निषेध क्यो<sup>?</sup>

भाई! उसकी सार्थकता उसके निषेध में ही है, क्योंकि यदि उसका निषेध न हो तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता है। क्यों कैमें?

जैसे कि हमारी दृष्टि से बादाम के पेड का लगाना, उसे सींचना, बडा करना आदि सम्पूर्ण मेहनत बादाम की मीगी अर्थात् निश्चय-बादाम के सेवन के लिए ही तो है. पर यदि इस विचार से कि जब छिलके ने मींगी की सुरक्षा के लिए इतनी कुबांनी दी, इतनी बफादारी निभाई है, तो फिर उसे तोडें क्यो, फोड क्यों?—ऐसा सोचकर उसे तोडें नहीं तो क्या बादाम का सेवन अर्थात् हलवा बनाकर सभव होगा?

। बनाकर समय हो। नहीं कदापि नही।

तो फिर जो कुछ भी हो, सम्पूर्ण मेहनत की सार्थकता इसमे ही है कि परिपक्वावस्था में पहुँच जाने पर छिलके को तोड दिया जाय, फोड़ दिया जाय; तभी जाकर बादाम का हलवा खाया जा सकता है।

हाँ, यह बात अवश्य है कि उसे पूर्णत. पक जाने पर ही फोडा जाए। यदि कच्ची या अधपकी फोड़ दी तो वह लाभ प्राप्त नहीं होगा, जो हम चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हों जावे।

इसीप्रकार जिनवाणी और उसमें बताये मार्ग पर चलकर सुख-शांति प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बादाम के छिलके को तोडने के समान व्यवहार का भी निषेध करें, अन्यथा व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी अर्थात् आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा और हम व्यवहार में ही अटक कर रह जावेंगे। यदि व्यवहार के उपकार याद करके हम उसका निषेध न कर पाये तो विकल्पों में ही उलझे रहेगे. विकल्पातीत नहीं हो सकेंगे।

हाँ, यह बात अवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहारातीत होने के लिए परिपक्वावस्था में ही होता है, पहले नही। यदि पहले करने जावेंगे तो न इधर के रहेंगे, न उधर के। परिपक्वावस्था माने बृद्धावस्था नहीं, अपितु व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद निश्चय की प्राप्ति होना—लेना चाहिए।

जैसे नाव मे बैठे बिना नदी पार होंगे नहीं और नाव मे बैठे-बैठे नदी पार होंगे नहीं। नाव में नहीं बैठेगे तो रहेंगे इस पार और नाव में बैठे रहेंगे तो रहेंगे मैझधार। नदी पार करने के लिए नाव मे बैठना भी होगा और नाव को छोडना भी होगा अर्थात नाव में से उतरना भी होगा।

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता और व्यवहार को छोडे बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार को अपनाना होगा और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को खोडना भी होगा।

किन्तु ध्यान रहे, कही ऐसा न हो कि नाव के उस पार पहुँचे बिना ही आप नाव को छोड दें-नाव से उतर जावे; यदि ऐसा हुआ तो समक्षिये नदी की धार में बहकर समृद्र में पहुँच जावेंगे।

उसीप्रकार यदि व्यवहार द्वारा वस्तु का पूर्ण निर्णय किये बिना ही, निश्चय के किनारे पर रहुँचे बिना ही, यदि आपने उसे छोड़ दिया तो निश्चय की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जावेगे और ससार-समृद्र मे डुबने के अतिरिक्त कीई राह न रहेगी।

अत. व्यवहार कब छोडना - इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तथा 'कहीं हम व्यवहार को अस्थान मे ही न छोड़ हें '- इस भय से 'वह छोड़ने योग्य हैं '- यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होना भी कम मुखंता नही है, क्या हैं - यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होना भी कम मुखंता नही है, का स्वरूप न समझ पाने के कारण उसके विषयभूत अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी?

जिनवाणी में जो निश्चय-व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक और व्यवहार-निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध बताया गया है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और मार्मिक है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है; अतः उसके मर्म को गहराई से समझने का यत्न किया जाना चाहिए। यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी निष्कचय का प्रतिपादक होने से व्यवहार को जिनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया है; तथापि अभूतार्थ होने से उसका फल संसार ही है। यही कारण है कि निष्कय उसका निर्देयता से निषेध करता है।

पण्डितप्रवर जयचन्दजी छावडा शृद्धनय के उपदेश की प्रधानता का औचित्य सिद्ध करते हुए समयसार गाथा ११ के भावार्थ में लिखते हैं :—

"प्राणियों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्वप्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्धनय का हस्तावलम्बन (सहायक) जानकर बहुत किया है; किन्तु उसका फल समार ही है। शृद्धनय का पक्ष तो कभी आया नही और उसका उपदेश भी विन्त है —वह कहीं -कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्रीगृरु ने शृद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शृद्धनय भृतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेने से सम्यकृट्टी हो सकता है, इसे जाने बिना जबतक व्यवहार में मगन है तब तक आत्मा का जान-श्रद्धानरूप निश्चय-सम्यवत्व नहीं हो सकता। ऐसा आश्रय समझना चाहिए।"

यद्यपि यहाँ निश्चयनय के द्वारा व्यवहारनय के निषेध की ही चर्चा की गई है, तथापि शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के काल मे तो निश्चयनय के विकल्प (यहां) का भी अभाव हो जाता है; क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति नयपक्षरूप विकल्पों मे उलझे व्यक्ति को नहीं, पक्षातीत – विकल्पातीत व्यक्ति को होती है।

व्यवहारनय के निषेध के बाद निश्चयनय का पक्ष (विकल्प) भी विलय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जबतक नयरूप विकल्प (पक्ष) रहता है, तब तक निर्विकल्प अनुभति प्रगट नहीं होती।

'समयसार' की कथनशैली की चर्चा करते हुए पण्डित जयचन्दजी फाबडा लिखते हैं:-

"इस ग्रथ में पहले से ही व्यवहारनय को गौण करके और शृद्धनय को मृह्य करके कथन किया गया है। चैत्रय के परिणाम परिनिमत्त से अनेक होते हैं, उन सबको आचायदिव पहले से ही गौण कहते आये हैं और उन्होंने जीव को शृद्ध चैत्रत्यमात्र कहा है। इस्प्रकार जीव पदार्थ को शृद्ध, नित्य, अभेद, चैतन्यमात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि जो इस शृद्धनय का भी पक्षपात (विकल्प) करेगा, वह भी उस शृद्धस्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। अशुद्धनय की तो बात ही क्या है, किन्तु यदि कोई शुद्धनय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए बीतरागता प्रगट नहीं होगी। पक्षपात को छोडकर चिन्मात्रस्वरूप में लीन होने पर ही समयसार को प्राप्त किया जाता है।

इसलिए शुद्धनय को जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर, शुद्धस्वरूप का अनुभव करके, स्वरूप में प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, बीतराग दशा प्राप्त करना चाहिए। <sup>9</sup>"

ध्यान रहे यहाँ पक्ष और पक्षपात का अर्थ विकल्प है। नय का पक्ष छोड़ने का अर्थ नय सबधी विकल्प को तोड़ना है। वस्तु नयपक्षातीत है अर्थात् विकल्पातीत है—यह समझना चाहिए।

'समयसार' की १४२वीं गाथा में आत्मा को पक्षातिक्रान्त कहा गया है। उसकी टीका में आचार्य अमतचन्द्र लिखते हैं :--

'जीव में कर्म बढ़ हैं'-ऐसा जो विकल्प तथा 'जीव में कर्म अबढ़ है'-ऐसा जो विकल्प वे दोनो नयपक्ष है। जो उस नयपक्ष का अतिक्रम करता है (उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है), बही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प, एक विज्ञानघनस्वभावस्प होकर साक्षात समयसार होता है। यहाँ (विशाप ममझाया जाता है कि) जो 'जीव में कर्म बढ़ हैं'-ऐसा विकल्प करता है वह 'जीव में कर्म अबढ़ हैं'-ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो 'जीव में कर्म अबढ़ है-ऐसा विकल्प करता है वह भी 'जीव में कर्म बढ़ हैं'-ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता; और जो यह विकल्प करता है कि 'जीव में कर्म बढ़ है और अबढ़ भी है' वह दोनो पक्षो का अतिक्रम म करता है कि 'जीव में कर्म बढ़ है और अबढ़ भी है' वह दोनो पक्षो का अतिक्रम न करता है कि 'जीव में कर्म बढ़ है और अबढ़ भी है' वह दोनो पक्षो का अतिक्रम न करता है कि 'जीव में कर्म बढ़ है और अबढ़ भी है' वह दोनो पक्षो का अतिक्रम करता है कि 'जीव में कर्म बढ़ है और अबढ़ भी है' वह दोनो पक्षो का अतिक्रम करता है करता है, वही समयसार को प्राप्त करता है, है-उसका अनभव करता है।

भावार्ष: - 'जीव कर्म से बँधा हुआ है' तथा 'नहीं बँधा हुआ है' -यह दोनों नयपक्ष हैं। उनमें से किसी ने बन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया; किसी ने अबन्ध पक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; और किसी ने दोनों पक्ष लिये तो उसने भी पक्षरूप बिकल्प का ही ग्रहण

९ समयसार कलका ७० का भावार्थ

किया। परन्तु ऐसे विकल्पों को छोडकर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वहीं शुद्धपदार्थ का स्वरूप जानकर उसस्य समयसार को-शुद्धारमा को ग्राहन करता है। नयपक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नयपक्ष को छोड़ने से बीतराग समयसार हुआ जाता है।"

इसके तत्काल बाद ६९वें कलश मे वे कहते हैं :-

### "य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यम् । विकल्पजालच्यतशांतचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिवंति ।।

जो नयपक्षपात को छोडकर सदा स्वरूप म गुग्त होकर निवास करते हैं और जिनका चित्त विकल्पजाल से रहित शान्त हो गया है, वे ही साक्षान अमृत का पान करते हैं।

भावार्ष .--जबतक कुछ भी पक्षपात (विकल्प) रहता है, तबतक चित्त का क्षांभ नहीं मिटता। जब नयाँ का सब पक्षपात दुर हो जाता है, तब बीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती हैं. स्वरूप में प्रवृत्ति होती हैं और अतीन्दिय सक्ष का अतभव होता है।"

नयचक्र में कहा है कि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में तत्त्वा का निर्णय करने के लिए ही होता है. आत्माराधना के समय नहीं। अनुभव के काल में तो नय सम्बन्धी सर्व विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उस कथन करने वाली गांथा इसप्रकार हैं —

### "तच्याणेसणकाले समयं बुज्जोहि जुलिमग्गेण । णो आराहणसमये पच्यवस्तो अणहवो जहमा।।

तत्त्वान्वेषण-काल मे ही आत्मा युक्तिमार्ग से अर्थात् निश्चय-व्यवहार नयो द्वारा जाना जाता है, परन्तु आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नही होते, क्योंकि उस समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है।"

यहाँ यह बात बहुत सावधानी से समझने योग्य है कि यहाँ निश्चयनय का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुड़ाया है, निश्चयनय का विषयभूत अर्थ नहीं। व्यवहारनय का मात्र पक्ष ही नहीं, उसका विषयभूत अर्थ भी छोड़ने योग्य है: पर निश्चयनय का मात्र पक्ष या विकल्प छोड़ना है, उसके विषयभूत अर्थ को तो ग्रहण करना है। निश्चयनय के विषयभूत अर्थ को ग्रहण करने मे बाधक जानकर ही निश्चयनय के विकल्प (पक्ष) को भी छुड़ाया है।

ध्यान रहे 'शुद्धनय' रेशब्द का प्रयोग निश्चयनय के विकल्प के अर्थ मे

<sup>।</sup> वय्यस्वभावप्रकाशकः नयचक्रः, गाद्या २६०

२ शुद्धनय निश्चयनय का ही एक मेद है, जिसकी चर्चा आगे नय के भेदों में की आएगी।

भी होता है और उसके विषयभत अर्थ के अर्थ में भी। जहाँ निश्चयनय के पक्ष को छोड़ने की बात कही हो. समझना चाहिए कि उसके विकल्प को छडाया जा रहा है: और जहाँ शद्धनय के ग्रहण की बात कही हो वहाँ समझना चाहिए कि शहनय के विषयभत अर्थ की बात चल रही है। समयसार कलश १२२ से भी इस बात की पिष्ट होती है -

"इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शहनयो न हि । नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्त्यागादबंध एव हि।।

यहाँ यही तात्पर्य है कि शद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अत्याग से बंध नहीं होता और त्याग से बंध होता है।"

कविवर पण्डित बनारसीदास जी ने इस कलश का हिन्दी पद्मानवाद दसपकार किया है -

<sup>''</sup>यह निचोर या ग्रंथ की, यहै परम रस पो**ख** । तजै सद्धनय बंध है, गहै सद्धनय मोख।।"

व्यवहारनय का निषेध तो निश्चयनय करता ही है. साथ में स्वय के पक्ष का भी निषंध कर आत्मा को पक्षातीत, विकल्पातीत, नयातीत कर देता है।

आचार्य देवसेन अपने 'नयचक्र' में निश्चयनय को पज्यतम सिद्ध करते हए लिखते है -

"निश्चयनयस्त्वेकत्वे समपनीय ज्ञानचैतन्ये संस्थाप्य परमानंदं समत्पाद्य वीतरागं कत्वा स्वयं निवर्तमानो नयपक्षातिक्रांतं करोति तमिति पज्यतम:। १

निश्चयनय एकत्व को पाप्त कराके ज्ञानरूपी चैतन्य में स्थापित करता है. परमानन्द को उत्पन्न कर बीतराग बनाता है। इतना काम करके वह स्वत निवत्त हो जाता है। इसप्रकार वह जीव को नगण्य से से अतीत कर देता है। इस कारण वह पज्यतम है।"

और भी देखिये -

''यथा सम्यग्व्यवहारेण मिथ्याव्यवहारो निवर्तते तथा निश्चयेन व्यवहारविकल्पोधीप निवर्तते। यथा निश्चयनयेन व्यवहारविकल्पोधीप निवर्तते तथा स्वपर्यवसित भावेनैकत्वविकल्पोऽपि निर्वतते। एवं हि जीवस्य योऽसौ स्वपर्यवसितस्वभाव स एव नयपकातीतः। <sup>२</sup>

जिसप्रकार सम्यकव्यवहार से मिथ्याव्यवहार की निवत्ति होती है: उसी

१ अतभवनदीपकनयचक, पष्ठ ३२ २ भूतभवन दीपक नयचक, पुष्ठ ६९-७०

प्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है। जिसप्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की निवृत्ति होती है; उसीप्रकार स्वर्थवसित भाव से एकत्व का विकल्पों भी निवृत्त हो जाता है। इसप्रकार जीव का स्वर्थवंशितस्वभाव ही नयपकातीत है।"

इसप्रकारं हम देखते हैं कि जबतक नयविकल्प चलता रहता है, तबतक आत्मा परोक्ष ही रहता है, वह प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन पाता। तथा जबतक वह प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ जाता, तबतक उसके पन्नों को जानने के विकल्प उठना स्वाभाविक ही है। उन विकल्पों के समाधान हेतु ही नयों की प्रवृत्ति होती है। कहा भी हैं .—

"एवमात्मा यावब्य्यवहारनिश्चयाभ्यां तत्त्वमनुभवति ताबतुपरोक्षानभृतिः। प्रत्यक्षानभृतिर्नयपक्षातीता।

इसप्रकार आत्मा जबतक व्यवहार और निश्चय के द्वारा तत्त्व का अनुभव करता है, तबतक परोक्षानुभूति होती है, क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत होती है।''

'यया कश्चिद्वेववत्तोऽपूर्वान् परोक्षानश्चान् राज्ञे निवेवयति। स यया राजा हृस्वदीर्घलोहिताविधर्मावबोधाय पौनःपुन्याद्विकल्प्य पृच्छति। तथा परोक्षार्यं भूतनिवेदिताऽनंतधर्मावबोधनाय विकल्पा भवति।

जैसे-कोई देवदत्त नामक पुरुष राजा से अपूर्व परोक्ष घोडों के बारे में चर्चा करता है। तब वह राजा उससे बड़ी ही उत्सुकता से - वे कैसे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनका रग कैसा है, लाल है क्या, आदि - उनके अनेक धर्मो—गुणों के में बार-बार विकल्प उठाकर पूछता है, उसीप्रकार परोक्ष पदार्थ की चर्चा होने पर उसमें रहने वाले अनन्त धर्मों के बारे में विकल्प होते है, विकल्पों का होना स्वाभाविक ही है।

किन्तु जब वे घोडे जिनकी चर्चा राजा ने देवदत्त से सुनी थी, राजा के सामने उपस्थित हो जावें तब सब-कुर छ प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से विकल्पो का शमन सहज हो जाता है, उसीप्रक्रम कब आतमा अनुभव में प्रत्यक्ष जाता है तब नयस्प विकल्पों का शमन हो जाना स्वाभाविक है, सहजसिद्ध है। यही कारण है कि प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत-विकल्पातीत होती है।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि जब प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत है और सुखी

अनभवगम

<sup>े &#</sup>x27;निश्चयनय स आत्मा एक है शुद्ध है'-ऐमा निश्चयनय सबधी विकल्प

<sup>े</sup> भनभवन डीपक नयचक पट == ४ वही, पट ३६

होने के लिए एक प्रत्यक्षानुमृति ही उपादेय हैं, विकल्पजाल में उलझने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर हमें निश्चपनय और व्यवहारनय के विकल्प जाल में क्यों उलझाते हो? यदि हम नयों के स्वरूप को जाने बिना ही नय पक्षातीत हो जाते हैं तो फिर नयों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता हैं? भगवान महाबीर के जीव ने शेर की पर्याय में और पाइर्बनाय भगवान के जीव ने हार्यों की पर्याय में आत्मानुमृति प्राप्त की थीं, प्रत्यक्षानुमृति की थीं; तो क्या वे उस समय नयों के इस विस्तार को जानते थें? नहीं, तो फिर हमें ही क्यों इस विस्तार में उलझानां चाहते हैं? क्यों न हम शेर और हार्यों के समान नयपक्षातीत हो जावे, विकल्पातीत हो जावे, आत्मानुमृति प्राप्त कर लें? या फिर 'तृषमाम घोषन्तो' वाले शिवभूति सृतिराज के समान अपने चरमलक्ष्य को प्राप्त कर लें!

कर लीजिए न । कौन रोकता है? यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य कर लीजिए। उपादेय तो प्रत्यक्षानुभृति, निर्विकन्य-अनुभृति ही है, नयविकन्य नहीं। नयो का स्वरूप तो प्रत्यक्षानुभृति में सहायक जानकर ही बताया जा रहा है, नयों के विकल्यों में ही उलझे रहने के लिए नहीं। नयचक्र में भी ऐसा ही कहा है जैसा कि पहले लिखा जा चका है —

"यद्यपि आत्मा स्वभाव से त्यपक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नयज्ञान के बिना पर्याय मे नयपक्षातीत होने में समर्थ नहीं है, अर्थातृ विकल्पात्मक नयज्ञान बिना निर्विकल्प (नयपक्षातीत) आत्मान्भृति संभव नही है, क्योंकि अर्नादिकालीन कर्मवंश में यह असत्-कल्पनाओं में जल्हा हुआ है, अत् सत्-कल्पनाहूप अर्थातृ समयक्-विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। 1

आचार्य उमास्वामी ने भी तत्त्वार्थों के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा है तथा तत्त्वार्थों के अधिगम का उपाय प्रमाण और नयो को निरूपित किया है।

"नयदृष्टि से बिहीन व्यक्ति को वस्तुस्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती और वन्तुस्वभाव की उपलब्धि बिना सम्यादर्शन अर्थात् आत्मानुभव कैसे हो सकता है?"नयवक्रकार माइल्लधवल की इस उक्ति का उल्लेख भी आरभ में किया ही जा चका है।

फिर भी आप नयो और उनके द्वारा प्रतिपादित बस्तुस्बरूप को समझे बिना ही आत्मानुमृति प्राप्त करने का आग्रह रखते हैं तो भले ही रखें।

१ अतमबनदीपकनयचक, प्रकरि

२ तत्वार्थसृत्र, अध्याय १, सूत्र २ एव ६

हाँ, यह बात अवश्य है कि आप नयों के विस्तार में न जाना चाहे तो भले ही न जावें पर उनका सामान्यरूप से सम्यक्जान तो करना ही होगा।

आप शेर और हाथी की बात करते हैं? सो भाई शेर और हाथी तो सात तत्त्वों, छह द्रव्यों, नव पदार्थों, पाँच भावों, चार अभावों, द्रव्य-गुण-पर्याय आदि के भी नामादिक तक नहीं जानते थे; पर आपने क्यों सीखें? इनके नामादिक बिना जाने जैसे उन्होंने आत्मानुभव किया था, वैसे आप भी कर लेते। औसे आपने सप्ततत्त्वादिक का ज्ञान किया, वैसे प्रमाण-नयादिक का भी करना चाहिए। उनके समान ही ये भी उपयोगी हैं।

शेर और हाथी की पर्याय में उन्हें सप्ततत्त्वादिक के नामादिक का ज्ञान नहीं होने पर भी उनका भाव-भामन था: उसीप्रकार उन्हें नयादिक के भी नामादिक का ज्ञान न होने पर भी उनके विषय का भाव-भामन था, अन्यथा आत्मानभित संभव नहीं थी।

तत्त्वार्थों का भाव-भासन हो — इस प्रयोजन से जिसप्रकार आप उनके विस्तार मे, उनकी गहराई मे जाते हैं, उसीप्रकार नयो और उनके विषयभूत अर्थ का सही भाव-भासन हो—इसके लिए यदि समय हो तो बृद्धि के अनुसार इनकी भी गहराई में, इनके भी विस्तार मे जाना अनवित नहीं है।

यदि आप शिवभृति मृनिराज के समान चरम लक्ष्य को पा सकते है, तो अवश्य पा लें। पर पा नहीं पा रहे हैं, इमिलए तो यह सब समझाया जा रहा है। विस्तार में उलझाने के लिए विस्तार में नहीं समझाया जा रहा है, अपितृ सुलझाने के लिए ही यह सब प्रयत्न है। और यह यत्न मात्र हमारा नहीं, जिनवाणी में भी किया गया है। वस्तुम्बभाव के प्रकाशन के लिए ही नयचक्र का प्रयोग किया गया है, उलझाने के लिए नहीं। इसी बात को लक्ष्य में रखकर माइल्लध्बल ने ग्रंथ का नाम ही 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' रखा है।

भाई! राजमार्ग तो यही है कि हम निश्चय-व्यवहारनय का स्वरूप समझकर व्यवहारनय और उसका विषय छोडकर तथा निश्चयनय के भी विकल्प को तोडकर निश्चयनय की विषयभृत वस्तु का आश्रय लेकर नयपक्षातीत, विकल्पातीत आत्मानुभृति को प्राप्त करे। इसी प्रयोजन से यह सब कथन किया गया है।

इसप्रकार यहाँ निश्चय और व्यवहार का स्वरूप, उबमे परस्पर सम्बन्ध, हेयोपादेय-व्यवस्था, उनकी भूतार्थता-अभूतार्थता एवं नयपक्षातीत अवस्था की सामान्य चर्चा की।

# निञ्चय-व्यवहार : कुछ प्रश्नोत्तर

निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के विस्तार में जाने के पहले उनके मम्बन्ध में उठने बाले कुछ सहज प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित होगा: क्योंकि इन आशंकाओं के बने रहने पर भेद-प्रभेदों के विस्तार में सहज जिज्ञासुओं का भी निश्चित प्रकेष नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में नयों की उपयोगिता एव उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णय न हो पाने की स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, वैसी निष्य और पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, वैसी निष्य हुप्ट बननी चाहिए, वैसी निष्य हुप्ट वर्ग विचेता हो होगा। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महस्चपूर्ण प्रश्नो पर विचार किया जा रहा है।

(१) प्रश्न :-समयसार गाथा १२ की आत्मख्याति टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र ने एक गाथा उद्धृत की है, जो इसप्रकार है .-

### "जइ जिणमयं पवज्जह ता मा बवहारणिच्छए मुजह । एक्केण विणा छिज्जइ तित्यं अण्णेण उज तच्वं।।

र्याद जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय-व्यवहार में से एक को भी मत छोडो, क्योंकि एक (व्यवहार) के बिना तीर्थ का लोप हो जावेगा और दसरे (निश्चय) के बिना तत्त्व का लोप हो जावेगा।''

जब समयसार में ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय-व्यवहार में भेट क्यों करते हैं. एक को हेस और दूसरे को उपादेय क्यों कहते हैं? जब दोनो नयों की एक-सी उपयोगिता और आवश्यकता है तो फिर उनगे भेद-भाव करना कहाँ तक ठीक हैं?

उत्तर:—भाई! हम क्या कहते हैं और उक्त गाथा का क्या भाव है - इसे ठीक से न समझ पाने के कारण ही यह प्रश्न उठता है। कुछ लोगो द्वारा जान-बुझकर भी उक्त गाया का आधार देकर इस प्रश्न को कुछ इसतरह उछाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे समाज को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो कि जैसे हम उक्त गाया के भाव से सहमत नहीं हैं, तथा उक्त गाया का अर्थ भी इसप्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे यह गाया व्यवहारनय को निश्चयनय के समान ही उपादेय प्रतिपादित कर रही हो। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, यह गाथा तो निश्चय-व्यवहार की वास्तविक स्थिति को ही स्पष्ट करती है।

इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जावेगा और निश्चय के बिना तत्त्व का लोप हो जायेगा अर्थातृ तत्त्व की प्राप्त नहीं होगी। यहाँ 'तीर्य' का अर्थ उपदेश और 'तत्त्व' का अर्थ शृद्धात्मा का अनुभव है। उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा सम्प्रक होती है, तथा प्रतिपादन करना व्यवहार का काम है, अत. व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का लोप हो जावेगा —ऐसा कहा है, शृद्धात्मा का अनुभव निश्चयनय के विषयभूत अर्थ में एकाग्र होने पर होता है, अत निश्चयनय को छोड़ने पर तत्त्व की प्राप्त नहीं होगी अर्थात् आत्मा का अनुभव नहीं होगा —ऐसा कहा है। द्वादशांग जिनवाणी में व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है, उसका सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। आत्मानुभृति ही समस्त जिनशासन का सार है।

इसप्रकार इस गाथा में यहीं तो कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया मे व्यवहारनय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चयनय प्रधान है।

आत्मा के अनुभव में व्यवहारनय स्वत. गौण हो गया है। इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी आत्मार्थी निश्चयनय के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे मान सकते हैं? व्यवहार की जो उपयोगिता है, वे उसे भी अच्छी तरह जानते हैं। जानीजन जब व्यवहारनय को हेय या असत्यार्थ कहते हैं तो उसे गौण करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं—यह बात ध्यान मे रखने योग्य हैं।

गाथा की प्रथम पाँक्त में कहा गया है कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना वाहते हो तो व्यवहार-निश्चय को मत छोडो। 'प्रवर्ताना' शब्द के दो भाव होते हैं। एक तो तीर्थ-प्रवर्तन और दूसरा आत्मानुभवन। 'तीर्थ-प्रवर्तन' का अर्थ जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रवान करना है। अतः यदि जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रवान करना है। अतः यदि जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रवान करना है तो वह व्यवहार द्वारा ही संभव होगा, अनिर्वचनीय या 'न तथा' शब्द द्वारा वक्तव्य निश्चयनय से नहीं; किन्तु जिनमत का वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवन ही है; अतः आत्मानुभीतरूप जिनमत का प्रवर्तन तो निश्चयनय के विषयभूत अर्थ में मगन होने पर ही संभव है। यहाँ उपदेश के विकल्परूप व्यवहारनय को कहाँ स्थान प्राप्त हो सकता है?

तीर्थंकर भगवान महाबीर का तीर्थं आज भी प्रवर्तित है, क्योंकि उनकी बाणी में निरूपित शुद्धात्मवस्तु का अनुभव ज्ञानीजन आज भी करते हैं – यह व्यवहार और निश्चय की अद्भृत सींध है। अनुभव की प्रेरणा की देशास्त्रप व्यवहार और अनुभवरूप निश्चय की विवामाता ही व्यवहार-निश्चय को नहीं छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त गाथा में दिया गया है।

दूसरे प्रकार से विचार करें तो मोक्षमार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है तथा जिस त्रिकाली धुव निज शुद्धात्मवस्तु के आश्रय से मोक्षमार्ग की पर्याय प्रगट होती है, उसे तत्त्व कहते हैं; अतः व्यवहार को नहीं मानने से मोक्षमार्गरूप तीर्थ और निश्चय को नहीं मानने से निज शुद्धात्मतत्त्व के लोप का प्रमा उपस्थित होगा।

इस सदर्भ में इस सदी के सुप्रसिद्ध विद्वान आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार दुष्टव्य है —

"जिनमत अर्थात् बीतराग अभिप्राय को प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनो नयो को मत छोड़ो। व्यवहार नहीं है"—ऐसा मत कहो। व्यवहार है, वह निश्चय हो। क्यवहार है, वह निश्चय छूव निश्चय की विवक्षा में गीण करके असत्य कहा है, बाकी व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार त्व न मानो तो तीर्थ का नाश हो जायेगा। चौथे, पाँचवें, छठवें आदि चौदह गुणस्थान को व्यवहार के विषय हैं, वे हैं। मोक्ष का उपाय छठवें आदि चौदह गुणस्थान को व्यवहार के विषय हैं, वे हैं। मोक्ष का उपाय अस्पत्र स्वाय के स्वाय हैं। चौदह गुणस्थान द्वय में नहीं हैं –यह तो ठीक, किन्तु पर्याय में भी नहीं हैं –ऐसा कहोंगे तो तीर्थ का ही नाश हो जायेगा। तथा तीर्थ का फल जो मोक्ष और सिद्धपट है, उसका भी अभाव हो जायेगा। ऐसा होने पर जीव के ससारी और सिद्ध — ऐसे जो दो विभाग पड़ते हैं. बह व्यवहार भी नहीं रहेगा।

भाई! बहुत गभीर अर्थ है। भाषा तो देखो! यहाँ मोक्षमार्ग की पर्याय को 'तीर्य' कहा और वस्तु को 'तत्त्व' कहा है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्यघन वस्तु निश्चय है। उस वस्तु को जो नहीं मानेंगे तो तत्त्व का नाश हो जाएगा। और तत्त्व के अभाव में, तत्त्व के अभ्यय से उत्पन्न हुआ जो मोक्षमार्गरूप तीर्थ, वह भी नहीं रहेगा। इस निश्चयरूप वस्तु को नहीं मानने से तत्त्व का और तीर्थ का दोनों का नाश हो जायेगा, इसलिए वस्तुस्वरूप जैसा है, वैसा यथार्थ मानता।

जबतक पूर्णता नहीं हुई, तबतक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं।

पूर्णता हो गई अर्थात् स्वय मे पूर्ण स्थिर हो गया, वहाँ सभी प्रयोजन सिद्ध हो गये। उसमें तीर्थ व तीर्थफल सभी कुछ आ गया। 1 ""

(२) प्रश्न :-अनुभव के काल में तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही नहीं रहते हैं; अतः निश्चयनय को अनुभव से कैसे जोडा जा सकता है?

उत्तर :--हाँ, यह बात तो सही है कि अनुभव के काल में निश्चय और व्यवहार दोनो नयों सम्बन्धी विकल्प नहीं रहते; पर व्यवहारत्य के साथ-साथ व्यवहारन्य के विषय का आभय भी छूट जाता है और निश्चयन्य (मृद्धनय) का मात्र विकल्प छूटता है, विषय का आभय रहता है। निश्चय के विषय को भी निश्चय कहते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि

### "णिच्छ्यजयासिदा एज मृणिणो पावंति जिब्बाणं।।?

निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं।" इसीकारण यह कहा जाता है कि निश्चयनय के छोड़ने पर तत्त्वोपलब्धि अर्थात् आत्मानुभव नहीं होगा। यही कारण है कि अनुभव नयातीत -विकल्पातीत होने पर भी निश्चयनय से जुड़ा हुआ है।

(३) प्रश्न:-समयसार में एक ओर तो अनुभव को नयपक्षातीत कहा है तथा दूसरी ओर यह भी कहा है कि निश्चयनय का आश्रय लेनेवाले मुनिराज ही निवाण को प्राप्त करते हैं – इसका क्या कारण है?

उत्तर:-अन्भव को नयपक्षातीत कहने से आशय नय-विकल्प के अभाव से है। नयपक्षातीत अर्थात् नयविकल्पातीत। किन्तु जहाँ निश्चयनय के आभय से अनुभव होता है –यह कहा हो, वहाँ निश्चयनय का अर्थ निश्चयनय का विषयभूत अर्थ लेना वाहिए। आशय यह है कि अनुभव मे निश्चयनय (परमशृद्धनिश्चयनय) के विषयभूत शृद्धात्मा का आश्रय तो रहता है-पर भें शृद्ध हूँ –इमप्रकार का निश्चयनय सबधी विकल्प नही रहता है।

यह तो पहिले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि निश्चय के दो अर्थ होते है – एक निश्चयनय सम्बन्धी विकल्प और दूसरा निश्चयनय का विषयभूत अर्थ।

(४) प्रश्न:-निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों में जाने की क्या आवश्यकता है? बस उनका सामान्य स्वरूप जान लें और निश्चयनय के

१ प्रवचनरत्नाकर भाग १ एक १६२-१६३

समयसार, गांचा २७३

विषयभूत अर्थ में अपना उपयोग लगा दें, क्योंकि साध्यसिद्धि तो उससे ही होने वाली है, विकल्पजाल में उलझने से तो कछ लाभ है नहीं?

उत्तर:-विकल्पजाल में उलझने से तो कोई लाभ नहीं है. बात तो एसी ही है. पर निष्वयनय और व्यवहारनय तो अनेक प्रकार के हैं, कौन से निष्ष्यमय के विषय में वृष्टि केन्द्रित करना है—इसका निर्णय निये बिना किसमें वृष्टि केन्द्रित करोगे? दूसरी बात यह भी तो है कि जिनवाणी में जिस वस्तु को एक प्रसंग में निश्चयनय का विषय बताया जाता है, उसी वस्तु को अन्य प्रसंग में व्यवहारनय का विषय कह देते है। इसका सोदाहरण विशेष स्पष्टीकरण निश्चय और व्यवहार के भेद-प्रभेदो पर विचार करते समय

इसप्रकार जिनवाणी मे प्रयुक्त नयचक अत्यस्त जटिल है, उसे गहराई से समझते के लिए उपयोग को थोडा सुक्स बनाना होगा, अरुचि दिखाकर पिण्ड छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। वब आत्मानुभय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है, तो थोडा-सा पुरुवार्थ नय-कथनों के मर्म के समझते में लगाइये। जटिल नयचक्र को समझे बिना जिनवाणी के अवगाहन करने में कटिनाई तो होगी ही, साथ ही पद-पर गांकाएँ भी उपस्थित होगी, जिनका निराकरण नय-विभाग के समझते पर ही संभव होगा

समयसार की २६ वी गाथा में, जब अग्नतिबृद्ध शिष्य देह के माध्यम से की जानेवाली तीर्थंकरों की स्तृतियों से आत्मा और देह की एकता सबधी आशंका प्रकट करता है, तो आचार्य यही उत्तर देते हि कर तम्यतिभाग से अनिभन्न है, इसलिए ऐसी बात करता है। उसकी शंका का समाधान भी नय-विभाग समझाकर ही करते हैं और अन्त में कहते हैं.—

''नय-विभाग के द्वारा अच्छी तरह समझाये जाने पर भी ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जिसको आत्मबोध नहीं होगा अर्यात् आत्मा का अनुभव नहीं होगा? नय-विभाग से समझाये जाने पर योग्य पात्र को बोध की प्राप्ति होती ही है।"

आचार्य कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रंथराज 'नियमसार' की 'तात्पर्यवृत्ति' टीका समाप्त करते हुए मुनिराज पद्मप्रभमलधारिदेव कहते हैं:-

"जो लोग समस्त नयों के समूह से शोभित इस भागवत् शास्त्र को निश्चय और व्यवहारनय के अविरोध से जानते हैं, वे महापरुष समस्त

१. समयसार, कलश २८

अध्यात्म-शास्त्रो के हृदय को जानने वाले और शाश्वत सुख के भोक्ता होते हैं।<sup>9</sup> ''

समयसार, नियमसार आदि आध्यात्मिक शास्त्रों में निश्चय-व्यवहार के अनेक भेद-प्रभेदों से कथन किया गया है। निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों को जाने बिना इन आध्यात्मिक ग्रथों के मर्म को पा लेना आसान नहीं है। अत: इनके अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर इन्हें समझने का यत्न करना चाहिए।

(४) प्रश्नः—तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि नयचक्र जानना समयसार से भी अधिक आवश्यक है? क्या नयचक्र समयसार से भी बड़ा है?

उत्तर:-नही: समयसार तो ग्रंथाधिराज है, उससे बडा नयचक्र नहीं है। नयचक्र का जानना समयसार से भी अधिक आवश्यक तो नहीं है, पर रुपयसार का मर्म जानने के लिए नयो का स्वरूप जानना उपयोगी अवश्य है। समयसार ही क्या, समस्त जिनवाणी नयों की परिभाषा में निबद्ध है। अत जिनवाणी के मर्म को जानने के लिए नयों का जानना आवश्यक ही नही, अनिवार्य है।

आचार्य अमृतचन्द्र ने तो समयसार की प्रशंसा 'इवमेक' जगण्डाभूरव्य' और 'न खन् समयसारादृतर किविबरित' - कहकर की है। उनका कहना यह है कि समयसार जगत का अक्षयचक्ष है और इससे बढ़कर कछ भी नहीं है।

नयनक इससे बढ़कर कैसे हो सकता है? नयनक तो आचार्य कृत्दकृत्द के समयसारादि ग्रंथों का सार लेकर ही बनाया गया है; जैसा कि माइल्लाधन ने ग्रंथ के आरम्भ में ही लिखा है। उनका कथन मूलत इसप्रकार है.—

"श्रीकुन्दकुन्ताचार्य कृतशास्त्रात् सारार्थं परिगृह्य स्वपरोपकाराय

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य कृत शास्त्र से सारभूत अर्थ को ग्रहण करके अपने और दूसरों के उपकार के लिए 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' नामक ग्रन्थ

आचार्य देवसेन ने तो अपने नयचक्र का आरभ ही समयसार की गाथाओं से किया है। निश्चय-व्यवहार का स्वरूप बताने वाली तीन गाथाओं को टेकर वे अपना नयचक्र आरम्भ करते हुए लिखते हैं कि इन गाथाओं के

९ नियमसार, गांधा ९८७ की टीका २ समयसार कलशा, २४५

भावार्थ पर विचार करते है। इसप्रकार पूरा ग्रन्थ ही उन गाथाओं के विचार में समाप्त हो गया है।

जितने भी 'नयचक्र' नाम से अभिहित ग्रन्थ प्राप्त होते है, वे सभी समयसारादि ग्रन्थों मे प्रयुक्त नयों के विश्लेषण में ही समिपित है; अत उन्हें समयसार से भी बडा कहने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? उनकी रचना तो समयसार जैसे मृढ ग्रन्थों के रहस्योदघाटन के लिए ही हुई है। वे तो समयसाररूपी महल के प्रवेशद्वार हैं, सीडियाँ है; वे तो पथ है, पिषक के पाथेय हैं; प्राप्तच्य नहीं; प्राप्तच्य तो एकमात्र समयसार की विषयवस्तु समयसाररूपी शाद्वात्मा ही है।

समयसारादि ग्रन्थों में पग-पग पर इसप्रकार के कथन आते हैं कि शृद्धनिश्चयनय से ऐसा है और अशुद्धनिश्चयनय से ऐसा, सद्भुतव्यवहारनय से ऐसा है और असद्भृतव्यवहारनय से ऐसा, यह उपुत्तव्यवहारनय है और यह अनुप्चरित। बिंदि आयदानिश्चयवहार के भेट-प्रभेदों को नहीं जानेते तो यह सब कैसे समझ सकेंगे?

अतः हमारा अनुरोध है कि बोडा समय विषय-क्सायो के पोषण से निकालकर निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों को समझने में लगाइये; बहाना न बनाइये, बृद्धि कम होने की बाते भी मत कीजिए, क्योंकि दनियाँदारी में तो आप बहुत चतुर हैं; कृतकों द्वारा इनके अध्ययन का निषेध भी मत कीजिए। हम आपसे समयसार का अध्ययन छोडकर इसे पढ़ने की नही कह रहे है, हम तो दुनियाँदारी के गोरख-धधे से थोडा समय निकाल कर इसके अध्ययन में लगने की पेरणा है रहे हैं।

इस पर भी यदि आप इनका परिज्ञान नहीं करना चाहते तो मत करिये; पर इनके अध्ययन को निरर्षक बताकर दुसरों को निरुत्साहित तो न कीजिए। जिनाशी की इस अद्भुत कथन-शैली के प्रचार-प्रसार में आपका इतना सहयोग ही हमें पर्याप्त होगा।

आप कह सकते हैं कि आपको इनका इतना अधिक रस क्यों है? पर भाईसाहब! जब जो प्रकरण चलता हो, तब उसके अध्ययन की प्रणा देना तो के कि कता बाता का कर्त्तव्य है, इसमें अधिक रस होने की बात कहाँ हैं? हों भी तो समयसार का सार समझने-समझाने के लिए ही तो है। नयों का रस नयपक्षातीत होने के लिए है, नयों में उलझने-उलझाने के लिए नहीं।

अधिक क्या? समझनेवालों के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब यहाँ निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है।

# निश्चयनयः भेद-प्रभेद

निश्चय और व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों की विविधता और विस्तार के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के पूर्व जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को चलाने में व समझने में रुचि रखनेवाले आत्मार्थी जिज्ञासुओं से अवतक प्रतिपादित विषय का एक बार पुनरावलोकन कर लेने का सानुरोध आग्रह है। इससे उन्हें भेद-प्रभेदों की बारीकियों को समझने में सरलता रहेगी। अब अवसर आ गया है कि हम मरलता और सरसता का व्यामोह छोड, नयचक्र की चर्चा कृछ अभिक गहराई में करें।

निश्चयनय यद्यपि अभेद्य है, भेद-प्रभेदो में भेदा जाना उसे सह्य नही है: तथापि जिनागम में समझने-समझाने के लिए उसके भेद किये गए हैं।

निश्चयनय के भेद क्यों नहीं हो सकते, यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किए गए, कहाँ किये गए, कितने किए गए हैं और सर्वज्ञ-कथित जिनागम में यह विभिन्नता क्यो है, आदि कुछ ऐसे प्रश्न है, जिनका समाधान विभिन्न कथनों के सकारण समन्वय के रूप में तथा जिनागम के परिप्रोध्य में अपेक्षित हैं।

इस षड्-द्रव्यात्मक लोक मे अनन्त बम्त्एँ है। जीव, पुट्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल – इन छह द्रव्यो मे जीवद्रव्य अनन्त है, जीवो से अनन्तगुणे अनन्त अर्थात् अनन्तानन्त पुट्गल है। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक-एक है तथा कालद्रव्य असस्यात हैं। छह तो द्रव्यो के प्रकार हैं, सब मिलाकर द्रव्य अनन्तानन्त है। वे अनन्तानन्त द्रव्य हो लोक की अनन्त बन्तुएँ है। वे सभी बस्तुएँ सामान्य-विशोषात्मक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जगत की प्रत्येक बन्त सामान्य-विशोषात्मक हैं।

ये सामान्य-विशेषात्मक बस्तुएँ ही प्रमाण की विषय हैं अर्थात् प्रमेय हैं, ज्ञान की विषय अर्थात् जेय हैं। इन्हें सम्मक् जाननेवाला ज्ञान ही प्रमाण है। सम्याजान प्रमाण है और नय प्रमाण का एकदेश है – यह बात स्पष्ट की ही जा चुकी है।

९ 'सामान्य 'विशेषात्मा तदधौ विषय ।'-परीक्षामुख, चतुर्व पीरच्छेद, सुत्र ९

२ 'मम्पण्जान प्रमाण।'- न्यायदीपिका, प्रथम प्रकाश, पृष्ठ ९

इसप्रकार प्रमाण का विषय सम्पूर्णवस्तु है और नय का विषय वस्तु का एकदेश अर्थात अंश है।

जब सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष - इन अंशो मे विभाजित करके समझा जाता हैं, तो सामान्याश को विषय करने वाला एक नय होता है और विशेषांश को विषय बनाने वाला दूसरा नय। प्रथम का नाम निश्चयनय है और दसरे का नाम व्यवहानन्य।

जिनागम में निश्चयनय को अनेक नामों में अभिहित किया गया है. जैसे — शृद्धनय, परमशृद्धनय, परमार्थनय, भृतार्थनय, पर यह अनेक प्रकार का नहीं हैं। इसके विषयभृत सामान्य के स्वरूप में जो अनेक विशेषताएँ है, उपके अपेक्षा ही इसे अनेक नाम दे दिये गए हैं। सामान्य को अभेद, निरुपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शृद्धभाव, परमभाव, एक, परमार्थ, निश्चय, ध्रुव, त्रिकाली आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है।

सामान्य शुद्धभावरूप होता है, परमभावरूप होता है; अत उसे विषय बनाने वाले नय को शुद्धनय, परमशुद्धनय कहा जाता है। सामान्य परम-अर्थ अर्थात् परमपदार्थ है, अत उसे विषय बनाने वाले निश्चयनय को परमार्थनय भी कहा जाता है।

सामान्य धुव द्रव्याश है और विशेष पर्याये है, इस कारण सामान्य-द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को द्रव्यार्थिक एव विशेष – पर्याय को विषय बनाने वाले नय को पर्यायार्थिकनय भी कहते हैं।

सामान्य एक होता है, अत उसको विषय बनाने वाला निश्चयनय भी एक ही होता है, पर विशेष अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, अत. उन्हें विषय बनाने वाले व्यवहारनय भी अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं।

विशोष के भी पर्याय, भेद, उपािंध, विभाव, विकार आदि अनेक नाम हैं। पायीं अनेक होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, भेद अनेक होते हैं, अनेक फ्रांगर के होते हैं। इसीप्रकार उपािंध, विकार और विभाव भी अनेक और अनेक प्रकार के होते हैं। अत उनको विषय बनाने वाला व्यवहारनय भी अनेक प्रकार का हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पर एक, शृद्ध, त्रिकाली, परमपदार्थ, धृबसामान्य को विषय बनाने वाला निश्चयनय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता हैं? भले ही उसके अनेक नाम हों, पर वह मात्र एक सामान्यप्राही होने से एक ही है।

निश्चयनय एक प्रकार का ही होता है, अनेक प्रकार का नहीं — इस बात को सिद्ध करते हुए पंचाध्यायीकार लिखते हैं — "नन च व्यवहारनयो भवति यथानेक एव सांशत्वातु । अपि निश्चयो नयः किल तद्भवनेकोऽथ चैकैकस्त्यित चेत ।। नैवं यतोऽस्त्यनेको नैकः प्रथमोऽप्यनन्तधर्मत्वात । न तथेति लक्षणत्वादस्त्येको निश्चयो हि नानेकः।। संबच्टिः कनकत्वं ताम्रोपाधेर्निवृत्तितो यादक्। अपरं तदपरिमह वा रुक्मोपाधेर्निवत्तितस्तादक।। एतेन हतास्ते ये स्वात्मप्रजापराधतः अप्येकनिश्चयनयमनेकमिति सेवयन्ति शद्भवयार्थिक इति स्यादेकः शद्भनिश्चयो नाम । अपरोऽशद्भवयार्थिक इति तदशद्धनिश्चयो नाम।। इत्यादिकाश्च बहवो भेदा निश्चयनयस्य यस्य मते । स हि मिथ्यादिष्टः स्यात सर्वज्ञायमानितो नियमात।। इदमत्र त तात्पर्यमधिगन्तव्यं चिवादि यदस्त । व्यवहारिनश्चयाभ्यामविरुद्धं यथात्मशद्धधर्यम् ।। अपि निश्चयस्य नियतं हेतः सामान्यमात्रमिह वस्तु । फलमात्मसिद्धिः स्यात कर्मकलंकावमक्तबोधात्मा।। १

शंका:-जिमप्रकार व्यवहारनय अनेक हैं, क्योंकि वह साश है, उमीप्रकार निश्चयनय भी एक-एक मिलकर अनेक ही है-यदि ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है?

समाधान: --ऐसा नहीं है, क्योंकि अनन्त धर्म होने से व्यवहारनय अनेक है, एक नहीं। किन्तु निश्चयनय का लक्षण 'न तथा' है, इसलिए वह एक ही है अनेक नहीं।

निश्चयनय के एकत्व में दृष्टान्त यह है कि ताम्ररूप उपाधि की निवृत्ति के कारण स्वर्णपना जिसप्रकार अन्य है, चाँदीरूप उपाधि की निवृत्ति के कारण भी वह वैसा ही अन्य है।

-इस कथन से उनका निराकरण हो गया, जो अपने ज्ञान के अपराध से निश्चयनय को अनेक प्रकार का मानते हैं।

एक शुद्धद्रव्यार्थिकनय है, उसी का नाम शुद्धनिश्चयनय है और दूसरा अशुद्धद्रव्यार्थिकनय है, उसका नाम अशुद्धनिश्चयनय है, इत्यादि रूप से

१ पंचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ६५६-६६३

जिनके मत में निश्चयनय के बहुत से भेद माने गये हैं, वे सब सर्वज्ञ की आज्ञा उल्लंधन करनेवाले होने से नियम से मिथ्यादृष्टि हैं।

आशय यह है कि जितने भी जीवादिक पदार्थ हैं, उनको व्यवहार और निश्चयनय के द्वारा अविरुद्ध रीति से उसीप्रकार समझना चाहिए; जिसप्रकार वे आत्मशद्धि के लिए उपयोगी हो सकें।

यहाँ पर सामान्यमात्र वस्तु निश्चयनय का हेतु है और कर्मकलक से रहित ज्ञानस्वरूप आत्मसिद्धि इसका फल है।"

इसप्रकार हम देखते हैं कि पचाध्यायीकार के मतानुसार निश्चयनय के भेद सभव नहीं है, क्योंकि उमका विषय सामान्य है। जब सामान्य ही एक है तो उसका ग्राहक नय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है?

इस प्रकरण को आरम्भ करते हुए कुछ प्रश्न उपस्थित किये गये थे। उनमें से 'निश्चय के भेद क्यों नहीं हो सकते?'—इस प्रश्न पर विचार करने के बाद अब 'यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किये गये, कहाँ किये गये, कितने किये गये और सर्वज्ञ-कथित आगम में यह विभिन्तता क्यों है?'—इन पर विचार अपेक्षित है।

सामान्यत निश्चयनय के दो भेद किये जाते हैं; जैसा कि आलाप-पद्धति में कहा गया है –

#### "तत्र निश्चयो द्विविधः, शद्धनिश्चयोऽशद्धनिश्चयश्च।

निश्चयनय दो प्रकार को है — शुद्धनिश्चयनय और अशर्द्धनिश्चयनय।''

शुद्धनिश्चयनय की विषयवस्तु के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के कथन प्राप्त होते हैं। उन कथनों के आधार पर उसके नाम के आगे अनेक प्रकार के विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। जैसे —परमशुद्धनिश्चयनय, साक्षात् शुद्धनिश्चयनय, एक्टेशशुद्धनिश्चयनय आदि। मुख्यतःशुद्धनिश्चयनय का कथन तीन रूपो में पाया जाता है। वे तीन रूप इसपकार है-

- (१) परमशृद्धनिश्चयनय
- (२) शुद्धनिश्चयनय या साक्षात्शुद्धनिश्चयनय
- (३) एकदेशशद्धनिश्चयनय

ये तीन भेद तो शुद्धनिश्चयनय के हुए और एक अशुद्धनिश्चयनय है। इसप्रकार निश्चयनय कुल चार रूपों में पाया जाता है; जिमे आगे दर्शीय गये चार्ट द्वारा समझा जा सकता है.—



उक्त बार्ट में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 'शृद्धनिश्चयनय' के तीन भेदों में एक का नाम नो 'शृद्धनिश्चयनय' ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि 'शृद्धनिश्चयनय' शब्द का प्रयोग कभी तो तीनो भेदों के समृदाय के रूप होता है और कभी उनके एक भेदमात्र के रूप में। इस मर्म से अनिभन्न रहने से जिनवाणी के अध्ययन में अनेक विरोधाभास प्रतीत होने लगते है।

.जैसे :-परमात्मप्रकाश, अध्याय १, टोहा ६४ की टीका में लिखा है -'अनाकुलत्वलाभणपारमार्थिकवीतरागसीन्धात् प्रतिकूल्सांसारिक सुखड्'खं यद्यप्यशुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापिशुद्धनिश्चयनयेन कर्मवनितं श्वरित।

अनाकुलता है लक्षण जिसका ऐसे पारमार्धिक बीतराग सुख से प्रतिकूल सासारिक सुख-दुख यद्यपि अशुद्धनिश्चयनय से जीवजनित हैं, तथापि शद्धनिश्चयनय से कर्मजनित होते हैं।"

तथा वृहद्दव्यसग्रह, गाथा ४८ की टीका मे इसप्रकार लिखा है — "अत्राह शिष्य: — रागद्वेवादयः किं कर्मजनिताः किं जीवजनिताः इति?

तत्रोत्तरम्:-स्त्रीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिद्यासंयोगोत्पन्त-वर्णीवरोष इवोषपसंयोगजनिता इति। पश्चान्नयविवक्षावरोन विवक्षितेकदेशगुद्धनिश्चयेन कर्मजनिता वण्यत्रतः तथेवगुद्धनिश्चयेन जीवजनिता हिता स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिश्चयायेष्या व्यवहार एव। अयं मतम् :-स्त्रकाष्ट्यद्वनिश्चयनेय कस्येति पृष्टवमो वयम्।

तत्रोत्तरम्:-साक्षाच्युद्धिनश्चयेन स्त्रीपुरुवसंयोगरहितपुत्रस्येव, सुधाहरित्रासंयोगरहितरंगविशेषस्येव तेवामुत्यत्तिरेव नास्ति कथमृतरं पर्यच्यवम् इति।

यहाँ शिष्य पृष्ठता हैं: -रागढ्रेष आदि कर्मजनित हैं अथवा जीवजनित? उसका उत्तर:-स्त्री और पुरुष - इन दोनों के सयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भौति, चुने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्णीवशेष की भौति, रागद्वेष आदि जीव और कर्म-इन दोनों के संयोगजनित हैं। नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एकदेशशृद्धिनश्चयनय से रागद्वेष कर्मजनित कहलाते हैं और अशृद्धिनश्चयनय से जीवजनित कहलाते हैं। यह अशृद्धिनश्चयनय शृद्धिनश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहार ही है।

प्रश्नः-साक्षात्शुद्धनिश्चयनय से राग-द्वेष किसके हैं-ऐसा हम पृछते हैं?

उत्तर:-साक्षात्शुद्धिनश्चथनय से स्त्री और पुरुष के संयोग से रहित पुत्र की भौति चूना और हल्दी के सयोगरहित रंगविशोष की भौति उनकी (राग-देष की) उत्पत्ति ही नहीं हैं: तो कैसे उत्तर दें?"

उक्त दोनों उद्धरणों मे से, एक में सांसारिक सुख-दृख राग-द्वेषादि जीदीयक भावों को शुद्धिनंश्चयनय से कर्मजीनत बताया गया है और दूबरे में एकदेशशृद्धिनिश्चयनय से, अत ये दोनों कथन परस्पर बिरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु थोडी-सी गहराई में जाकर विचार करें तो इनमें कोई विदोध नहीं है; बात मात्र इतनी सी है कि परमात्मप्रकाश के कथन में 'शद्धिनिश्चयनय' शब्द का प्रयोग उस मृल अर्थ में हुआ है कि जिससे शुद्धिनिश्चयनय के तीनों भेरा गीर्भत है अर्थात् उन तीनों भेदों में से कोई भी एक भेद विविधत हो सकता है। तथा बृहदुद्ध्यसप्रह में मृल शुद्धिनश्चयनय को न लेकर उसके प्रभेदों की अपेक्षा बात की है; अत वहाँ एकदेशशृद्धिनश्चयनय से राग-देख के कर्मजीनत कहा है तथा साक्षात्शृद्धिनश्चयनय से उनकी उत्पत्ति से इन्कार कर दिया है। यदि कहीं यह कथन भी आ जावे कि शृदिनश्चयनय से वे (राग-द्वेष) हैं ही नहीं, तो भी घबडाने जैसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ यह समझ लेना कि यहाँ 'शुद्धिनश्चयनय' शब्द का प्रयोग परमशृद्धिनश्चयनय के अर्थ में किया गया है। वे नहीं हैं'— इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि वे (राग-देष) परमशद्धिनश्चयनय के विषयपत्र आत्मा में नहीं हैं।

इसप्रकार की शंकाएँ उत्पन्न न हों — इसके लिए यह बात ध्यान में ले लेनी चाहिए कि जिनागम में शुद्धनिश्चयनय के तीनो भेदों के अर्थ में 'शुद्धनिश्चयनय' शब्द का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ में मात्र 'शुद्धनय' शब्द कह में आगमा भी पाया जाता है। अत जहाँ विशेष में कर उत्लेख न हो, वहाँ हम आगमानुसार अपने विवेक का प्रयोग करके ही यह निश्चय करना होगा कि यह कथम शुद्धनिश्चयनय के किस प्रभेद की अपेक्षा है।

तथा जहाँ अकेले 'निश्चयनय' शब्द का ही प्रयोग हो, तो उसकी सीमा में अशुद्धनिश्चयनय के भी आ जाने से, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। उक्त उद्धरण में एक बात और भी महत्त्व की आ गई है। वह यह कि शृद्धिनश्चयनय की अपेक्षा अशृद्धिनश्चयनय भी व्यवहारनय ही है। इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कहीं यह भी कथन मिल जाने कि रागादिभाव व्यवहारनय से जीव के हैं, तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ जीव के अशृद्धिनश्चयनय से कहा है। जहां अशृद्धिनश्चयनय को व्यवहार कहां जानेगा, वहाँ इन्हें भी व्यवहार से जीवकत कहा जानेगा।

बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती; क्योंकि जब शृद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशृद्धनिश्चयनय व्यवहार हो जाता है, तो शृद्धनिश्चयनय के प्रभेदों में भी ऐसा ही क्यों न हो? अर्थात् ऐसा होता ही है। प्रमशृद्धनिश्चयनय की अपेक्षा साक्षात्शृद्धनिश्चयनय एव एकदेशशद्धनिश्चयनय भी व्यवहार ही कहे जाते हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के कथन का, 'निश्चयनय के भेद तो हो ही नहीं सकते, बह तो एक प्रकार का ही होता है'—इस कथन से कोई विरोध नहीं 'हता है, क्योंकि वास्तविक निश्चयनय तो एक ही रहा, शेष को तो विवक्षानुसार कभी निश्चय और कभी व्यवहार कह दिया जाता है। एकमात्र परमभावग्राही—सामान्यग्राही परमश्रुद्धनिश्चयनय ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं होता, उसके कोई भेद नहीं होते, अतः वास्तविक निश्चयनय तो अभेद्य ही

भाई! हमने पहले भी कहा था कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक्र बडा ही जिटल है, उसे समझने मे अतिरिक्त सावधानी बरतने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यद्यपि जिनागम का सम्पूर्ण कथन नयों के आधार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेख नहीं रहता कि यह किस नय का कथन है; अत हमे यह तो अपनी बृद्धि से ही निर्णय करना होगा कि यह किस नय का कथन है; अतः जिनागम का मर्म जानने के लिए आगम के आधार के साथ-साथ जागृत विवेक की आवश्यकता भी कदम-कदम पर है।

जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है और उसका यह अनेकान्त नयों की भाषा में ही व्यक्त हुआ है; अत. उसे समझने के लिए नयों का स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है। यह भी तो अनेकान्त ही है कि निश्चयनय अभेघ है, पर उसे भेदा जा रहा है; और निश्चयनय के भेद-प्रभेद बताये जा रहे हैं, फिर भी उसकी अभेदाता कायम है।

अब यहाँ निश्चयनय के भेद-प्रभेदो की विषयवस्तु के सम्बन्ध मे विचार अपेक्षित है।

वैसं तो सामान्यांवशेषात्मक प्रत्येक वस्तु का अश-चाहे वह चेतन हो या जड — नय का विषय बन सकता है, किन्तु यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है अर्थात् मृह्यतः अध्यात्मत्यों की चर्चां चल रही है, अत यहाँ आत्मवस्त् एवं उसके अशों को हो अध्यात का —विवेचन का विषय बनाया याया है। नयों के विषय को आत्मा पर घटित करने के कारण यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नयों का प्रयोग आत्मवस्तु पर ही होता है। अध्यात्म में आत्मा को जानना ही मृल प्रयोजन रहता है, अत उसे प्रधान करके ही सम्पूर्ण कथन किया जाता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। अध्यात्म अध्यात्म, अधि =जानना, आत्म =आत्मा को; आत्मा को जानना ही अध्यात्म है।

आत्मा को जानने का अर्थ मात्र शब्दों से जान लेना मात्र नहीं है, अपित् आत्मानुभूति—सम्पन्न होने में है। वृहदृद्रव्यसग्रह में अध्यात्म का अर्थ इसप्रकार किया गया है —

"अध्यात्मशब्दस्यार्थः कथ्यते :- मिथ्यात्वरागाविसमस्तिषकत्प-जासरूपपरिहारेण स्वशद्धात्मन्यधि यवनष्ट्यनं तदध्यात्ममिति ।

'अध्यातम' शब्द का अर्थ कहते हैं.—मिध्यात्व, राग आदि समस्त विकल्पजाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा मे जो अनुष्ठान होता है, उसे अध्यातम कहते हैं।"

निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपने गुण-पर्यायों से अभिन्नता (अभेद) को मुख्य आधार बनाया गया है।

प्रत्येक द्रव्य अपने गुण-पर्यायों से अभिन्न एव पर तथा पर के गुण-पर्यायों से भिन्न है। इसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता स्वय है। किसी भी द्रव्य के परिणमन में किसी अन्य द्रव्य कम कोई हस्सकोप नहीं है। इस सार का आहक—प्रतिपादक नित्रचयनय है। इस बात को ध्यान में रखकर ही नित्रचयनय के परमश्चनय को छोडकर शोष तीन भेद किये गए।

१ बृहदुद्रव्यसग्रह , गाथा ५७ की टीका

हैं, जो कि किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि निश्चय-व्यवहार नयो की परिभाषा में यह स्पष्ट किया ही जा चका है कि.—

- "(१) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है और उपचार में उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना व्यवहारनय है।
- (२) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उसकी ही कहना निश्चयनय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है।
- (३) व्यवहारनय स्वडव्य को, परद्रव्य को व उनके भावो को व करण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। तथा निश्चयनय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। "

अपनी पर्यायों से अभिन्तता – तन्मयता एव परपदार्थों से भिन्नता दिखाना ही निश्चयनय के उक्त तीन भेदों की मृख्य पहिचान है। तथा परमशृद्धनिश्चयनय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्नता दिखाना है।

इसप्रकार ये निश्चयनय के चारो भेद निजशुद्धात्मतत्त्व को पर और पर्याय से भिन्न अखण्ड नैकानिक स्थापित करते हैं। ये नय दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर किसप्रकार स्वभावननसूछ ले जाते हैं—इसकी चर्चा इनके प्रयोजन पर विचार करते समय आगे करेंगे।

अब यहाँ निश्चयनय के भेदों के स्वरूप एव उनकी विषयवस्तु पर पृथक्-पृथक् विचार करते हैं –

- (क) परमशुद्धिनश्चयनय मे त्रिकाली शुद्ध परमपारिणामिक मामान्यभाव का ग्रहण होता है। इसके उदाहरणरूप कुछ शास्त्रीय कथन इस प्रकार है.—
- (9) ''शुद्धिनश्चयेन सहजज्ञानविपरमस्वभावगुणानामाधारभूत-त्वात्कारणशुद्धजीवः। $^{7}$

शुद्धनिश्चयनय से सहजज्ञानादि परमस्वभावभूत गुणो का आधार होने से कारणशुद्धजीव है।''

परमभावप्रकाशक नयवक, पृष्ठ ४०,-४९
 नियमसार, गाथा ९ की सस्कत टीका

### (२) "आत्मा हि शुद्धनिश्चयेन सत्ताचैतन्यबोधाविशुद्ध प्राचैजीवनि।

शुद्धनिश्चयनय से जीव सत्ता, चैतन्य व ज्ञानादि शुद्धप्राणो से जीता है।''

- (ख) निरुपाधिक गुण-गुणी को अभेदरूप विषय करनेवाला शृद्धिनश्चयनय या माक्षातृशृद्धिनश्चयनय है। जैसं .- जीव को शृद्ध कंवनजानादिरूप कहना। यह तय आरमा को क्षायिकभावों से अभेद बताता है तथा उन्ही का कत्ती-भोक्ता भी कहता है। इस विषय को स्पष्ट करनेवाले-अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। जैसे –
- (१) "शुद्धिनश्चयेन केवलज्ञानिवशुद्धभावाः स्वभावा भण्यन्ते।"
   शुद्धिनश्चयनय से केवलज्ञानिदि शुद्धभाव जीव के स्वभाव कहे जाते
- ् (२) ''शुद्धनिश्चयनयेन निरूपाधिस्फटिकवत् समस्तरागावि-विकल्योपाधिरहितम्।'

शुद्धनिश्चयनय से निरूपाधि स्फटिकमणि के समान आत्मा समस्त रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है।"

(३) ''शुद्धनिश्चयनयात्पुनः शुद्धमखण्डं केवलज्ञानदर्शनद्वयं

शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध, अखण्ड केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों जीव के लक्षण है।"

- (ग) एकदेशशृहता से तन्मय द्रव्यसामान्य को पूर्णशृद्ध देखना एकदेशशहतिश्चयनय है। जैसे:-
- (१) ''तस्मिन् ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दस्खं प्रांतधाति, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम्। ......तदेव शृद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्मस्वरूपं तदेवैकदेशध्यक्तिरूप विवक्षितैकदेशशृद्धनिश्चयमदेव स्वशुद्धात्मसीवित्तसमुत्यनसुखामृतवलसरोवरे रागाविसलरहितत्वेव

१ पंचास्तिकाय, गांचा २७ की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका

 <sup>&#</sup>x27;तत्र निरुपाधिकगुणगृगवेदविषयक शुद्धनिश्चयो यथा केवनज्ञानादयो श्रीव इति'—बालाप-पद्धति,
 अस्तिम गुष्ठ

पंचास्तिकाय, गाचा ६१ की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका

४ प्रवचनसार, तात्पर्यवृत्ति टीका के परिशिष्ट

५ वृहद्शब्यसद्गह, गामा ६ की टीका

परमहंसस्वरूपम्। इतमेकदेशव्यक्तिरूपं परमात्मध्यानभावनाममालायां यथासंभवं सर्वत्र योजनीयमिति।

उस परमध्यान में स्थित जीव को जिस वीतराग परमानन्दरूप सख का प्रतिभास होता है, वही निश्चयमोक्षमार्ग स्वरूप है। वही शद्धात्मस्वरूप है, वही परमात्मस्वरूप है, वही एकदेशप्रकटतारूप विवक्षित एकदेशशद्धनिश्चयनय से स्वशद्धात्म के संवेदन से उत्पन्न सखामतरूपी जल के सरोवर में रागादिमल रहित होने के कारण परमहंसस्वरूप है। इस एकदेशव्यक्तिरूप शद्धनय के व्याख्यान को परमात्मध्यानभावना की नाममाला में जहाँ यह कथन है, वहाँ परमात्मध्यानभावना से परबाहम परमविष्णस्वरूप, परमशिवस्वरूप, परमबद्धस्वरूप, परमजिनस्वरूप, अदि अनेक नाम गिनाए गए है। उन्हें परमात्मतत्त्व के ज्ञानियो द्वारा जानना चाहिए।"

(घ) सोपाधिक गण-गणी में अभेद दर्शानेवाला अशद्धिनश्चयनय है। जैसे -- मतिज्ञानादि को जीव कहना। रागद्वेषादि विकारीभावों को जीव कहनेवाले कथन भी इसी नय की सीमा मे आते हैं। यह नय औदियक और क्षायोपशमिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है, उनके कर्त्ता-कर्म आदि भी बताता है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बहुदद्रव्यसग्रह, गाथा ८ की रीका में लिखा है:-

''अशद्धनिश्चयस्यार्थः कथ्यते :- कर्मोपाधिसमृत्यन्तत्वादशद्ध, तत्काले तप्ताय: पिण्डवत्तन्मयत्वाच्च निश्चयः, इत्यभयमेलापकेनाशद्ध-निश्चयो भण्यते।

'अशद्धनिश्चय' का अर्थ कहा जाता है :-कर्मोपाधि से उत्पन्न हआ होने से 'अशद्ध' कहलाता है और उससमय तपे हुए लोहखण्ड के गोले के समान तन्मय होने से 'निश्चय' कहलाता है। इसप्रकार 'अश्रह' और 'निश्चय' इन दोनो का मिलाप करके 'अशद्धनिश्चय' कहा जाता है।

इसके कतिपय उदाहरण इसप्रकार हैं:-

(१) "ते चेव भावरुवा जीवे भूता खओवसमदो य । ते होति भावपाणा असद्धणिच्छ्यणयेण णायव्या ।।

१ ब्हरदब्यसग्रह, गाथा, १६ की टीका

<sup>· &#</sup>x27;सोपॉडिकॅगनगम्य नेदविषयो<sub>ऽ</sub>हाद्धनिष्टचयो यथा-मतिज्ञानादयो बीब इति'-आलाप पद्धति,

इत्यम्बभावप्रकाशक नयचक्र गाचा १९३

जीव में कमों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं, वे जीव के भावप्राण होते हैं – ऐसा अशद्धनिश्चयनय से जानना चाहिए।"

क नावत्राण हात हम्प्या अनुद्धानस्थयनयं सं जानना चाहिए। (२) "आत्मा हि अशुद्धनिश्चयनयेन सकलगोहरागद्वेचादि-भावकर्षायां कर्जा भोक्य सः ।

अशुद्धनिश्चयनय से यह आत्मा सम्पूर्ण मोह-राग-द्वेषादिरूप भावकर्मों का कर्त्ता और भोक्ता होता है।''

(३) तदेवाशुद्धनिश्चयनयेन सोपाधिस्फटिकवत् समस्तरागादि-विकल्पोपाधिसप्रितम। <sup>२</sup>

वही आत्मा अशुद्धनिश्चयनय से सोपाधिक स्फटिक की भौति समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से सहित है।''

(४) "अशुद्धनिश्चयनयेन कायोपशमिकौदयिकशावप्राणैजीवित। १ अशुद्धनिश्चयनय से जीव क्षायोपशमिक व औदयिक भावप्राणों से

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की विषयवस्त एव कथनशैली स्पष्ट करने के लिए जो कतिपय उदाहरण — शास्त्रीय-उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करने पर यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा; तथापि पूर्ण स्पष्टता तो जिनागम के गहरे अध्ययन, मनन एवं चिन्तन से ही सभव है।

उक्त उद्धरणों में यद्यपि अधिकाश प्रयोगों को समेटने का प्रयास किया गया है, तथापि इसप्रकार का दावा किया जाना सभव नहीं है कि सभीप्रकार के प्रयोग उपस्थित कर दिये गए हैं। जिनागम में और भी अनेक प्रकार के प्रयोग प्राप्त होना सभव है, क्योंकि जिनागम अगाध है, उसका पार पाना सहज संभव नहीं है।

<sup>-0-</sup>

९ नियमसार, गांचा १८ की टीका

२ प्रवचनसार, 'तात्पर्यवृत्ति' का परिशिष्ट

३ पंचास्तिकाय, गाचा २७ की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीब

## निरुचयनयः कुछ प्रदनोत्तर

निश्चयनय के भेट-प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरान्त भी कुछ सहज जिज्ञासाएँ शेष रह गईं हैं। उन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के रूप में स्पष्ट कर देना समीचीन होगा।

(१) प्रश्नः-शुद्धनिश्चयनय एवं एकदेशशुद्धनिश्चयनय में क्या अन्तर है?

उत्तर:-शुद्धनिश्चयनय का विषय पूर्णशृद्धपर्याय में तन्मय अर्थात् क्षायिकभाव से तन्मय (अभेद) द्रव्य होता है और एक्देशशृद्धनिश्चयनय का विषय आशिकशृद्धपर्याय से तन्मय अर्थात् क्षयोपशमभाव के शृद्धांश से तन्मय (अभेद) द्रव्य होता है।

यहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ जो शुद्धनिश्चयनय लिया है, वह मूल शुद्धनिश्चयनय न होकर उसके तीन भेदों में जो 'शुद्धनिश्चयनय या साक्षारशद्धनिश्चयनय' आता है. वह है।

इन दोनों मे अन्तर जानने के लिए बृहद्द्रव्यसंग्रह गाथा प की टीका का निम्नलिखित अंश अधिक उपयोगी है:—

''श्चाश्भयोगत्रयथ्यापाररहितेन शुद्धबुद्धैकस्वभावेन यवा परिचमित तवानन्तज्ञानसुखाविशुद्धभावानां छभ्रास्थावस्थायां भावनारूपेण विविक्षितैकवेशशुद्धिनश्चयेन कर्त्ता, मुक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति।

जब जीव शुभ-अशुभरूप तीन योग के व्यापार से रहित, शुद्ध-बृद्ध-एकस्वभावरूप से परिणमन करता है, तब छचस्य अवस्था में भावनारूप से विवधित अनन्तज्ञान-सुखादि शृद्धभावों का एक्देशशृद्धिनश्चनय से कर्ता है और मुक्त-अवस्था में अनन्तज्ञान-सुखादि स्वाद्धभावों का शुद्धनय से कर्ता है।"

इन उद्धरणों में ध्यान देने की बात यह है कि आत्मा को अनन्तज्ञान-मुख आदि पूर्णशृद्धभावों का कत्ता मुक्त-अवस्था में तो शृद्धनय से बताया है, पर उन्हीं पूर्णशृद्ध केवलज्ञानादि भावों का छवास्थ अवस्था में एकदेशशृद्धनिश्चय नय से कर्त्ता बताया है, जबकि वे केवलज्ञानादि उस समय हैं ही नहीं। यहाँ एकदेशाराद्विनश्चयनय से भावना की अपेक्षा से एकदेशाराद्वि से युक्त आत्मा को केवलज्ञानादि भावों का कत्तां अर्थात् पूर्णशुद्ध कहा है, अतः यह भी जान लेना चाहिए कि यह नय भावना की अपेक्षा एकदेशश्रुद्धता में पूर्णशुद्धता का कथन करता है।

(२) प्रश्नः—एकदेशश्रुडता के आधार पर सम्पूर्ण द्रव्य को शुद्ध कहना तो जीवन पनीत नहीं होता?

उत्तर:-इसमें क्या अनुचित है? प्रत्येक नय अपनी दृष्टि से जो भी कथन करता है, सम्पूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। जब परमशृद्ध निश्चयनय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शृद्ध कहता है; और इसीप्रकार जब द्रव्याश में शृद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्ध ता के आधार पर अशुद्धनिश्चयनय सम्पूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है; तब एक्टेशशृद्धनिश्चयनय भी एक्टेशशृद्धि के आधार पर द्रव्य को शृद्ध कहे तो इसमें क्या अनिचत है?

(३) प्रश्नः-इसप्रकार तो एकदेश-अशुद्धता के आधार पर सम्पूर्ण द्रव्य को ही अशद्ध भी कहा जा सकता है?

उत्तर:-क्यों नहीं? अवश्य कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता है, कहा ही जाता है। अशद्धनिश्चयनय द्रव्य को अशद्ध कहता ही है।

(४) प्रश्न:-अशुद्धिनश्चयनय नहीं, एकदेश-अशुद्धिनश्चयनय कही

उत्तर:-एकदेश-अशुद्धिनश्चयनय भी कह सकते हैं, पर 'एकदेश-अशुद्धिनश्चयनय' नामक किसी नय का कथन आगम में प्राप्त नहीं त्रक्षा असके विषय को अशुद्धिनश्चयनय में ही गीर्भत कर लिया गया है। आप मानना चाहें तो मान लें।

(४) प्रश्न:-क्या कहा? हम मानना चाहे तो मान ले। जब आगम में नहीं मिलता है तो हम क्यों मान लें? तथा जब आप हमे मान लेने की अनुमित देते हैं, तो फिर आगम में क्यों नहीं है?

उत्तर:-आगम में उसके पृथक् उल्लेख की आवश्यकता नहीं समझी, तो नहीं लिखा। आप आवश्यकता समझते हों तो मान लें, कोई आपित्त नहीं है।

इस सम्बन्ध में भुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी के विचार द्रष्टव्य हैं:— ''आगम में क्योंकि जीवों को जैंचे उठाने की भावना प्रमुख है, अतः यहाँ एकदेशशृद्धनिश्चयनय का कथन तो आ जाता है; पर एकदेशअशुद्धनिश्चयनय का कथन नहीं किया जाता। अपनी बृद्धि से हम एकदेश-अशुद्धनिश्चयनय को भी स्वीकार कर सकते हैं। जितनी कुछ नय आगम में लिखी हैं, उतनी ही हों —ऐसा नियम नहीं। वहाँ तो एक सामान्य नियम बता दिया हैं। उसके आधार पर अन्य नय भी यथायोग्यरूष्प से स्थापित की जा सकती हैं। जिसप्रकार साधक के आयोगशामिकभाव को एकदेशशुद्धनिश्चयनय से आयिकवत् पूर्णशुद्ध कहा जाता है; उसीप्रकार उसको एकदेश-अशुद्धनिश्चनय से औदियकवत् पूर्ण-अशुद्ध भी कहा जा सकता है। इसमें कोई विरोध नहीं।

इस एकदेशदृष्टि में बारी-बारी भले शृद्धभाग को पृथक् ग्रहण करके जीव को पूर्ण-अशुद्ध कह लीजिए।.. एकदेशदृष्टि में दोनों ही अपने-अपने स्थान पर पूरे-पूरे दिखाई देंगे। शृद्धांश को पृथक् ग्रहण करने वाली यह एकदेशदृष्टि ही एकदेश-शृद्धिनश्चयनय कहलाती है। इस दृष्टि से साधक-अबस्था में जीव सिद्धांवत् पूर्णशृद्ध ही ग्रहण करने में आता है। अतः कहा जा सकता है कि यह साधक पूर्ण शृद्धोपयोग का कत्तां तथा अनन्त परमानन्द का भोक्ता है।

(६) प्रश्न:-प्रथम प्रश्न के उत्तर में क्षयोपशामभाव को एक्देश-शुद्धिनश्चयनय का विषय बताया गया है तथा अशुद्धिनश्चयनय का न्वरूप स्पष्ट करते हुए क्षायोपशामिक और औदियिक भावो के साथ जीव का तन्मय (अभेद जाता अशुद्धिनश्चयनय का कथन बताया था; अत. प्रश्न यह है कि क्षयोपशामिक भावों के साथ अभिन्नता बताना अशुद्धिनश्चयनय का विषय है या एक्देशशद्धिनश्चयनय का?

उत्तर:-दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि क्षयोपशमभाव में शृद्धता और अशृद्धता -दोनों भावों का मिश्रण रहता है। क्षयोपशमभाव में विद्यमान शृद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेता एकदेशशृद्धनिषक्यनय के विद्यय में आती है और क्षयोपशमभाव में विद्यमान अशृद्धता के अश के साथ अभेदता अशृद्धनिष्क्यनय के विद्यय में आती है।

अतः जहाँ क्षयोपशमभाव को अशुद्धनिश्चयनय से जीव कहा गया हो, वहाँ समझना चाहिए कि यह क्षयोपशमभाव के अशुद्धांश की अपेक्षा किया गया कथन है और जहाँ एकदेशशुद्धनिश्चयनय से कहा गया हो, वहाँ

१ नयदर्पण, प्रष्ठ ६२४, पीलक १२ से २२

२ वही, पुष्ठ६२४, प्रीक्ति १ से १९

समझना चाहिए कि यह क्षयोपशमभाव के शुद्धांश की अपेक्षा किया गया

ध्यान रहे एकदेशशुद्धिनिश्चयनय का प्रयोग निर्मल परन्त अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। अपूर्णता की अपेक्षा इसे 'एकदेश', निर्मलता-शुद्धता की अपेक्षा 'शुद्ध' एवं अपनी पर्याय होने से 'निश्चय' कहा जाता है। इसप्रकार एकदेशशुद्धिनश्चयनय में अपनी निर्मल लेकिन अपूर्ण पर्याय के साथ द्वय की तन्मयता बताना इष्ट होता है। पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्धिनिश्चयनय से पृथक् रखती है एवं अपूर्णता शुद्धिनिश्चयनय से पथक रखती है।

(७) प्रश्न:-निश्चयनय के चारों भेद किस-किस गुणस्थान मे पाये जाते हैं?

उत्तर:-(अ) परमपारिणामिकभावरूप सामान्य-अश का ग्राही होने से परमशुद्धनिश्चयनय तो मृक्त और ससारी समस्त जीवों के पाया जाता है। अत वह तो चीदह गुणस्थानों और गुणस्थानातीत सिद्धों में भी पाया जाता है। इस नय की अपेक्षा संसारी और सिद्ध — ऐसे भेद ही सभव नहीं है। 'सर्ब जीव हैं सिद्ध सम' या 'मम स्वरूप है सिद्ध समान' या 'सिद्ध समान सबा पव मेरो' आदि कथन इसी नय के हैं।

'वर्णादि से लेकर गुणस्थानपर्यन्त के सभी भाव जीव के नहीं हैं'-यह कथन भी इसी नय की अपेक्षा से किया जाता है।

"वर्णाद्या वा राग-मोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः"

"जो निगोद में सो ही मुझमें, सो ही मोच मझार । निश्चय भेद कछुभी नाहीं, भेद गिनै संसार।।"

- ये सब कथन इसी नय के हैं।

एक यही निश्चयनय है जो द्रव्यस्वभाव को ग्रहण करता है, शेष नय तो पर्यायस्वभाव को ग्रहण करनेवाले हैं। यही कारण है कि वे इसकी अपेक्षा व्यवहार हो जाते हैं. निषेध्य हो जाते हैं।

यही वह नय है, जिसे पचाध्यायीकार ने 'नयाधिपति' कहा है और एकमात्र इसे ही निश्चयनय स्वीकार किया है।

(ब) शुद्धिनश्चयनय पूर्णशुद्ध भावों अर्थात् क्षायिकभावरूप पर्यायो को द्रव्य में अभेदरूप से (ग्रहणकर) कथन करनेवाला होने से क्षायिकभाववालों में ही पाया जाता है। क्षायिकसम्यग्दर्शन की अपेक्षा यह चौथे गुणस्थान में भी पाया जाता है और इसी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दृष्टी को दृष्टिमुक्त कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि दृष्टि-अपेक्षा वह सिद्ध ही हो गया।

'क्षायिकसम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यव्ह्टी को सिद्ध मानना'—यह शृद्धनिश्चयनय है और 'सिद्ध समान सदा पद मेरो'—यह परमशृद्ध-निश्चयनय है; क्योंकि इसमें सिद्ध के समान सदा ही अपना पद बस्यों गया है। वह किसी पर्याय की अपेक्षा नहीं बताया गया है, अपित् म्बभाव की अपेक्षा क्रिया गया कथन है।

अन यह चौथे गणस्थान से लेकर सिद्धो नक घटित हो सकता है।

(स) मुक्तिमार्ग के साथ अभेदता स्थापित करने के कारण एकदेशशद्धिनिश्चयनय साधकजीव के ही पाया जाता है; अतः यह चतुर्थ गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक ही समझना चाहिए।

इस मन्दर्भ में बृहद्द्रव्यसग्रह का निम्निखिखत कथन उल्लेखनीय है —

"कर्तृत्वविवये नयविभागः कथ्यते। मिथ्यावृष्टेर्जीवस्य पृद्गलब्रव्यपर्यायरूभाणामाञ्चववंधपुष्पणापपवार्थानां कर्तृत्वमनुष्परिता-सद्भृत्य्यवारेष, जीवभावपर्यायरूभाणां पुनरशृद्धिश्चयमपेनेति। सम्यप्वयेस्त, संवरिनर्जरामोक्षपवार्थानां ब्रव्यरूभाणां यत्पर्तृत्वं तत्प्यनुष्परितासद्भृत्व्यवहारेष, जीवभावपर्यायरूभाणां तृ विवक्षितैकवेशशर्द्धिनश्चयनपेनेति। परमश्द्धिनश्चयनपेन तृ:—

"ण वि उप्पज्जह, ण वि मरह, बन्धुण मोक्खु करेड । जिउ परमत्ये जीइया, जिजवरू एउँ भणेई।।"

इति वचनाव् बन्धमोऔ न स्तः।
 स च पूर्वोक्तविविधतैकदेशशुद्धनिश्चय आगमभावया कि भण्यते।
 स्वशुद्धात्मसम्यक्भद्धानकानान्चरणरूपेण भविष्यतीति भव्यः, एवं

भूतस्य भव्यत्वसंग्रस्य परिणामिकभावस्य संबन्धिनी व्यक्तिर्भण्यते। अध्यात्मभावया पुनर्बव्यशक्तिरूपशुद्धपरिणामिकभावविषये भावना भण्यते, पर्यायनामान्तरेण निर्विकत्पसमाधिर्वा, शुद्धोपयोगाविकः चेति।

अब कर्नृत्व के विषय में नर्यावभाग के कथन करते हैं। मिथ्यादृष्टी जीव के पुरानदृष्ट्य के पर्यायरूप आसव, बंध, पृष्य और पाप पदार्थों का कृतृत्व अनुपर्यारत-असद्भृतव्यवहारनय में और जीवभावपर्यायरूप आसव, वध गण्य व पाप पदार्थों का कर्तृत्व अशद्धनिश्चयनय में हैं। सम्याद्दरी जीव

१ बहद्बयसग्रह, पृष्ठ ९२

को भी द्रव्यरूप संबर, निजंरा और मोक्ष पदार्थों का कर्तृत्व अनुपर्वारत-असद्भुनत्व्यदहारनय से हैं। और जीवभावपर्यायरूप संबर, निजंरा व मोक्ष पदार्थों का कर्तृत्व विवक्षित एकदेशशृद्धनिश्चयनय से है। परमशृद्धनिश्चयनय से तों-

'हे योगी! परमार्थ से यह जीव उत्पन्न नही होता है, मरता नहीं है, बंध और मोक्ष करता नहीं हैं – इसप्रकार जिनेन्द्र कहते हैं।'

इस वचन से जीव को बन्ध और मोक्ष नही है।

पूर्वोक्त विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्चयनय को आगमभाषा मे क्या कहते है?

जो स्वशुद्धात्मा के सम्यक्श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप होगा, वह 'भव्य', इसप्रकार के 'भव्यत्व' नामक पारिणामिकभाव के साथ सर्बोधत 'व्यक्ति' कही जाती है। (अर्थात् भव्यत्व पारिणामिकभाव की व्यक्तता अर्थात् प्रगटता कही जाती है) और अध्यात्मभाषा में उसे ही इव्यशक्तिरूप सुद्धपारिणामिकभाव की भावना कहते है, अन्य नाम से उसे 'निर्विकल्पसमाधि' अथवा 'शद्धोपयोग' आदि कहते है,

(द) अशुद्धनिश्चयनय प्रथम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक वर्तता है। जैसा कि बहदद्रव्यसग्रह की ३४ वी गाथा की टीका में कहा है:—

"मिथ्यावृष्टयाविक्षीणकवायपर्यन्तमुपर्युपरि मंवत्वातारतस्येन ताववशद्धनिश्वयो वर्तते।

मिष्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तक ऊपर-ऊपर मदपना होने से तारतम्य से अश्र्डनिश्चयनय वर्तता है।''

(म) प्रश्न:-साधक के शुद्धोपयोग मे तो एकदेशशुद्धिनश्चयनय कहा था और यहाँ बारहवें गुणस्थान तक अशुद्धिनश्चयनय बताया जा रहा है। क्या शुद्धोपयोग में भी अशुद्धिनश्चयनय घटित होता है ?

उत्तर:-हाँ, होता है, बयोंकि साधक का शुद्धोपयोग क्षयोपशमभावरूप है। क्षयोपशमभाव में एकदेशशृद्धनिश्चयनय एव अशृद्धनिश्चयनय ऊपर घटित कर ही आये हैं, अतः यहाँ विशेष कथन अपेक्षित नहीं है।

इसीप्रकार का प्रश्न बृहद्दव्यसंग्रह, गाथा ३४ की टीका मे भी उठाया गया है। वहाँ जो उत्तर दिया गया है, उसे उन्ही की भाषा में देखिये:-

अशुद्धनिश्चयमध्ये मिध्यावृष्टघाविगुणस्थानेवृपयोगत्रयं व्याख्यातं, तत्राशुद्धनिश्चये शुद्धोपयोगः कथं घटते?

इति चेत्तत्रोत्तरं:-- शुद्धोपयोगे शुद्धबृद्धैकस्वभावो निजात्मा

ध्येयस्तिष्ठित, तेन कारणेन शुद्धध्ययत्वाच्छुद्धावलंबनत्वाच्छुद्धात्य-स्वरूपसाधकत्वाच्य शुद्धोपयोगो घटते।

स च संवरशब्दबाच्यः शृद्धोपयोगः संसारकारणभूतिभय्यात्व-रागाद्यशृद्धपर्यायववृशुद्धो न भवति तथैव फलभूतकेवलकानलक्षणशृद्ध-पर्यायवत् शृद्धोऽपि न भवति, किन्तु ताम्यानशृद्धगुद्धपर्यायाम्यां विलक्षणं शृद्धात्मानुभृतिकपनिश्चयरत्वत्रयात्मकं मोक्षकारणमेकवेशव्यक्ति-रूपमेकवेशनिरावरणं च ततीयमवस्यान्तरं भष्यते।

शंका:-अशुद्धिनश्चयनय में मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानों में (अशुभ, शुभ और शुद्ध) तीन उपयोगों का व्याख्यान किया: वहाँ अशुद्धिनश्चयनय में शद्धोपयोग किसप्रकार घटित होता है?

समाधान:--शृद्धोपयोग मे शृद्ध, बृद्ध, एकस्वभावी निजान्मा ध्रेय होता है। इनकारण शृद्धध्रेयवाला होने में, शृद्ध-अवलबनवाला होने में और शृद्धान्मस्वरूप का साधक होने से अशृद्धनिश्चयनय मे शृद्धोपयोग घटित होता है।

'सबर' शब्द से बाच्य वह शृद्धोपयोग ससार के कारणभूत मिथ्यात्व-रागादि अशृद्धपर्याय की भांति अशृद्ध नही होता, उसीप्रकार उसके फलभृत केंबलज्ञानरूप शृद्धपर्याय के समान शृद्ध भी नही होता, परन्तु वह शृद्ध और अशृद्ध दोनों पर्यायों से बिलक्षण, शृद्धात्मा के अनुभवरूप निश्चयरत्नत्रयात्मक, मोक्ष का कारणभूत, एकदेशाप्रगट, एकदेशप्रिग्वरण — ऐसी ततीय अवस्थारूप कहलाता है।''

(९) प्रश्न:-- निश्चयनय अभेद्य है, फिर भी प्रयोजनवश उसके भेट-प्रभेद किये गये हैं। '-इस सदर्भ में प्रश्न यह हैं कि वह कौनता प्रयोजन या कि जिसके लिए अभेद्य निश्चयनय के भेद करने पड़े? आशय यह हैं कि निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों से किस प्रयोजन की सिद्ध होती है?

उत्तर:-जगत के सम्पूर्ण जीव अनन्त आनन्द के कद और जान के घर्नापण्ड होने पर भी अपने-अपने जानानदस्वभावी न्वरूप से अनिभन्न रहते के कारण पर और पर्याय में एकत्वबृद्धि धारणकर जन्म-मरण के अनन्त दृख उठा रहे हैं। पर और पर्याय से पुषक् अपने आत्मा के जान, श्रद्धान और अनुचरण के अभाव के कारण ही अनन्त स्सार बन रहा है। इसका अभाव निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान बिना सभव नहीं है। पर और पर्याय में भिन्न निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान के लिए ही निश्चयनय के ये भेद-प्रभेद किये गये है।

सर्वप्रथम परद्रव्य और उनकी पर्यायों से भिन्नता एवं अपने गृण-पर्यायों से अभिन्नता बताना अभीष्ट था; क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की इकाई स्थापित किए बिना — स्पष्ट किये बिना वस्तु की स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ता स्पष्ट नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य अपनी अच्छाई-बुगाई का उत्तरदायी स्वयं है, अपना भला-बुगा करने में स्वयं समर्थ है और उसके लिए पूर्ण स्वतन्त्र है — यह स्पष्ट करता ही अशुद्धनिश्चयनय का प्रयोजन है। अपने इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वह राग-वेष, स्वय-दृख वैसी अप्रिय अवस्थाओं को भी अपनी स्वीकार करता है उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व को भी स्वीकार करता है; उन्हें कर्मकृत या प्रकात कहकर उनका उत्तरदायित्व दसरों पर नहीं बोपता।

प्रत्येक जीव को यह समझाना ही इस नय का प्रयोजन है कि यद्यपि परपदार्थ और उसके भावों का कत्तां-भोत्ता या उत्तरदार्थी यह आरमा नही है, तथापि रागादि विकारीभावरूप अपराध स्वय की भून से स्वय से स्वय हुए हैं; अत उतका कर्ता-भोत्ता या उत्तरदार्थी यह आरमा स्वय है।

जब यह आत्मा परद्रव्यो से भिन्न और अपने गृण-पर्यायो से अभिन्न अपने को जानने लगा, तब इसे क्रमश. पर्यायों से भी भिन्न त्रिकाली धृव स्वभाव की ओर ले जाने के लख्य से एकदेशाशृद्धिनश्चयनय से यह कहा कि जो पर्याय पर के लख्य से उत्पन्न हुई, जिमकी उत्पत्ति से कमांविक परपदार्थे निमित्त हुए, जो पर्याय दृखस्वरूप है; उसे तू अपनी क्यो मानता है? तेरा आत्मा तो ज्ञान और आनन्द पर्याय को उत्पन्न करें —ऐसा है। जो पर्याय म्व को विषयय बनाये, स्व मे लीन हो, बही अपनी हो सकती है। ज्ञानी तो उसी का कर्ला-भोक्ता हो सकता है। रागादि विकारी पर्यायों को अपना कहना तो स्वयं को विकारी बनाना है, अज्ञानी बनाना है; क्योंकि विकार का कर्ता-भोक्ता विकारी ही हा सकता है। य तो अज्ञानमय भाव है, इनका कर्ता-भोक्ता-स्वामी तो अज्ञानी ही हो सकता है। य तो अज्ञानमय भाव है, इनका कर्ता-भोक्ता-स्वामी तो अज्ञानी ही हो सकता है। क्षत्रे हो ये अपने में पैदा हुए हों, पर ये अपने नहीं हो अल्वती — इसप्रकार विकार से हटाने के लिए निर्मलपर्याय से अभेद स्थापित ठिक्रण।

निर्मलपर्याय से भी अभेद स्थापित करना मूल प्रयोजन नहीं है, मूल प्रयोजन तो त्रिकाली द्रव्यस्वभाव तक ले जाना है, उसमें ही अहंबुद्धि स्थापित करना है; पर भाई। एक साथ यह सब कैसे हो सकता है? बतः धीरेधीरे बात कही जाती है। 'तू तो निर्मलपर्याय का धनी है, कर्ता है, भोक्ता है; विकारी पर्याय का नहीं —यह एक्टेशशुद्धनिश्चयन्य का कथन एक पडाव है, गन्तच्य नहीं। यह आत्मा एक बार राग को तो अपना मानना छोड़े फर निर्मलपर्याय से भी आगे ले जायेंगे। राग तो निषेध करने योग्य है न? यदि राग निषेध करने योग्य है, तो वह अपना कैसे हो सकता है? जो निषेध्य है, वह मैं नहीं हो सकता, मैं तो प्रतिपाद्य हैं। राग निषेध्य है, अतः व्यवहार है। निर्मलपर्याय करने योग्य है, प्राय करने योग्य है, इसलिए निश्चय है। निर्मलपर्यायक्ष्प निश्चय विकाररूप व्यवहार का निषेध करता हुआ, उसका अभाव करता हुआ उदय को प्राप्त होता है।

इसप्रकार एकदेशशुद्धनिश्चयनय का प्रयोजन निर्मलपर्याय से त्रिकाली धुव की एकता स्थापित कर, विकारीपर्याय से पृथक्ता स्थापित करना है। विकारीपर्याय से पृथक्ता स्थापित हो जाने पर अब कहते हैं कि

एकदेशश्राह्विनश्चयनय ने विकारीपयिय में पृष्कृता बताने के लिए जिस निर्मलपर्याय के साथ अभेद स्थापित किया था, वह भी अपूर्ण होने से आत्मा के स्वभाव की सीमा में कैसे आ सकती है? आत्मा का स्वभाव तो पिरपूर्ण है, उसके आश्रय से तो पर्याय में भी पृणाता प्रगट होना चाहिए। यदि पिरपूर्ण स्वभाव का पिरपूर्ण आश्रय हो तो फिर अपूर्ण पर्याय क्यो प्रगटे? पर्याय की यह अपूर्णता पिरपूर्ण स्वभाव हो तो फिर अपूर्ण पर्याय क्यो प्रगटे? पर्याय की यह अपूर्णता पिरपूर्ण स्वभाव के अनुरूप नहीं है, अनुरूल भी नहीं है। अत इसे भी उसमे कैसे मिलाया जा सकता है, कैसे मिलाये रखा जा सकता है? एकदेशशृद्धितश्चरयनस्थ माधकदशा तो प्रस्थान है, पहुँचना नही, पथ है, गन्तव्य नहीं; साधन है, साध्य नहीं। तथा मैं तो पिरपूर्ण केवलज्ञानस्वभावी है, मैं तो अनन्त अतीन्द्रिय-आनन्द का कर्ता-भोक्ता हूं, मैं तो अनन्त अतीन्द्रिय-आनन्द का कर्ता-भोक्ता हूं, मैं तो अनन्तचन्द्रयनस्थी का स्वामी है, आखिर इस क्षयोपशमम्बस्यम्बर्टिश कल मिथ्यादृष्टी वन सकता है। आज का अच्छा-भला विद्वान कल स्मृति-भंग होने से अल्पज्ञ रह सकता है। आज का क्षयोपशमसंयमी कल असयमी हो सकता है।

निर्मल हुई तो क्या, इस अपूर्ण एवं क्षणध्वंशी पर्याय से मुझे क्या? यह तो आनी-जानी है। मेरे जैसे स्थायीतत्त्व का एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व एव भोक्तृत्व तो क्षायिकभावरूप चिरस्थायी अनन्तचतृष्ट्याटि से ही हो सकता है।

इसप्रकार जब निर्मलपर्याय से भी पृथक्ता स्थापित कर पृणंशुढ क्षायिकपर्याय से युक्त इव्ययाही शुद्धनिश्चयनय प्रगट होता है, तब एकदेशशुद्धपर्याय निषद्ध हो जाती हैं; निषिद्ध हो जाने से व्यवहार हो जाती है। इसप्रकार अपने प्रयोजन की सिद्धि करता हुआ एकदेशाशुद्धनिश्चयनय भी निषिद्ध होकर व्यवहारपने को प्राप्त हो जाता है, और साक्षात्शद्धनिश्चयनय प्रगट होता है।

यद्यपि क्षायिकभाव स्थायी है, अनन्त है, तथापि अनादि का तो नही। मैं तो अनादि-अनन्त तत्त्व हूँ। इस क्षायिकपर्याय में भी क्या महिमा है में गैं में तो ऐसा मिहिमावन्त पदार्थ हूँ कि जिसमें केवलज्ञान जैमी अनत्त्तपर्याये निकल जावे तो भी मुझमें कोई खुट (किमी) आनेवाली नही। मैं तो अखुट-अट्ट पदार्थ हैं। केवलज्ञानादि क्षायिकभाव भी मन्तित की अपेक्षा भले ही अनत्त्वकाल तक रहनेवाले हो, पर वस्तुत तो पर्याय होने में एकसमय मात्र के हैं। मैं क्षायिकभाव जितना नो नहीं, ये तो मुझमें उठनेवाली तरगे मात्र हैं। मागर तरगमात्र तो नहीं हो सकता। यद्याप तरगे सागर में ही उठती हैं, यापि तरगमात्र तो महा कहा जा सकता। सागर की गभीरता, मागर की विशालता इन लहरों में कहा जा सकता। सागर की गभीरता, मागर की विशालता इन लहरों में कहा जा सकता। सागर है और लहरे लहरे हैं। सागर लहरे नहीं और लहरे मागर नहीं। खरा सत्य तो यही है, परमार्थ तो यही है इमफ्कार परमभावग्राहीश्रुडिनिक्चयनय था माक्षात्राहुिनक्चयनय का भी निषेध करता हुआ उंडित होता है और

इसंप्रकार निश्चयनय के ये भेड-प्रभेट परमशाद्धीनश्चयनय के विषयभन त्रिकाली ध्रवतत्त्व तक ले जाते हैं। सभीप्रकार के निश्चयनयों का वास्तविक प्रयोजन तो यही है। इसी ध्येय के पुरक और भी अनेक प्रयोजन होते है, हो सकते हैं: पर मल प्रयोजन तो यही है।

'न तथा' शब्द से सबका निषेध करनेवाला परमश्र्डानश्चयनय कभी भी किसी भी नय द्वारा निषिद्ध नहीं होता, अत वह कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह सबका निषेध करके स्वय निवृत्त हो जाता है और निर्विकल्प आत्मानभूति का उदय होता है। वास्तव में यह आत्मानभूति की प्राप्ति ही इस मुप्प प्रक्रिया का फल है।

(१०) प्रश्न:-यदि निश्चयनय के इन भेदों को स्वीकार न करे तो? उत्तर:-निश्चयनय के इन भेद-प्रभेदों को यदि आप कथिंचत् अस्वीकार करना चाहते हो तो कोई आपित्त नहीं, हमें भी इस्ट है। उनका कथींचत् निषेध तो हम भी करते आए है, क्योंकि पूर्व के निषेध बिना आये का नय बनता ही नहीं है। पर यदि आप उनका सर्वेशा निषेध करना चाहते हैं तो

अनेक आपत्तियाँ खड़ी हो जावेंगी।

अशुद्धनिश्चयनय के सर्वधा निषेध से आत्मा में रागादिभाव रहेंगे ही नहीं। ऐसा होने पर आधव, बंध, पृष्य और गापतत्त्व का अभाव हो जाने से संसार का ही अभाव हो जावेगा। ससार का अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि मोक्ष संसारपर्वक ही तो होता है।

दूसरे रागादिभाव भी आत्मा से वैसे ही भिन्न सिद्ध होंगे, जैसे कि अन्य परह्रव्य, जो कि प्रत्यक्ष से बिरुद्ध है। मृत्यु के बाद देहादि परपदार्थ यहाँ रह जाते हैं पर राग-देख साथ जाते है।

एकदेशशुद्धिनश्चयनय नहीं मानने से साधकदशा का ही अभाव मानना होगा। साधकदशा का नाम ही तो मोक्षमार्ग है, अतः मोक्षमार्ग ही न रहेगा। मोक्षमार्ग नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष और मोक्षमार्ग के अभाव मे सबर, निर्जरा और मोक्षतत्त्व की भी मिद्धि नहीं हो सकेगी।

इसीप्रकार शुद्धिनश्चयनय नहीं मानने पर क्षायिकभाव के अभाव होने से मोक्ष और मोक्षमार्ग का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एक मात्र परमभावग्राही शुद्धनय रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बध-मोक्ष है ही नहीं।

दूसरी बात यह है कि परमश्हुतनय के विषयभूत त्रिकाली शृह्धात्मा के स्वरूप का निश्चय भी शृह्धतय के विषयभूत क्षायिकभावरूप प्रकट पर्यायों के आधार पर होता है। सिद्ध समान सदा पद मेरों में आत्मा के त्रिकाली स्वभाव को सिद्धपर्याय के समान परिपूर्ण ही तो बताया गया है। अत यदि क्षायिकभाव को विषय बनानेवाले शृह्धतय को स्वीकार न करेगे, तो फिर परमशृह्धतय के विषय बनानेवाले शृह्धतय को स्वीकार न करेगे, तो फिर परमशृह्धतय के विषय मना त्रिकाली हच्य का निर्णय कैसे होगा?

अत यदि सर्वलोप की इस महान आपित्त से बचना चाहते हो तो ऐसे एकान्त का हठ मत करो।

(११) प्रश्न:-यदि ऐसी बात है तो आप कथींचत् निषेध भी क्यों करते हो?

उत्तर:-यदि कर्योचत् भी निषेध न करे तो अनादि का छिपा हुआ त्रिकाली परमतत्त्व छिपा ही रहेगा। वह हमारी दृष्टि का विषय नही बन पायेगा। जब वह दृष्टि का विषय नहीं बनेगा तो मोक्षमार्ग का आरंभ ही न होगा और जब मोक्षमार्ग का आरभ नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा?

इमप्रकार हम देखते हैं कि कर्याचतु निषंध नही करने से भी वे ही आपत्तियाँ खडी हो जाती है, जो सर्वथा निषेध करने से होती थीं।

(१२) प्रश्न:-कर्यांचत् भी निषेध न करने से त्रिकालीतत्त्व दृष्टि का विषय क्यो नहीं बन पावेगा और सर्वथा निषेध से होनवाली आपत्तियाँ कैसे

#### खडी हो जावेगी?

उत्तर:-भाई! यह बात तो नौवें प्रश्न के उत्तर में विस्तार से स्पष्ट की जा चुकी है कि एकदेशशृद्धिनश्चयनय अशृद्धिनश्चयनय का तथा शृद्धिनश्चयनय एकदेशशृद्धिनश्चयनय का निषेध करता हुआ उदित होता है। इसीप्रकार परमशृद्धिनश्चयनय भी शृद्धिनश्चयनय का अभाव करता हुआ उदय को प्राप्त होता है और अन्त में स्वयं निवृत हो जाता है, तब आत्मताक्षात्कार होता है, आत्मानभित प्रग्ट होती है।

अतः यदि हम उन्हें कथींचत् भी निषेध्य स्वीकार न करें तो फिर आत्मानुभूति कैसे प्रगट होगी? आत्मानुभूति प्रगट होने की प्रक्रिया तो उन्हरोन्दर निषेध की प्रक्रिया ही है।

ृदीस्ट का विषय त्रिकालीशुद्धात्मतत्त्व तो आत्मानुभूति में ही प्रगट होता है; अत जब उत्तरोत्तर निषेध की प्रीक्रया से प्रगट होनेवाली आत्मानुभूति ही नहीं होगी तो फिर वह त्रिकालीपरमतत्त्व तो फिया ही रहेगा।

तथा जब आत्मानुभृति ही प्रगट नहीं होगी तो मोक्षमार्ग भी नहीं बनेगा, क्योंकि मोक्षमार्ग का आरंभ तो आत्मानुभृति की दशा मे ही होता है। जब मोक्षमार्ग ही नही बनेगा तो मोक्ष कहाँ से होगा?

इमप्रकार यह निश्चित है कि कथचित् भी निषेध नहीं करने से वे सभी आपन्तियाँ खड़ी हो जावेगी। जो सर्वधा निषेध करने से होती थीं।

निश्चयनय के उक्त भेद न तो सर्वधा निषेध्य है और न सर्वधा अनिषेध्य। प्रत्येक नय अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करनेवाला होने से स्वस्थान में निषेध करने योग्य नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अत. उसका निषेध करना अनिवायं हो जाता है। यदि उसका निषेध न करे तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अत. तत्सवंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, आगे बढ़ने के लिए – आगे के प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, आगे बढ़ने के लिए – आगे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्वकियत नय का निषेध एव आगे के नय का प्रतिपादन इष्ट हो जाता है।

इसप्रकार स्याद्वाद ही शरण है, अन्य कोई रास्ता नहीं हैं: अधिक विकल्पों से कोई लाभ नहीं होगा। वस्तु बड़ी अदुभूत है, इसलिए उसकी बात भी अदुभुत है। अत विकल्पों का शमन करके निर्वकल्प होने में ही सार है। वस्तनिर्विकल्प हैं: अन उसकी प्राप्ति भी निर्विकल्प दशा में ही होती है।

यदि आप निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के सबध मे उक्त स्याद्वाद की शरण न लेंगे तो सात तत्त्वों की भी सिद्धि सम्भव न होगी। (१३) प्रश्न '--निश्चयनय के भद-प्रभंदों के सम्बन्ध में उक्त स्याद्वाद को स्वीकार न करने पर सम्पतत्त्व की सिद्धि में क्या बाधा आवेगी? क्या सात ति निर्धारण में निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों का कोई हाथ है? यदि हों, तो क्या और कैमें? कप्या स्पष्ट करें।

उत्तर:-प्रत्येक द्रव्य परद्रव्यो एव उनके गृण-पर्यायो से भिन्न तथा अपने गृण-पर्यायो से अभिन्न है -सामान्यत यह कथन निश्चयनय का है। किसी द्रव्य को अन्यद्रव्य और उनके भावों में अभिन्न कहना या अन्यद्रव्य के भावों का कर्मा-दन्ती कहना व्यवहारनय का वचन है।

निश्चयकथन भृतार्थ है और व्यवहारकथन प्रयोजनवश किया गया उपचरिनकथन है। व्यवहारकथन प्रयोजनपुरन ही भृतार्थ है, बस्तुत तो वह अभृतार्थ ही है। इमप्रकार दो इच्चो के बीच अन्यन्ताभाव की मोटी दीवार है, क्षेत्र किसी का कत्तां-हर्ता-प्रतां नहीं है। सभी द्व्य अपनी-अपनी अच्छी-बरी परिणति के उत्तरदायी स्वय है।

- सब द्रव्यों के सम्बन्ध में यह महासत्य त्रिकाल अवाधित है, द्रव्यों की अनन्त स्वतन्त्रता का उदघोषक है।

ममयसार, गाथा ३ की टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र ने इस महासत्य की घोषणा इसप्रकार की है –

"समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोई प्रधीयते। समयत एकी मावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति निरुवते: ततः सर्ववारि धर्माधर्मावस्वराज्ञम्बन्द्रस्तावीवस्यात्मीन लोके ये यार्वतः केचनांऽप्रधर्मास्त सर्व एव स्वकीयस्र्यात्मतंनावन्तस्वधर्मकृष्ठमुन्द्रने हीप परस्परय-गुण्वतोऽत्यंतप्रत्यासत्ताविप नित्यमेव स्वरूपावपर्ततः पररूपेणापरिष्ममा-वीवनच्छातंतस्याक्तत्वाट्टेब्बेत्कीर्णं इव तिष्ठतः समस्तविष्ठकाविरुद्धकार्य-हेत्तत्या साश्ववेव विश्वमन्तृष्ट्रभंते नियत्तनेकव्यविरुद्धपगतत्वेवव सीवर्यमाण्यन्ते, प्रकारान्तरेण सर्वसंकराविश्वोषापते:।

यहाँ, समय 'शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते है, क्योंकि व्यूत्पत्ति के अनुमार 'समयते' अर्थात् एकीभाव से (एकत्वपूर्वक) अपने गृण-पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है, हो समय है। इसीलिए धर्म-अधर्म-आकाश-काल-पुद्गल-जीवत्व्यव्यव्यक्ष में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ है, वे सभी नित्रचय से (पात्त वेच्य के) पात्त वेच्य से (वास्तव में) एकत्वित्रचय को प्राप्त वेचे में से ही सुन्दरता को पाते हैं; क्योंकि अन्य प्रकार से उनमें सर्वसक्तादि बोच आ जायेगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अन्तर्भाम दहने वाले अपने अनन्तर्भामों के

चक्र को (समृह को) चुम्बन करते हैं—स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पररूप परिणमन न करने से अनन्त-व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टकीरकीर्ण की सीति (शाशवत) स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य वोनो की हेत्ता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं—टिकाये रखते हैं।"

अगम के इस महासत्य की ठोम दीवार को आधार बनाकर परमागम अर्थात् अध्यात्म, आत्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसे मोक्षमार्ग की प्राप्ति के प्रयोजन में निज्यपनय की उक्त पिरिध को भी भेदकर हव्यस्वभाव की सीमा ने पर्याय को पृथक कर, गृणभेद से भी भिन्न अर्थर अहण्ड त्रिकाली आत्मतत्त्व को जीव कहता है, क्योंक वही दृष्टि का विषय है, वही ध्यान का प्रयेय है और वही परमश्रद्धिनञ्चयनय का विषय है।

यद्यपि अशुद्धनिश्चयनय से रागादिभाव आत्मा की ही विकारी पर्याये है, तथापि शुद्धनिश्चयनय उन्हें स्वीकार नहीं करता। उन्हें पृद्गलकर्म के उदय से उत्पन्न हुए होने के कारण निमत्त की अपेक्षा से पृद्गल कह दिया जाता है। किन्तु एक तो वे पृद्गल से होने देखे नहीं जाने हैं, दूसरे यदि उन्हें पृद्गल का माना जाएगा तो एक इच्य दूसरे इच्य को छूना नहीं, एक इच्य दुसरे हम्य को जाप हान वा प्रस्था उपस्थित होगा। अत न उन्हें जीवतत्त्व में ही मीम्मितित माना जा सकता है और न पृद्गलहाप अजीवतत्त्व में ही। यही कारण है कि उन्हें आस्रवादितत्त्व के रूप में दोनों से पृथक् ही रखा गया है। इसप्रकार जिनवाणी में रागादिभाव आस्रव, वन्ध, पृथ्य व पापरूप स्वतन्त्रतत्त्व के रूप में उत्लिखित हुए हैं।

इसीप्रकार अपूर्णशुद्धपर्यायें सवर व निर्जरा तथा पूर्णशुद्धपर्याय मोक्ष स्वतन्त्रतत्त्व के रूप में उल्लिखित हुई है, क्योंकि पर्याय होने में इन्हें भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है।

द्रव्यासर्वाद और द्रव्यसंवरादि के सम्बन्ध मे भी इसीप्रकार जानना चाहिए, क्योंकि यद्यपि वे बस्तृत. तो पुदगल की ही पर्याये है तथापि उनमें जीव के रागादि विभाव और वीतरागादि स्वभावभाव निमित्त होते हैं।

इसप्रकार भावास्रवादि व भावमवरादिरूप जीव की पर्यायो एव द्रव्यास्रवादि व द्रव्यसवरादिरूप अजीव की पर्यायो को साम्मिनन कर पर्यायरूप आस्रवादि व सवरादि तत्त्वों को पृथक् रखना ही उचित है, क्योंकि न तो उन्हें परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभृत जीवद्रव्य मे ही शामिन किया जा सकता है और न उन्हें सर्वथा पदगल ही माना जा सकता है।

परजीवों, पुरुगलादि अजीवो तथा आस्रवादि पर्यायतत्त्वों से भी भिन्न निजशुद्धात्मतत्त्व ही वास्तविक निश्चय अर्थात् परमशुद्धनिश्चयनय का विषय है।

नवतत्त्वों में छुपी हुई, परन्तु नवतत्त्वों से पृथक् आत्मज्योति ही गृद्धान्मतत्त्व हैं। इस शृद्धान्मतत्त्व को दृष्टि, ज्ञान और ध्यान का विषय सनाना ही सम्पद्धानंत-ज्ञान-वारित्र है, नोक्षमात्री है। इस प्रयोजन की सिद्धि े लिए ही अध्यात्मरूप परमागम निश्चयनय के उक्त भेद-भोदे करता है और फिर उन भेद-भोदों में एक परमश्रुद्धानिश्चयनय को ही परमार्थ – निश्चय स्वीकार कर निश्चयनय के अन्य भेदों को व्यवहार कड़कर अभरार्थ कर देता है। अर्थात उनका निषेष्ठ कर देता है।

आत्मा के अनुभवरूप प्रयोजन की सिद्धि परमागम की उक्त प्रक्रिया से ही सभव है।

आगम में छह द्रव्यों की मुख्यता से और अध्यात्मरूप परमागम में आत्मद्रव्य की मुख्यता से कथन होता है।

(१४) प्रश्नः-आपने अभी-अभी अध्यातम को परमागम कहा है, इसका उल्लेख कही आगम में भी है क्या?

उत्तर:-हॉ, है। आचार्य जयसेन प्रवचनसार, गाथा २३२ की टीका मे 'पिष्किती आगमबो' पद की व्याख्या करते हुए लिखते है -

"विच्छिती आगमबी, सा च पवार्थीनिश्चित्तरागमतो प्रवति। तर्वाहि: - जीव वेदकर्मभेदप्रतिपादकरगमाध्यासाद्भवति, न केवल-मागमाध्यासात वैवागमपदसारभूताध्याननन्वकरमास्यतत्वप्रकाशका-वध्यत्सार्षिधानात्तरमागमाञ्च पदार्थपरिक्षित्रकृति।

णिष्ठिती आगमदों अर्थात् पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। इसी बात का विस्तार करते हैं कि जीवशेद और कर्मभेद के प्रतिपादक आगम के अभ्यास से पदार्थों का निश्चय होता है, परन्तु न केवल आगम के अभ्यास में, बेल्कि समस्त आगम के सारभूत विदानन्द एक परमात्मतत्त्व के प्रकाशक अध्यात्म नाम के परमागम से भी पदार्थों का जान होता है।"

(१४) प्रश्न:-आपने कहा कि इसीप्रकार द्रव्यास्रवादि को भी समझना चाहिए; तो क्या जिसप्रकार भावास्रवादिरूप राग-द्वेषादिभावो को पुदगल

१ नवनत्त्वसनन्त्रः ।१ एरकन्त्रं न मञ्चानं –ममयमार कनका ५

कहा जाता है, उसीप्रकार द्रव्याख़वादि को जीव भी कहा जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या कहीं आगम में भी ऐसा उल्लेख है? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है?

उत्तर:-जब पुदुगलकमं के उदय के निमित्त से होनेबाले जीव के विकारी भावों को पुदुगल कहा जा सकता है तो फिर जीव के विकारी भावों के निमित्त से होनेवाले द्रव्यास्रवादि को जीव कहने में क्या आपित हो सकती है?

यद्यपि दोंनों पक्षों में समान अपेक्षा है; तथापि परमागम में रागादिरूप भावाम्रवादि को पुदगल तो कहा गया है, किन्तु द्रव्याम्रवादिरूप से परिणमित कार्मणवर्गणाओं को आगम में जीव नहीं कहा गया है।

इसका कारण यह है कि आचार्यों की दृष्टि आत्महित की रही है। अत:
आत्मिहत की दृष्टि से अध्यात्म नामक आगम के भेद परमागम में रागादि को
पुदाल तो कहा गया है; परन्तु पुदाल के हित और अहित की कोई समस्या न
होने से अधि+आत्म=अध्यात्म के समान कोई अधिपुदाल नामक भेद आगम
म नहीं है, जिसमें इव्यासबादि को जीव कहा जाता। यही कारण है
इव्यासबादि को जीव कहनेवाले कथन उपलब्ध नहीं होते। इसप्रकार के
कथनों का कोई प्रयोजन भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है।

परमागम आगम का ही अंश है, जिसे अध्यात्म भी कहते हैं। अध्यात्म में रंग, राग और भेद से भी भिन्न परमशुद्धितश्चयनय ब दृष्टि के विषयरूप एव ध्यान के ध्रेयरूप, परमपारिणामिकभावन्वरूप नैकालिक व अभेदस्वरूप निजशुद्धात्मा को ही जीव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सभी भावों को अनात्मा, अजीव, पूद्राल आदि नामों से कह दिया जाता है। इसका एकमाश्र प्रयोजन दृष्टि को पर, पर्याय व भेद से भी हटाकर निजशुद्धात्मतत्त्व पर लाना है, क्योंकि सम्यवदर्शन-ज्ञान-चारित्र की उत्पत्ति, रिस्पति, वृद्धि और पूर्णता निजशुद्धात्मतत्त्व के आश्रय से ही होती है। अध्यात्मरूप परमागम का समस्त कथन इसी दृष्टि को लक्ष्य में सब्बन्द होता है।

इस सन्दर्भ में समयसार, गाथा ३२० पर आचार्य जयसेन की टीका <sup>१</sup>के पश्चात का निम्नलिखित अंश इष्टव्य हैं.—

" औपशमिकाविषंच पावानां मध्ये केन पावेन मोक्रो प्रवतीतिः विचार्यते। तत्रीपशमिककायोपशमिककायिकौवयिकपावचत्व्ययं पर्याय-

९ इस टीका पर हुए पृथ्य की कानकी स्वामी के प्रवचन 'कानचढ़' नामक पुस्तक के रूप में गृजराती में प्रकाशित हो चुके हैं।

रूपं भवति शृद्धपरिणामिकस्तृ ब्रय्यरूप इति। तच्य परस्परसापेशं व्रय्यपर्यायद्वयमान्मा पतार्थो भण्यते। तत्र तावज्जीवत्वभय्यत्वा भय्यत्वित्रियधः परिणामिकभावमध्ये शृद्धजीवत्वं शक्तिसक्षणं। यत्परिणामिकस्वं तस्यद्धव्यार्थिकन्याभितत्वानित्तवरणं शृद्धपरिणामिकभावसंशं जातव्यं तत् बंधमोक्षपर्यायपरिणतिरहितं। यत्पनर्वशप्राणरूपं जीवत्वं भय्याभय्यत्वद्वयं तत्पर्यायार्थिकन्याभितत्वावशृद्धपरिणामिकभावसं संग्रिमित।

कथमशृद्धमिति चेतृ?

संसारिणां शुँढनयेन सिद्धानां तु सर्ववैव दशप्राणरूपजीवत्वभव्याभव्यत्वद्वयाभावाविति। तस्य त्रयस्य मध्ये भव्यत्वलक्षणपरिणामिकस्य त् यथासंभयं च सम्यक्त्वाविजीवगुण्यात्वर्वे दशपातिसर्वद्यातिसंज्ञं मोहाविकर्मसामान्यं पर्यायार्थिकनयेन प्रष्टाद्यकं भवित इति विजेयं। तत्र च यवा कल्लाविलिध्यिशोन भव्यत्वशवतेष्वर्योक्तर्भवति तबायं जीवः सहजश्रुद्धपरिणामिक भावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणपर्यायक्ष्येण परिण-मित। तच्च परिणमननामभाषयोपशामिकक्षायोपशामिककायिकं भावत्रयं भण्यते। अध्यत्सभावया पृत शुद्धात्माभिमृखपरिणामः शुद्धोपयोग इत्यावि पर्यायमंज्ञां नभते।

स च पर्याय शृद्धपारणामिकभावनक्षणशृद्धात्मद्रव्यात्कर्यीचर्-भिज्ञ । करमात् भावनास्पत्वात् । शृद्धपारणामिकस्त भावनारूपो न भवति । यद्येकरोनाशुद्धपारिणामिकस्वीभन्तो भवति, तबास्य भावनारूपस्य मोककारणभृतस्य भोकप्रस्ताव विवाशे काते सति शृद्धणारणामिकभावस्यापि विवाशः प्राप्तीति, न च तथा।

ततः स्थितं - शृद्धपरिणामिकभावविषये या भावना तह्यं यवैषशीमकाविभावत्रयं तत्स्यं यवैषशीमकाविभावत्रयं तत्स्यस्तत्ताणीवरहितत्वेन शृद्धोणावानकारण-त्वान्योभकारणं भवित न च शृद्धपरिणामिकः। यस्त शाक्तिक्ष्णो मोक्षः स च शृद्धणरिणामिकं पृद्धेये तिष्ठति। अयं तृ व्यक्तिकष्ण मोक्षविचारो वनते। तथा चोत्रतं सिद्धान्तं - निष्क्रियः शृद्धणरिणामिकः।

निष्क्रिय इति कोऽर्थः?

बधकारणभूता या क्रिया रागाविपरिणतिः, तद्रूपो न भवति। मोक्षकारणभूता च क्रिया शृद्धभावनापरिणतिस्तद्रूपश्चन भवति।

ततो ज्ञायते शृद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न

#### भवति।

कस्मात्?

ध्यानस्य विनश्वरत्वात्। तथा योगीन्त्रदेवैरप्युक्ती .-

ण वि उप्पज्यहण वि मरइ, बंधुण मोक्ख करेइ ।

जिउ परमत्ये जोइया, जिजवरु एउ भणेइ।।१।।

कि च विवक्षितैकदेशश्रुद्धनयाभितयं भावना निर्विकारस्यसंवेदन-लक्षणक्षायोपशमिकज्ञानत्वेन यद्यायेकदेशस्यक्तिरूप भवति, तथापि ध्याता पुरुषः यदेव सकलनिरावरणमखंडैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनश्वरं शुद्धानकप्रमाभावनायम् निर्वादयं तदेवाहमिति, न च संद्रज्ञनरूपमिति भावार्यः।

इदं तु य्याख्यानं परस्परसापेक्षागमाध्यात्मनयद्वयाभिप्रायस्याविरोधे-नैय कथितं सिद्धयतीति ज्ञातस्यं विवेकिभिः।

औपशमिकादि पाँच भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है—यह विचार करते हैं।

इन पाँच भावों में औपशामिक, क्षायोपशामिक, क्षायिक व औदीयकभाव तों पर्यायरूप हैं, एक शृहपारिणामिकभाव ही इत्यरूप हैं। पदार्थ परस्परसापेक्षद्रव्य-पर्यायसय है। वहाँ जीवन्व, भव्यन्व, अभ्यन्व –इन तीन पारिणामिकभावों में शृहुजीवत्वशांक्तिक्षभणवाला पारिणामिकभाव शृहुद्रव्यार्थिकनय के आश्रित होने में निरावरण है तथा शृहपारिणामिकभाव के नाम से जाना जाता है, वह बधमोक्षरूपपर्याय में रहित है। तथा पर्यायार्थिकनय के आश्रित होने से दशप्राणरूप जीवन्व, भव्यत्व और अभव्यत्व जशाहपारिणाकभाव है।

प्रश्न:-ये तीनो भाव अशद्ध क्यो है?

अरा-च्याना नाच नेयुक्त प्रक्षात है सह जीधे के सर्वथा ही दशप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व – इन नीनों में पर्यायाधिकनय से भव्यत्वलक्षण पारिणामिकभाव के प्रच्छात्क व यथासभव सम्यवन्वादि नीवगुणों के चातक देशघानि और सर्वधानि नाम के मोहादि कर्ममामान्य होते हैं। और जब कलादिनिध्य के बश से भव्यत्वशानिक की व्यक्ति अर्थात् प्रगटता होती है तब यह जीव सहजश्रुपारिणामिकभावनक्षणवाले निजपरमात्मद्रव्य के सम्यक्लक्षान-आन-आचरणरूप पर्यायं में परिणमित होता है। उसी परिणमत को आगत्मभाषा में अंशविभित्र के सायोपशर्मिक या क्षायिकभाव और अध्यात्मभाषा में बाह्म परिणम्म के आपक्षात्मभाषा में साथिकभाव और अध्यात्मभाषा में बाह्म परिणम्म, शृद्धोपयोग

आहि नामान्तरों से अभिहित किया जाता है।

यह शुद्धोपयोगरूप पर्याय शुद्धपारिणामिकभावलक्षणवाले शुद्धात्मस्त्रय्य से कर्षीचत् भिन्न है, बर्णीक वह भावनारूप होती है और शुद्धपारिणामिकभाव भावनारूप नहीं होता। यदि उसे एक्जन्त से अशुद्धपारिणामिकभाव से अभिन्न मानेंगें तो भावनारूप एक मोक्षकारणभूत अशुद्धपारिणामिकभाव का मोक्ष-अवस्था में विनाश होने पर शुद्धपारिणामिकभाव के भी विनाश का प्रसग प्राप्त होगा, परन्तु ऐसा कभी होता नहीं है। इसमें यह सिद्ध हुआ कि शद्धपारिणामिकभावके भावना अर्थात

जिस भावना या भाव का विषय शुद्धपारिणामिकभावरूप शुद्धात्मा है, वह भावना औपशामिकादि तीनो भावोरूप होती है, वही भावना समस्त रागादिभावों से रहित शुद्ध-उपादानरूप होने से मोक्ष का कारण होती है, शुद्धपारिणामिकभाव मोक्ष का कारण नहीं होता और जो शक्तिरूप मोक्ष है, वह तो शुद्धपारिणामिकभाव में पहले से ही विद्यमान है। यहाँ तो व्यक्तिस्य अर्थात् पर्योद्धर मीम का विचार किया जा रहा है। सिद्धान्त में भी ऐसा कहा है — निक्किय: शद्धणारिणामिक: अर्थात् शद्धपारिणामिकभाव निक्किय है।

निष्क्रिय शब्द में तात्पर्य है कि शृह्यपारिणामिकभाव वध टी कारणभूत रागादि परिणातिरूप क्रिया व मोक्ष की कारणभूत शृह्यभावनापरिणातिरूप क्रिया से तद्वप या तन्मय नहीं होता।

इससे यह प्रतीत होता है कि शुद्धपरिणामिकभाव ध्येयरूप होता है, ध्यानरूप नहीं होता; क्योंकि ध्यान विनश्वर होता है।

योगीन्द्रदेव ने भी कहा है -

हे योगी! परमार्थदृष्टि से तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है और न बन्धमोक्ष को करता है – ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं।

दूसरी बात यह है कि विवक्षित-एक्टेशश्दुर्जनश्चयनय के आधित यह भावना निर्विकारस्वसवेदनलक्षणवाले क्षायोपशीमक्जानरूप होने से यद्यपि एक्टेशव्यक्तिरूप होती है, तथापि ध्यातापुरुष यही भावना करता है कि 'मैं तो सक्तनिरावरण, अखण्ड, एक प्रत्यक्षप्रतिभासमय, अविनश्चर, हो हुंगिरणामिक, परमभावलक्षणवाला निजपरमात्सद्रव्य ही हूं, खण्डनातरूप नहीं हैं।

उपयुक्त सभी व्याख्यान आगम और अध्यातम (परमागम)-दोनो प्रकार के नया के परस्पर-मापेक्ष अभिप्राय के अविरोध में मिद्ध होता है-ऐसा विवेकियों को समझना चाहिए।"

(१६) प्रश्नः—जब भावना एकदेशव्यक्तिरूप है तो ध्यातापुरुष ऐसी भावना क्यों करता है कि 'मैं सकलिरावरण, अखण्ड, एक, प्रत्यक्षप्रतिभासमय, अविनश्वन, शृद्धपारिणामिक, परमभावलक्षणवाला निजपरमान्यवय है, खण्डजानरूप नहीं हैं ऐसी भावना तो मत्य नहीं हैं

उत्तर:—इसमें क्या असत्य है? क्योंकि ध्यातापुरुष ने अपना अह (एकत्व) परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मद्रव्य मे ही स्थापित किया है। यह शुद्धात्मद्रव्य खण्डज्ञानरूप न होकर अखण्ड है, अविनश्चर है, शुद्ध है, सकलिनिरावरण, प्रत्यक्षप्रतिभासमय और परमपारिणामिकभावलक्षणवाला है। अतः ध्यातापुरुष की उक्त भावना सर्वप्रकार से उचित है. सत्य है।

रही एकदेशव्यक्तिता की बात, सो वह एकदेशव्यक्तिता तो पर्याय मे है, स्वभाव तो सदा परिपूर्ण ही है। स्वभाव मे तो अपूर्णता की कल्पना भी नही की जा सकती है।

ध्यातापुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय (दृष्टि का विषय) और परमश्रद्धिनिश्चयनयस्प ज्ञान का जेय तो पर और पर्यायों से भिन्न निजश्द्धात्मद्रस्य ही है, उसके आश्रय से ही निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप पर्याय उत्पन्न होती है।

इसप्रकार ध्येय, श्रद्धेय व परमजेयरूप निजशुद्धात्मद्रव्य ही उक्त भावना का भाव्य है और निश्चयसम्प्रदर्शन-ज्ञान-चारित्र ही उक्त भाव्य के आश्रय से उत्पन्न होनेवाली भावना है।

यहाँ 'भावना' शब्द का अर्थ कोरी भावना नहीं है, अपित आत्माभिमुख स्वसवेदनरूप परिणमन है। निर्विकार स्वसवेदनरूप होने से इस भावना का ही दसरा नाम निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है।

यद्यपि यह भावना भी पिवत्र है, तथापि ध्यातापुरुष इसमें एकत्व स्थापित नहीं करता; क्योंकि यह पिवत्र तो है, पर पूर्णपिवत्र नहीं, एकदेश पिवत्र हैं। अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्तिन नहीं होती। आत्मा तो परिपूर्ण पदार्थ है, पिवत्र पदार्थ है, परिपूर्ण पिवत्र पदार्थ है; तो वह अपूर्णता में, अपूर्ण पिवत्रता में अहं कैसे स्थापित कर सकता है?

यही कारण है कि यद्यपि भावना एकदेशनिर्मलपर्यायरूप है, तथापि ध्यातापुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता। ध्याता का एकत्व तो उस त्रिकाली धुव के साथ होता है, जिसके आश्रय से भावनारूप उक्त पर्याय की उत्पत्ति होती है।

(१७) प्रस्त:-एकटेशराइतिश्र चयत्य का विषय होने से उक्त भावना एकटेशच्यक्तिरूप है और एकटेशात्मिल अर्थात अपूर्ण पवित्र होने के कारण ही यदि ध्यातापुरुष इसमें अहं स्थापित नहीं करता है तो फिर उसे शुद्धानश्चयत्य के विषयरूप क्षायिक पर्याय में अहर स्थापित करना चाहिये; क्योंकि वह तो पूर्ण है, पवित्र है और पूर्ण पवित्र है?

उत्तर:—ध्यातापुरुष उसमे भी एकत्व स्थापित नही करता, क्योंकि वह भी पर्याय है। यदापि वह पूर्ण पवित्र है, तथापि परम पवित्र नही है। वह पूर्ण पावन है, पर पतित-पावन नही है। वह स्वय तो पूर्ण पवित्र है, पर इसमा आक्ष्य मे पवित्रना उत्पन्न नही होती। वह पूर्ण पवित्र हुई है, है नही। स्वभाव पवित्र है, हुआ नहीं है। जो पवित्र होता है, उसके आश्रय से पवित्रता प्रगट नहीं होती। जो स्वय स्वभाव मे पवित्र है, उसके आश्रय से पवित्रता प्रगट नहीं हो मे ही पवित्रता प्रगट होती है। वही परमपवित्र होता है, वही पतित-पावन होता है, जिसके आश्रय मे पवित्रता प्रगट होती है। वही

त्रिकाली ध्रवतत्व पवित्र हुआ नहीं है, वह अनादि से पवित्र ही है, उसके आश्रय से ही पर्याय से पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रगट होती है। वह परमपदार्थ ही परमुपारवित्रकालय का विषय है।

पवित्र पर्याय सोना है, पारस नहीं है। परसग्रहानिश्चयनय का विषय जिकाली धूव पारस है जो सोना बनाना है, बिसके छुने मात्र से लोहा सोना बन जाना है। सोने को छुने से लोहा सोना नहीं बनना, पर पारस के छुने से बन मोना बन जाना है। पवित्र पर्याय के पृष्ण पवित्र पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शहुना प्रगट नहीं होती। पर्याय से पवित्रना विकाली शुद्धव्य के आश्रय से प्रगट होनी है। अन ध्यानापुरक भावना भाना है कि मैं नो वह परमपदार्थ हैं, जिसके आश्रय से पर्याय मं पवित्रना प्रगट होनी है। मैं प्रगट होनेवाली पवित्रता नहीं, अपिन लिन्य प्रनट एसम्पवित्र पराय हैं। मैं सम्यादर्शन नहीं, मैं नो वह हैं, जिनके दर्शन का नाम सम्यादर्शन है। मैं सम्यादार्शन ही, मैं तो वह हैं, जिसके जान का नाम सम्याद्यान है। मैं चारित्र भी नहीं, मैं तो वह हैं, जिससे रमने का नाम सम्याद्यानित्र है।

ध्याताप्रुप अपना अह भ्येय मे स्थापित करता है, साधन में नहीं, साध्य में भी नहीं।

(१६) पश्न.-साधन, साध्य और ध्रयेय मे क्या अन्तर है?

उत्तर:-परमश्रुद्धानश्चयनय का विषयभृत आत्मद्रव्य-जिकाली धृवतत्त्व ध्येय है, और उसके आश्रय से उत्पन्न होनेवाली सम्प्रादश्न-ज्ञान-विराहक्य एकदेशनिर्मलपर्याय मोक्षमागं अर्थात् साधन है तथा उसी धृव के परिपूर्ण आश्रय से पूर्णशृद्धपर्याय का उत्पन्न होना मोक्ष है; यह मोक्ष ही साध्य है।

त्रिकालीइच्य अर्थात् निजशुद्धात्मतत्त्व परमशुद्धनिश्चयनय का विषय है। परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत निजशुद्धात्मद्वच्य के आश्र्य से उत्पन्न होनेवाली सम्प्रदर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप एक्टेशनिर्मलपर्याय का उदय होना एक्टेशशुद्धनिश्चयनय का उदय होना है अर्थात् एक्टेशनिर्मलपर्याय से युक्त इच्य एक्टेशशुद्धनिश्चयनय का विषय है। तथा उसी निजशुद्धात्मद्रच्य पीरपुणं आश्र्य से शायिकभावरूप मोक्षपर्याय का उत्पन्न होना शुद्धनिश्चयनय या साक्षातुशुद्धनिश्चयनय का विषय है।

इसी बात को सक्षेप में इसप्रकार कहा जा सकता है कि एकदेशशुद्धिनश्चयनय का विषय मोक्षमार्गरूप पर्याय से परिणत आत्मा है, शुद्धिनिश्चयनय का विषय मोक्षमण में परिणत आत्मा है तथा परमशुद्धिनश्चयनय का विषय बार-मोक्ष से रहित शुद्धात्मा है। एकदेशशुद्धिनश्चयनय का विषय मोक्षमार्गस्वरूप होने से साधन, शुद्धिनश्चयनय का विषय मोक्षमार्गस्वरूप होने से साधन, शुद्धिनश्चयनय का विषय मोक्षमार्थ होने से ध्येय है। का विषय बार और परमशुद्धिनश्चयनय का विषय मोक्षम से भी रहित होने में ध्येय है।

ध्यातापुरुष का अह इसी ध्येय मे होता है, मोक्षमार्गरूप साधन या मोक्षरूप साध्य में नहीं।

(१९) प्रश्न:-जब ध्यातापुरुष परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत ध्येय में ही अह स्थापित करता है तो क्या एकमात्र वही उपादेय है?

उत्तर:-हाँ, आश्रय करने की अपेक्षा से तो एकमात्र परमशुद्धनिश्चयनय का विषयभूत शुद्धात्मा ही उपादेय है, पर प्रगट करने की अपेक्षा शुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्ष और एकदेशशुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्षमार्ग भी उपादेय है। अशुद्धनिश्चयनय के विषय मोहरागद्वेषादि हेय हैं।

(२०) प्रश्न:-सक्षेप मे उक्त ऊहापोह का सार क्या है? उत्तर:-उक्त सम्पूर्ण ऊहापोह का सार मात्र इतना है कि यदि यह

उत्तर:-उक्त सम्पूर्ण ऊहापाह को सार मात्र इतना है कि यदि यह भव्यजीव परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत निजशुद्धात्मद्रव्य को जानकर, पहिचानकर उसी में जम जावे, रम जावे तो अशुद्धिनश्चयनय के विषयभूत मोहादि विकारीभावों का अभाव होकर एकदेशशुद्धिनश्चयनय के विषयभूत सम्यग्दर्शनादिरूप एकदेश पवित्रता प्रगट हो; तथा उसी में जमा रहे, रमा रहे तो कालान्तर मे शुद्धीनश्चयनय की विषयभूत पूर्णपित्रत्र मोक्सपर्याय प्रगट हो जावे और स्वभाव से त्रिकालपरमात्मस्वरूप यह आत्मा प्रगट पर्याय मे भी परमात्मा बन जावे तथा अनन्तकाल तक अनन्त अतीन्द्रिय आनन्द का

यह दिन हम सबको अतिशीघ्र प्राप्त हो – इस पवित्र भावना के साथ निश्चयनयके भेद-प्रभेदों के प्रपच (विस्तार) से विराम लेता हूँ।

# ~~ उपदेश ग्रहण करने की पद्धति *~~*~~

'शास्त्रों में कही निश्चयपोषक उपदेश है, कही व्यवहारपोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का आधिवय हो तो निश्चयपोषक उपदेश का ग्रह्म करके यथावत् प्रवर्ते और अपने को निश्चय का प्राधिवय हो तो व्यवहारपोषक उपदेश का ग्रह्मा करके यथावत् प्रवर्ते औ

तथा पहले तो ब्यवहार श्रद्धान के कारण ध्रातम-ज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात् व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके ब्रात्मज्ञान का उद्यम न करे; प्रथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात् निश्चय उपदेश की ही मुख्यता करके विषय-कषाय का पोषण करता है।

इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहरण करने से बुरा ही होता है।

- मोक्षमार्ग प्रकाशक, पूच्ठ २६०

# व्यवहारनय : भेद-प्रभेद

निश्चय-व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करते समय यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि व्यवहारनय का कार्य एक अखण्ड बस्तु में भेद करके तथा दो भिन्न बस्तओं मे अभेद करके बस्तस्वरूप को स्पष्ट करना है।

व्यवहारनय की इसी विशोषता को लक्ष्य में रखकर उसके दो भेद किये जाते हैं:-

भद्भूतव्यवहारनय और २. असद्भूतव्यवहारनय।
 इस संदर्भ में 'आलाप-पद्धति' का निम्नकथन द्रष्टव्य है'-

"व्यवहारो द्विविद्यः सद्भूतव्यवहारोऽसद्भूतव्यवहारश्च। तत्रैकवस्तुविवयः सद्भूतव्यवहारः, भिन्नवस्तुविवयोऽसद्भूतव्यवहारः।

व्यवहारनय के दो भेद है – सद्भृतव्यवहार और असद्भृतव्यवहार। उनमें से एक ही वस्तु में भेदव्यवहार करनेवाला सद्भृतव्यवहारनय है और भिन्न वस्तुओं में अभेदव्यवहार करनेवाला असद्भृतव्यवहारनय है।"

सत्तभूतव्यवहारनय अनन्तधर्मात्मक एक अखण्डवस्तु मे गुणो, कर्मो, स्वभावो व पर्यायो के आधार पर भेद करता है अर्थात भेद करके वस्तुस्वरूप के स्पष्ट करना है। वे गण-धर्म आदि स्वस्तुन है अर्थात उस सन्तम में विद्याना है, उस वस्तुके ही गुण-धर्म हैं,जिसमें कि यह नय बता रहा है—इसकारण तो इसे 'सद्भूत' कहा जाता है; अखण्डवस्तु मे गुण, धर्मादि के आधार पर भेद उत्पत्तन करता है—इसकारण' व्यवहार' कहा जाता है; और भेदाभेटस्य वस्तु के भेदाश जो ग्रहण करनेवाला होते से 'नय' कहा जाता है।

असद्भूतव्यवहारनय भिन्न द्रव्यो मे सयोग-सम्बन्ध आदि के आधार पर अभेद बताकर बस्तुम्बरूप को स्पष्ट करता है, जबकि बस्तुत भिन्न द्रव्यो में अभेद बस्तुगत नहीं है, इसकारण इस नय को असद्भृतव्यवहारनय कहते है।

१ आलापपद्धति, पृष्ठ २२=

. आलापपद्धति मे कहा है –

"अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूतय्यवहारः। १

अन्यत्र (अन्य द्रव्य मे) प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र (अन्य द्रव्य मे) आरोप करने को असद्भृतव्यवहारनय कहते हैं।"

इसे असन्य आरोप करने के कारण 'असद्भृत', भिन्न द्रव्यो में सम्बन्ध जोड़ने के कारण 'व्यवहार' और सयोग का ज्ञान करानेवाले सम्यक्-श्रृतज्ञान का अश होने से 'नय' कहा जाता है।

इसप्रकार इसका नाम 'असद्भूतव्यवहारनय' सार्थक है।

इस सन्दर्भ मे क्षुल्लक श्री जैनेन्द्रवर्णी के विचार द्रष्टव्य है –

"व्यवहारनय के दो प्रमुख लक्षणों पर में यह बात स्वत स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहारनय दो प्रकार का है। एक तो अखण्डबस्तु में भेट डालकर एक का अनेक भेदोरूप देखनेवाला और दूसरा अनेक वस्तुओं में परस्पर एकत्व दस्तंनावाल। पहले प्रकार का व्यवहार सद्भृत कहलाता है, क्योंकि वस्तु के गुण-प्याय सवम्च ही उस वस्तु के अग हैं। दूसरे प्रकार का व्यवहार असद्भृत कहलाता है, क्योंकि अनेक वस्तुओं की एकता सिद्धान्तविरुद्ध व असद्य है।"

मद्भृत और असद्भृतव्यवहारनय की विषयवस्तु स्पष्ट करते हुए आलापपद्धतिकार लिखने हैं –

"गुजगृजिनोः पर्यापपर्यापिणोः स्वभावस्वभाविनोः कारककारिकणो भैदः स्वभूतस्प्रवहारस्यार्थः। ब्रध्ये ब्रध्योपचारः, पर्यापे पर्यायोपचारः, गुजे गुणप्राप्तारः, ब्रध्ये गुणप्रचारः, ब्रध्ये पर्यायोपचारः, गुजे ब्रध्योपचारः, गुजे पर्यायोपचारः, पर्यापे ब्रध्योपचारः, पर्यापे गुणोपचारः, इति नवीवशोऽसव्भृतस्प्रवहारस्यार्थे ब्रष्टिव्यः। ।

गुण-गुणी में, पर्याय-पर्यायी में, स्वभाव-स्वभाववान में और कारक-कारकवान में भेट करना अर्थात वस्तुत. जो अभिम्न हैं, उनमें मेटव्यवहार करना सहभूत्यवहारनय का अर्थ (विषय) है। एक हव्य में दूसरे हव्य का उपचार, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का उपचार, एक गुण में दूसरे गुण का उपचार, इव्य में गुण का उपचार, हव्य में पर्याय का उपचार, गुण में

৭ आलापद्वति पृष्ठ २२७

२ नयदर्पण, पृष्ठ ६६४

३ आसापद्वति, पृष्ठ २२७

द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार; पर्याय में द्रव्य का उपचार और पर्याय में गुण का उपचार – इसप्रकार नौ प्रकार का असद्भूतव्यवहारनय का अर्थ जानना चाहिए।"

सद्भूत और असद्भूत – दोनो ही व्यवहारनय अनुपचरित और उपचरित के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं। इसप्रकार व्यवहारनय चार प्रकार का माना गया है। वे चार प्रकार निम्नानुसार हैं –

- १. अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय,
- २ उपचरितसद्भूतव्यवहारनय,
- ३ अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय,
- ४ उपचरित-असद्भृतव्यवहारनय।

अनुपर्चरितसद्भृतव्यवहारनय को शृद्धसद्भृतव्यवहारनय तथा उपर्चरितसद्भृतव्यवहारनय को अशृद्धसद्भृतव्यवहारनय भी कहा जाता है।

उक्त सम्पूर्ण स्थिति को हम निम्निलिखित चार्ट द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं –



अब यहाँ व्यवहारनय के उक्त चारो भेदों के स्वरूप एवं उनकी विषयवस्तु के सम्बन्ध में जिनागम के आलोक में विस्तृत विचार अपेक्षित है। (क) निरुपाधि गुण-गुणी में भेद को विषय करनेवाले अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले

कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं:-

(१) ''निरूपिधनुषगुणिनोर्भेदिविषयोऽनुपचरितसद्भूतव्यवहारो

यथाः-- जीवस्य केवलज्ञानादयो ग्णाः।

निरुपाधि गुण-गुणी में भेद को विषय करनेवाला अनुपचरितसद्भृतव्यवहारनय है। जैसे – जीव के केवलज्ञानादिगुण हैं। "

(२) ''शुद्धसद्भूतव्यवहारोयथा. – शुद्धगुणशुद्धगुणिनोः शुद्धपर्याय-

शद्भपर्यायियो भेदकथनम्।

शुद्धगुण व शुद्धगुणी मे अथवा शृद्धपर्याय व शृद्धपर्यायी मे भेद का कथन करना शृद्धमृद्भृतव्यवहारनय है।"

(३) ''श्रुद्धसद्भूतव्यवहारेष केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधार-भूतत्वात् कार्यशुद्धजीवः। <sup>३</sup>

शुद्धसद्भूतव्यवहारनय से केवलज्ञानादि शुद्धगुणो का आधार होने के कारण कार्यशुद्धजीव है।''

(४) "परमाणुपर्यायः पुवणतस्य शुद्धपर्यायः परमपारिणामिकभाव-लक्षणः वस्तुगतषट्प्रकारहानिवृद्धिरूपः अतिसूक्ष्मः अर्थपर्यायात्मकः साविसनिधनोऽपि परब्रव्यनिरपेक्षत्वाच्छुद्धसद् पूतव्यवहारनयात्मकः।\*

परमाणप्रयांय प्रदेशन की शुद्धपर्याय है. जो कि परमपारिणामिक भावनकष्प है. वस्त में होनेवाली पट्टाणी हार्ति-बद्धिरूप है. अतिसुस्म है, अर्थपर्यायान्मक है और मादि-मान्त होने पर भी परद्रव्य में निरुपेक्ष होने के कारण शुद्धास्वभतव्यवहारत्यात्मक है।"

(४) ''केवलज्ञानवर्शनं प्रति शुद्धसब्भूतशब्दबाच्योऽनुपचरितसब्-भतव्यवहारः।'

यहाँ जीव का लक्षण कहते समय केवलज्ञान व केवलदर्शन के प्रति शुद्धसद्भूत शब्द से बाच्य अन्पचरितसद्भूतव्यवहारनय है।"

(६) ''शुद्धसद्भूतव्यवहारनयेन शुद्धस्पर्शरसगंधवर्णानामाधारभूत-पुद्गलपरमाणुवत् केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभूतम्। ६

शुद्धसद्भूतव्यवहारनय से शुद्धस्पर्श-रस-गंध-वर्णों के आधारभूत

९ बालापपर्सात, पृष्ठ २२६

२ बारी, पृष्ठ २१७

३ नियममार, गामा ९ की 'नान्पर्यवृत्ति' टीका

४ नियमसार, गाया २ व की 'तात्पर्यवृक्ति' टीका

५ मृहदृब्यसग्रह, गामा ६ की सम्कृत व्याख्या

६ प्रवचनसार की जयसेनाबार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका का परिशिष्ट

पुद्गलपरमाणु के समान केवलज्ञानादि शुद्धगुणों का आधारभूत आत्मा है।"

- (ब) सोपाधि गुण-गुणी में भेद को विषय करनेवाले उपचरित। सद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप और विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं:-
- (१)''सोपाधिमुणगुणिनोर्भेदविषय उपचरितसद्धून्तव्यवहारोययाः-जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणाः।

उपाधिसहित गुण व गुणी में भेद को विषय करनेवाला उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है। जैसे — जीव के मतिज्ञानादि गुण हैं।"

(२) "अश्द्वसद्भूतव्यवहारो यथा-अश्द्वगुषाशुद्वगुषिनोरशुद्ध-पर्यायाश्द्वपर्यायिणोर्भेवकथनम्। र

अशृद्धगुण व अशृद्धगुणी मे अथवा अशृद्धपर्याय व अशृद्धपर्यायी में भेद का कथन करना अशृद्धसदुभूतव्यवहारनय है।"

(३) ''अशुद्धसद् पूतव्यवहारेण मतिज्ञानाविविधावगुणानामाधार-भतत्वावशुद्धजीवः।

अशुद्धसद्भृतव्यवहारनय से मतिज्ञानादिविभावगुणों का आधार होने के कारण अशुद्धजीव है।"

(४) "ज्ञास्यज्ञानवर्शनापरिपूजिपक्षया पुनरशुद्धसब्भूतशब्दवाच्य उपचरिसवभतव्यवहारः।"

छरास्य जीव के अपरिपूर्ण ज्ञान-दर्शन की अपेक्षा से 'अशुद्धसद्भूत' शब्द से बाच्य उपचरितसद्भुतव्यवहारनय है।"

(४) ''तवेवाशुद्धसव्भूतव्यवहारनयेनाशुद्धस्पर्शरसगन्धवर्णधार-भृतद्वयगणकाविस्कन्धवन्मतिज्ञानाविविभावगुणानामाधारभूतम्।

अशुद्धभूतव्यवहारनय से अशुद्धस्पर्श-रस-गध-वर्णों के आधारभूत द्वि-अणुकादि स्कन्ध के समान मीतज्ञानादि विभावगुणो का आधारभूत आत्मा है।"

 (ग) भिन्नवस्तुओं के सश्लेषसिहत सम्बन्ध को विषय करनेवाले अन्पचरित-असदुभृतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट

१ आमापपद्वति, पृष्ठ २२=

२ बही, पृष्ठ २१७

३ नियमसार, गाथा ९ की 'तात्पर्यवृत्ति' ठीका

बृहदृद्ध्यसग्रह, गांधा ६ की संस्कृत व्याख्या

५ प्रवचनसार की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका का परिशिष्ट

करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं:-

(१) ''संश्लेषसहितबस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासब्धृतव्यवहारो यथाः-जीवस्य शरीरमिति।

सश्लेषसहित वस्तुओं के सम्बन्ध को विषय करनेवाला अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है। जैसे – जीव का शरीर है।"

(२) "आसन्नगतानुपचरितासद्भूतव्यवहारनयाद् ब्रव्यकर्मणां कर्ता तत्फलरूपाणां सुखदःखानां भोक्ता च......।

.....अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेष नोकर्मणां कर्ता। र

आत्मा निकटवर्ती अनुपचरितअसद्भृतव्यवहारनय से द्रव्यकर्मों का कर्त्ता और उसके फलस्वरूप सख-द ख का भोक्ता है...।

अनुपचिरतअसद्भूतव्यवहारनय से नोकर्म अर्थात् शरीर का भी कर्त्ता है।"

(३) "अनुपचरितासद्भूतव्यवहारान्मूर्तो। र

अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से यह जीव मूर्त है।"

(४) "अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन देहादभिन्नम्। <sup>४</sup> अनुपचरितअसदुभृतव्यवहारनय से यह आत्मा देह से अभिन्न है।"

(प्र) "अनुपचरितासव्भृतस्यवहारेण बस्यप्राणैश्च यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपुर्वश्चेति जीवो। "

अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से जीव यथासभव द्रव्यप्राणो के द्वारा जीता है, जीवेगा और पहले से जीता था।''

(६) ''जीवस्यौदियस्रदिभावचतुष्टयमनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रय्यकर्मकर्तामित। <sup>६</sup>

जीव के और्दायक आदि चार भाव अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से द्रव्यकर्मी द्वारा किए गए है।''

(७) "अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन

ह्यपुकादिस्कन्धेषु

१ आनापपद्धति, पृष्ठ २२८

२ नियममार गांचा १८ की तात्पर्यवृत्ति टीका

३ बृहदृद्वस्थमग्रह, गांचा ७ की सम्कृत स्थास्था

परमात्मप्रकाश अध्याय १ गाया १४ की सम्कृत टीका

४. प्रवास्तिकाय मद्राप्त गाचा २७ की तात्पर्यवृत्ति टीका

पर्चास्तिकाय मग्रह, गाचा १८ की 'तात्पर्यवृत्ति' टीका

### संश्लेषान्धस्यतपुर्वनलपरमाणुवत्परमौकारिकशरीरे वीतरागसर्वज्ञवह्या विवक्रितैकवेहस्यितम्। १

अनुपचरितअसद्भूतव्यबहारनय से यह आत्मा द्वि-अणुक आदि स्कन्धों में संश्लेषबन्ध से स्थित पुद्गलपरमाणुओ की भौति अथवा औदारिक आदि शारीरों में से विबक्षित किसी एक देह में स्थित बीतराग-सर्वज्ञ के समान है।''

- (च) भिन्नवस्तुओं के सश्लेषरिहत सम्बन्ध को विषय करनेवाले उपचिरतअसद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं —
- (१) "संश्लेषरहितवस्तुसंबंधिवयय उपचरितासबृधूतब्यवहारो, यथा -- हेववनस्य शर्वासित। ?

सश्लेषरिहत वस्तुओं के सम्बन्ध को विषय करनेवाला उपचरित-असद्भुतव्यवहारनय है। जैसे – देवदत्त का धन है।"

(२) "असर्बभूतव्यवहारः एबोपचारः, उपचारावय्युपचारं यः करोति स उपचरितासदभतव्यवहारः। वै

असद्भूतव्यवहार ही उपचार है और उपचार मे भी जो उपचार करता है, वह उपचरित-असद्भुतव्यवहारनय है।"

- (३) "उपचरितासब्भूतव्यवहारेण घटपटशकदाबीनां कर्ता। उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से आत्मा घट, पट और रथ आदि का कर्ता है।"
- (४) "उपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन काष्ट्रासनाद्युपविष्टवेववस्वत् समवशरणस्थितवीतरागसर्वज्ञवद्वा विवक्षितैकग्रामगृहाविस्थितम्।

उपचरिन-असद्भतव्यवहारनय मे यह आत्मा, काष्टासन आदि पर बैठे हुए देवदत्त की भाँति, अथवा समवशरण में स्थित वीतराग-सर्वज्ञ की भाँति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है।"

(५) "उपचरितासव् मूतव्यवहारेणेव्टानिष्टपंचेन्द्रियविषयजनित-सख-वःखं भक्र्यते। <sup>६</sup>

प्रवचनमार, जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका के परिशिष्ट

२ आसापपद्धति पृष्ठ २२=

३ बही, पष्ठ २२७

र नियममार, गामा १८ की 'तात्पर्यवृत्ति' टीका

४ प्रवयनमार की जयमेनावार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका का परिशिष्ट

६ बृहदुद्रव्यसग्रह, गाचा ९ की मम्कृत व्यास्य

उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से यह जीव पंचेन्द्रियों के इष्टानिष्ट विषयों से उत्पन्न सुख-द:्ख को भोगता है।"

(६) ''योऽसी बहिर्विषये पंचेन्द्रियविषयादिपरित्यागः स उपचरितासदभतव्यवहारेष।'

बाह्यविषयों में पंचेन्द्रिय के विषयों का परित्याग र्भ उपचरितअसदभतव्यवहारनय से हैं।

व्यवहारतय के उक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप और विषयवस्तु के विशेष स्पष्टीकरण के लिए, विशेष विस्तार और गहराई में जाने के पूर्व, नयप्रयोगो में प्रवीणाता प्राप्त करने एवं उनके मर्म को समझने के इच्छुक आत्मार्थिजनों से अनुरोध है कि उक्त नयों के स्वरूप व विषयवस्तु के स्पष्ट करनेवाले उन्निवित शास्त्रीय उद्वरणों का गहराई से अध्ययन कर लें।

उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित विषयवस्तु के हृदयंगम कर लेने के बाद तत्सवधी गंभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोधगम्य होगी।

यह दाबा करना तो सभेव नहीं है कि उक्त उद्धरणों के रूप मे जिनवाणी मे समागत सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है, पर यह बात अवश्य है कि यहाँ पंचाध्यों के बीर्णत व्यवहारनयों के स्वरूप और विषयवस्तु को छोडकर अधिकाश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य किया गया है।

पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर है, अतः उन पर यथास्थान अलग से विचार किया जायगा। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तत किया जायगा।

व्यवहारनय के पूर्वोक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप और विषयवस्तु को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं।

जिसप्रकार सर्वप्रभृतासम्पन्न अनेक देशो के समुदायरूप यह लौकिक विश्व है। पूर्ण स्वतन्त्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई अपने में परिपूर्ण है, अखण्ड है, पूर्ण स्वतन्त्र है।

उसीप्रकार सर्वप्रभृतासम्पन्न, अखण्ड, अनन्तानन्त द्रव्यो के समुवायरूप यह अलौकिक विश्व है। अनन्तानन्त द्रव्य इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई अर्थात् प्रत्येक द्रव्य अपने मे परिपृणं है, अखण्ड हैं, पृणं स्वतन्त्र है।

जिसप्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वह खण्डित नही

१ वृहदृहव्यमग्रह गाथा ४५ की मस्कृत व्याह्या

होता; उसीप्रकार द्रव्यरूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते हैं, होते हैं. पर उनसे वह खण्डित नहीं होता।

जिसप्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियाँ और अपनी व्यवस्थायें होती हैं, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण देश की अखण्डता खण्डित नहीं होती, प्रभुसम्पन्ता प्रभावित नहीं होती। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनन्त शक्तियाँ होती हैं और उनस्था अनन्तानन्त अवस्थाये मी होती हैं, पर उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखण्डता खण्डित नहीं होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नहीं होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नहीं होती,

किसी देश की अखण्डता या प्रभुसम्पन्तता तब प्रभावित होती है, जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लघन करता है, उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। उसीप्रकार प्रत्येक ह्य्य की अखण्डता और प्रभुसम्पन्तता तभी प्रभावित होती है कि जब कोई अन्य द्रव्य उसकी सीमा में प्रवेश करे या उसकी अवस्थाओं में हस्तक्षेप करे।

जिसप्रकार देश अपनी अखण्डता और एकता कायम रखकर शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनेक प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों आदि मे तथा भागों-विभागों में भेदा जाता है; उसीप्रकार प्रत्येक टब्य भी अपनी अखण्डता और एकता कायम रखकर समझने-समझाने आदि की दृष्टि से ग्ण-ग्णीं, प्रदेश-प्रदेशवान, पर्याय-पर्यायवान आदि से भेदा जाता है।

यचीप एक देश की मर्यादा में किए जानेवाले ये प्रदेशों के भेद वैसे नहीं होते, जैसे कि दो देशों के बीच होते हैं: तथापि ये भेद सर्वथा काल्यानिक भी नहीं होते। उसीप्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किये गये गुणभेदादि भेद दों द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतद्भावरूप होते हैं।

दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह अत्यन्ताभावस्वरूप होती है। उन दोनों के सुख-दृख़, लाभ-हानि सम्मिलत नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख-दृख़, लाभ-हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा-व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक्-पृथक् होते हैं। किन्तु एक देश के विभिन्न प्रदेशों, जिलो, नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख-दृख, समृद्धि, सुरक्षा, हिताहित, लाभहानि सम्मिलत होते हैं,यही कारण है कि ये भेद बास्तविक नहीं, व्यवस्था के लिए किए गए काल्पनिक भेद हैं, पर हैं अवश्य, इनसे सर्वथा इन्कार करना भी वास्तविक नहीं हैं।

उसीप्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह

अत्यन्ताभावम्बरूप होती है: वर्षोकि उन दोनों के सख-दृ ख, लाभ-हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सख-दृ ख, लाभ-हानि. अपनी सम्बंड, अपनी सरक्षा-व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक-पृथक होते हैं। किन्तु एक द्रव्य के प्रदेशों, गुणों और पर्यायों के सख-दृ ख, समृद्धि, सुरक्षा और हिताहित सम्मिलित होते हैं. यही कारणा है कि द्रव्य की सर्यादा के भीनर समझने-समुझान की दृष्टि से किये गये भेद बान्तविक नहीं है, पर है अवश्य, इनसे सर्वया इन्कार करना भी बास्तविक न होगा।

इसप्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा मे अतद्भावरूप भेद कहते है। यद्यपि प्रत्येक देश अपनी स्वतन्त्र प्रभूमप्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं हैं, त्यापि विश्व के अनेक देशों के बिल्सी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वेषा न हो — ऐसी बात भी नहीं है, एक दूसरे के बीच कुछ व्यावहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी म्वतन्त्र प्रभूमप्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी अन्य द्रव्य का हन्तक्षेप उसे मंबीकार नहीं है, तथापि अनेक द्रव्यों के बीच किसीप्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वया ही न हो — ऐसी बात भी नहीं है, एक दूसरे के बीच कुछ व्यावहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं।

देश की अन्तरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है, उतना प्रान्तीयता पर नहीं। राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती है और प्रान्तीय भावना या प्रान्तीयता को हेयदृष्टि में देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीयता देश की एकता को मजबूत करती है और अखण्डता की पोषक होती है, जबिंक प्रान्तीयता अखण्डता की विरोधी होने से देश की एकता को कमजोर करती है।

उसीप्रकार द्रव्य की आन्तरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है, उतना बल भेद पर नहीं। अभेदपाही निश्चयनय को भूतार्थ और स्त्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है और भेदग्राही व्यवहारन्य को अभृतार्थ और अनत्यार्थ करुकर होय कहा जाता है; क्योंकि अभेदग्राही निश्चयनय द्रव्य की अखण्डता का पोषक होने से एकता को मजबूत करता है, अनेकता के विकल्पों का शामन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति का साक्षात् हैत् बनता है, जबकि मेंदग्राही व्यवहारन्य विकल्पों में ही उलझाये रखता है।

प्रत्येक देश की सर्वोच्चसत्ता का मूलकार्य देश की आन्तरिक अखण्डता कायम रखकर, अन्य देशों से अपने देश की सीमा को स्रीक्षत रखना होता है। देश की सुरक्षा का अर्थ ही यह होता है कि अन्य देशों का हस्तक्षेप अपने देश में नहीं होने देना तथा अपने देश की अखण्डना कायम रखना। सर्वोज्ज्यसत्ताधारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उनका यह कर्तव्य है कि वे इस मर्यादा की सुरक्षा करें।

प्रत्येक हव्य की सर्वोच्चसत्ता भी बही है, जो द्रव्य की आन्तरिक अखण्डता कायम रखकर अन्य द्रव्यो से उसकी पृथक्ता स्थापित रखे। निज द्रव्य मे अन्य द्रव्यो के हस्तक्षेप का निषेध एव अपनी आन्तरिक अखण्डता (गृणभेदादि का निषेध) ही जिसका कार्य है, वह निश्चयनय ही वस्तृत. नयाधिराज है। यह नयाधिराज ही द्रव्य को सच्ची सुरक्षा और स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

प्रत्येक देश की परदेश से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अभेदता, अखण्डता ही सच्ची सुरक्षा है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अखण्डता, अभेदता ही सच्ची सरक्षा है, शद्धता है।

जिसप्रकार किसी देश की उक्त मुरक्षा को कायम रखते हुए भी अभेद, अखण्ड देश की सुव्यवस्थित-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से अनेक खण्डों में विभाजित करना पडता है तथा अन्य देशों से भी आवश्यक सम्बन्ध बनाने पडते हैं। तदर्थ सर्बोच्चसत्ता प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक विभाग बनाती है। जैसे:—गृहविभाग और विदेशविभाग आदि। गृहविभाग आन्तरिक अभेद में भेद डालकर अपनी व्यवस्था बनाता है और विदेशविभाग जिनसे देश का कोई आन्तरिक सम्बन्ध नहीं, उन देशों से भी व्यवहारिक सम्बन्ध स्थापित करता है।

उसीप्रकार मुलस्वरूप अर्थात् पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता – अखण्डता को कायम रखकर विश्ववध्यवस्था को समझने-समझाने के लिए अभेद एकद्रव्य की आन्तरिक सरवना के स्पष्टीकरण के लिए अभेद में भेद किये जाते हैं और विभिन्न इच्यो के बीच पारमार्थिक सम्बन्ध न होने पर भी वे सब इस विश्व में एक साथ किसप्रकार रहते हैं, उनमें मात्र एकक्षेत्र में रहने मात्र का ही सम्बन्ध है या अन्यप्रकार से भी वे क्लिपीप्रकार सम्बन्धित हैं, मात्र संयोग है या सश्लेष भी है—आदि प्रश्नों का समाप्रकार करता है व्यवदानग्य।

जिसप्रकार एक अखण्ड देश की आन्तरिक व्यवस्था को स्वराष्ट्रमंत्री – गृहमत्री सँभालता है और दूसरे देशों के सम्बन्धित कार्य को परराष्ट्रमंत्री – विदेशमंत्री देखता है; उसीप्रकार अखण्ड एक द्रव्य मे भेद डालकर समझने-समझाने का कार्य करता है सद्भृतव्यवहारनय और दो भिन्न द्वयों के बीच सम्बन्ध बताने का कार्य असद्भृतव्यवहारनय का है।

अखण्डद्रव्य में गृण-गृणी आदि के आधार पर जो भेद बताया जाता है, उसमें भी इमप्रकार का भेद किया जाता है कियह भेद शुद्धगुण-गृणी आदि में है या अशुद्धगुणगृणी आदि में। यदि शुद्धगुण-गृणी आदि में हुआ तो उसे बिस बनानेवाला नय शुद्धमुश्भृतव्यवहारनय कहा जाएगा और यदि अशुद्ध गृण-गृणी आदि में हुआ तो उसे अशुद्धमुश्भृतव्यवहारनय कहा जाएगा।

इंसप्रकार सर्ट्रभृतव्यवहारनय भी शृहसद्भृतव्यवहारनय और अशृह्वस्थूनव्यवहारनय के भेद से दो प्रकार का हो जाता है, जिन्हें अगृप्विरितसद्भृतव्यवहारनय के नाम से भी अभिक्षित किया जाता है।

इमीप्रकार दो द्रव्यों के बीच जो सम्बन्ध बताया जा रहा है, वह सब्रेलचाहित है या सब्लेचरहित है? यदि वह सब्लेचसिहत हुआ तो अनुपर्चारा-अस्प्रेमच्यवहारनय का विषय होगा और यदि सब्लेचर्राहत हुआ तो उपचरित-असद्भुत्ययहारनय की विषय-सीमा में आयेगा।

इसप्रकार अनुपचरित और उपचरित के भेद से असद्भूतव्यवहारनय भी दो प्रकार का हो जाता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि अलौकिक विश्व की संरचना एव स्वचालित पूर्णव्यवस्थित-व्यवस्था समझाने के लिये व्यवहारनय और उसके उक्त भेद-प्रभेद सार्थक ही नहीं, आवश्यक भी हैं।

इन नयों की मत्यता-असत्यता वस्तुम्बरूप में विद्यामान व्यवस्था के अनुपात में है और उपयोगिता उक्त बस्तुम्बरूप को समझने-समझाने में है। जितना भेदाभेद बस्तुस्बरूप में हैं अर्थात जिस भेदाभेद का बस्तुस्बरूप में जितना बबन हैं, उतनी ही सत्यता उसे विषय बनानंबाले नय में हैं। प्रत्येक्ष नयक्षम के बकन का अनुपात अर्थात् उसकी विवक्षा जबतक हमारी समझ में स्पष्ट नहीं होगी, तबतक बस्तुस्बरूप भी हमारी समझ से परे ही रहेगा।

उक्त सम्पूर्ण कथन भेद-अभेद की दृष्टि से किया गया है। इसीप्रकार कर्त्ता-कर्म आदि की दृष्टि से भी घटित कर लेना चाहिए।

वजन या बल की बात को हम इसप्रकार समझ सकते हैं:-जैसे:-किसी भी सस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी यद्यपि कर्मचारी ही

हैं, तथापि उनमें चार श्रेणियाँ पायी जाती हैं। उनमें उच्च-अधिकारी प्रथम

श्रेणी में, सामान्य-अधिकारी द्वितीय श्रेणी में, लिपिकवर्ग तृतीय श्रेणी में तथा भत्यवर्ग चतर्थ श्रेणी में आते हैं।

यद्यपि वें सभी कर्मचारी एक ही कार्यालय में काम करते हैं, तथापि वे अपनी-अपनी अधिकार-सीमा मे ही अपना-अपना कार्य करते रहते है। अपने-अपने अधिकार की सीमा मे सभी की बात में वजन होता है, तो भी सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती। प्रत्येक की बात का वजन उसके अधिकार के वजन के अनुपात में होता है।

भूत्य की बात में भी वजन होता है, पर लिपिक की बात के बराबर नहीं। भूत्य की बात का निषेध लिपिक कर सकता है, पर लिपिक की बात को निषेध भूत्य नहीं कर सकता है। इसीप्रकार लिपिक की बात को सामान्य-अधिकारी काट सकता है, पर अधिकारी की बात को लिपिक नहीं काट सकता। सामान्य-अधिकारी के आदेश को भी उच्च-अधिकारी निरस्त कर सकता। सामान्य-अधिकारी के आदेश को भी उच्च-अधिकारी निरस्त कर सकता है, पर उच्चिधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अधिकार उसके अन्तर्गत कार्य करनेवाले किसी भी कर्मचारी को नहीं है; पर मालिक या सर्वोच्च अधिकारी उसकी भी बात को निरस्त कर सकता है। वह सभी की बात को कोई निरस्त नहीं कर सकता। 'उसकी बात को कोई निरस्त नहीं हो। सकती। उसकी बात भी निरस्त हो। सकती। अधिकार सकती। उसकी बात भी निरस्त हो। सकती। अधिकार सकती। उसकी बात भी निरस्त हो। सकती। अधिकार सकती। अधिकार सकती। अधिकार सकती। अधिकार सकती। अधिकार सकती है। सकती है।

यही स्थिति उक्त चार व्यवहारनयों व उनका निषेध करनेवाले निश्चयनय के बारे में भी है। व्यवहारनयों के संदर्भ में उक्त उदाहरण को बजय की विभिन्नता तक ही सीमित का चाहिए, निषेध की सीमा तक नहीं ले जाना चाहिए। निषेध की बात निश्चयनय की सीमा में आती है। यहाँ तो निषेध की बात मात्र वजन का अनुपात समझाने के लिए दी है।

चारों ही व्यवहारनय अपनी-अपनी सीमा मे अभेद-अखण्ड वस्तु में भेद करते हैं या भिन्न वस्तुओं मे अभेद का उपचार करते हैं। प्रत्येक की बात में वजन भी है, पर सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती। आशाय यह है कि प्रत्येक का कथन अपने-अपने प्रयोजनों की निर्द्धि की अपेक्षा मत्यार्थ होता है, तो भी सभी का कथन एक-सा मत्यार्थ नहीं होता। प्रत्येक नयकथन की मत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की सत्यार्थता के अनुपात में ही होती है।

उपर्चारत-असदभतव्यवहारनय की बात मे भी मत्यार्थता है, बजन है:

असत्यार्थ मानकर उसे ऐसे ही नहीं उडाया जा सकता है।

"यह मकान देवदत्त का है। कुम्हार ने घड़ा बनाया है। तीर्थंकर भगवान समवशरण में विराजमान हैं। अज्ञानी पंचेन्द्रियों के विषयों को भोगता है और ज्ञानी मनिराज उनका त्याग करते हैं।"

उपचरित-असर्भुतव्यवहारनय के उक्त कथनों का भी आधार है। ये सभी कथन मवंधा असत्य नहीं हैं। लौकिकदृष्टि से देवदत्त मकान का मालिक है ही और कुम्हार का योग और उपयोग घडा बनने में निमित्त हुआ ही है। भगवान के समबशरण में विराजमान होने की बात को धार्मिक जगत में भी सामा काता, बयों के उहला-त्याग की चहाँ उपस्थिति होती ही है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय के विवयों के ग्रहण-त्याग की चर्चा आध्यात्मिक गोष्टियों में ही हलके-फ़क्के रूप में नहीं, बील्क बडी गम्भीरता से होती है।

ये बातें भी वजनदार है, पर उतनी वजनदार नहीं, जितनी अनुप्वरित-असद्भूतव्यवहारनय की बात होती है। देवदन का मकान और देवदन का शरीर - इन वो कथतों में वजन का अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है। कमान और वीरित्त के शरीर - दोन के ही देवदन्त का बताया जा रहा है; पर देवदन्त कहीं जाता है तो मकान साथ नहीं जावेगा, किन्तु शरीर जावेगा। मकान के गिर जाने पर देवदन्त का गिरना अनिवार्य नहीं है, पर शरीर गिरा तो देवदन्त भी गिरा ही समीप्रयो इस जगत को भी देवदन्त और मकान की भिन्नता जैसी स्पष्ट प्रतिभासित होती, देवदन्त और देवदन्त में दिखाई नहीं हैती। देवदन्त के तिभासित होती है विद्याद की स्वार्य के देवदन्त मार्थ दिखाई होती है।

यद्यपि देवदत्त से देह और मकान दोनो ही भिन्न हैं, पर देवदत्त की जैसी भिन्नता मकान से है, वैसी देह से नहीं। देह संश्लेषसहित संयोग है और मकान संश्लेषरहित सर्योग।

इसी अन्तर के आधार पर ही जगत कहता है' – 'मकान गया तो जाने दो, देह है तो मकान तो अनेक हो जायेंगे। 'जान बची तो लाखो पाये' बाली कहाबत में 'जान' माने 'देह' ही होता है। 'जान बची' माने देह का संयोग बना रहा तो सब-क्छ हो जावेगा।

इसीलिए <sup>°</sup>देहबाला जीव, दश प्राणो से जीवे सो जीव, मूर्तिक जीव, द्रव्यकर्मों व शरीरादि नोकर्मों का कत्तां जीव —ये सभी कथन अनुपचरित-असद्भृतव्यवहारनय के हैं।

इन दोनों असद्भूतनयो से भी वजनदार बात होती है उपचरितसद्भूतव्यवहारनय की, क्योंकि उसमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सम्बन्धादि व एक द्रव्य का कर्ता-हर्ता-धर्ता दूसरे द्रव्यो को न बताकर एक द्रव्य में ही भेद किया जाता है। जैसे .—मतिज्ञानादि व रागादि को आत्मा का कहना।

मितज्ञान और रागादि आत्मा की ही अल्पविकसित और विकारी पर्याये है। ये आत्मा में हैं अर्थात् सद्भृत हैं। सद्भृत होने पर भी अविकसित हैं, विकारी है, अशुद्ध हैं – इसकारण उपचरित कही गई हैं।

इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है। अतः इनका वजन असद्भूत के दोनों भेदों से अधिक है, पर ये अनुप्रचरितसद्भृत से कम बजनदार हैं, क्योंकि अनुप्रचरितसद्भृत मे पूर्ण निर्विकारी पर्याय या गुण लिये जाते हैं। जैसे – केवलज्ञान आत्मा की शृद्ध पर्याय है या ज्ञान आत्मा का गण है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार की बात में भी वजन है और नयकथनों के उक्त क्रम में उत्तरोत्तर अधिक वजन है। इसी का उल्टा प्रयोग करे तो यह भी कहा जा सकता है कि उत्तरोत्तर वजन कम है।

उक्त चारों व्यवहारों से भी अधिक वजन निश्चयनय में होता है। यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नहीं करता है और वह इनका निषेध कर देता है।

जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है कि एक देश में प्रदेश और विभागों के भेद तो व्यवस्था के लिए किये गये हैं तथा वो देशों के बीच सम्बन्ध भी प्रयोजनवश स्थापित किये गये हैं। बस उनकी मर्यादा इतनी ही है। यदि उन पर अधिक बल दे दिया गया तो देश की एकता व स्वतन्त्रता खतरे में पड सकती है।

उसीप्रकार एक द्रव्य में गुणभेवादि भेद निस प्रयोजन से किये गये हैं, उसी मर्यावा में उनकी सार्थकता है, बजन है। यदि उन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया तो द्रव्य की एकता व स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है।

अत. यह सावधानी अपेक्षित है कि उन पर आवश्यकता से अधिक बल न पड़े।

इस बात को अधिक स्पष्टता से इसप्रकार समझ सकते हैं:--

भारत एक सर्वप्रभृता सम्पन्न स्वतन्त्र देश है। प्रशासनिक दृष्टि से अथवा क्षेत्र की दृष्टि से उसका विभाजन उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में किया गया है तथा कार्यों की दृष्टि से उसे गृहविभाग, सुरक्षाविभाग, खाद्यविभाग, यातायातिबभाग आदि विभागों में भी बाँटा गया है। इसीप्रकार हमारा आत्मा सर्वप्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्र द्वव्य है। क्षेत्र की दृष्टि से वह असंख्यातप्रदेशी है तथा गृणधर्मों या शक्तियों की दृष्टि से वह ज्ञानादि अनन्त गृणोवाला अर्थात् अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है।

उक्त विभाजनों से न तो देश विभक्त होता है और न द्रव्य, क्योंकि विशेष दृष्टिकोण से किया गया उक्त विभाजन एकत्व का विरोधी नहीं होता।

यद्यपि यह बात सत्य है कि राजस्थान गुजरात नहीं है और गुजरात राजस्थान नहीं है, तथापि दोनों भारत अवश्य हैं। भारत सरकार के पृहिवभाग, यादायातिभाग, साद्यविभाग आदि विभागों का कर्यक्षेत्र राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों सहित सम्पूर्ण भारत है। वे भारत के सभी प्रदेशों में निर्वाधरूप से कार्य कर सकते हैं। इसीप्रकार यद्यपि सभी विभाग स्वतन्त्रस्थ से अपना कार्य करते हैं, पर वह स्वतन्त्रता विभागक नहीं बनतीं। सद नहीं हो सकता है कि रेलविभाग अनाज न ढोवे और कोई प्रदेश भारतीय रेलों को अपने में प्रदेश ही न करते हैं, क्योंकि स्वतन्त्र होते हुए भी वे एक-इसरे से सयुक्त रहते हैं। इसीप्रकार आत्मद्रव्य के ज्ञानादि अनन्तगुण असंख्यप्रेशों में सदा सर्वन्न विवाद के स्वीत्र के प्रदेश गुण के स्थ दूसरे गुण में प्राया जाता है।

यद्यपि देश का उक्त विभाजन देश के कर्णधारों के द्वारा ही किया जाता है, तबापि जब पान्तीयता सिर उठाने नातती हैं या कोई विभाग निरकुश होने लगता है, तो वे ही कर्णधार निर्दयता से उसका निषेध करने लगते हैं। वे पुकार-पुकार कर कहते हैं कि भाई! आप गुकाराती या महाराष्ट्री नहीं, आप तो भारतीय हैं भारतीय। यह प्रान्त का भेद व्यवस्था के लिए हैं, अव्यवस्था के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं। इस भेद की अपेक्षा तो तबतक ही है, जबतक यह व्यवस्था में महयोगी हो तथा सीमा के बाहर होने से पूर्व ही इसका निषेध भी आवश्यक है।

इसीप्रकार द्रव्य मे प्रदेशभेद या गुणभेद, मृक्तिपथ के कर्णधार तीर्थंकरों, आचार्यों के द्वारा ही द्रव्य की आन्तरिक संरचना समझाने के लिए किए, जाते हैं। और जब वह भेद-विवरण अपना काम कर चुकता है, तब वे ही तीर्थंकर या आचार्य उसका निरंद्यता से निष्धे करने लगते हैं। उनके इन निरंधेवचनों या विकल्पों का नाम ही निश्चयनय है। बिलक्ष्यों का निरंधेव करनेवाला सर्वीधिक वजनदार यह नयाधिराज निश्चयनय ही है, जो समस्त भेद-विकल्पों का निषेध कर, स्वय निषिद्ध हो जाता है। निरस्त हो जाता है। निश्चयनय के भेद-प्रभेवों और उनके निषेध की प्रक्रिया तथा नयाधिराज की चर्चा निश्चयनय के प्रकरण में पहले की ही जा चुकी है, अतः वहाँ से जानना चाहिए।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक नयवचन का वजन जानना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। इसे जाने बिना नयकथनों का मर्म समझ पाना संमव नहीं है।

-0-

### देखा देखा है देखा।

र्याद तुझे अतीन्द्रिय आनन्द एवं अन्तर की सच्ची शान्ति चाहिए तो मेरी ओर क्या देखता है? अपनी ओर देख! तू स्वय अनन्त ज्ञान एव अनन्त आनन्द का पिण्ड परमात्मा है। आज तक तूने ज्ञान और आनन्द की खोज पर में ही की है, पर की खोज में इतना व्यस्त रहा है कि मैं कौन हु? मैं क्या हूँ?—जानने का अवसर ही प्राप्त नही हुंआ। मेरी ओर ऑखे फाड-फाडकर क्या देख रहा है? अपनी ओर देख। जानने लायक, देखने लायक एकमात्र आत्मा ही है।

यह आत्मा शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे बाणी से नहीं बताया जा सकता। यह शब्दजाल और बागृंबिलास से परे है, यह मात्र जानने की वस्तु है, अनुभवगम्य है। यह अनुभवगम्य आत्मवस्तु ज्ञान का घनिएंड और आहे उन्हें से ही है। अतः समस्त पर पदार्थों, उनके भावों एव अपनी आत्मा में उठने वाले बिकारी अविकारी भावों से भी दृष्टि हटाकर एक बार अन्तर में झांक। अन्तर में ही देख! देख!! देख!!!

–तीर्यंकर महाबीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ ७५-७६

#### व्यवहारनयः कुछ प्रदनोत्तर

व्यवहारनय और उसके भेद-प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरान्त भी कुछ सहज जिज्ञासाएँ शेष रह जाती हैं, जिन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से स्पष्ट कर देना समीचीन होगा:

(१) प्रश्न:—''एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किये गये गुणभेदादि भेद दो द्रव्यों के बीच होने बाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतद्भावरूप होते हैं।''

-- उक्त कथन में समागत अतदभावरूप अभाव की चर्चा कही आगम में भी आती है क्या?

उत्तर:—हाँ, हाँ, आती है। प्रवचनसार मे इस विषय को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। वहाँ अभाव को स्पष्टरूप से दो प्रकार का बताया गया है — प्रयक्त्वलक्षण और अन्यत्वलक्षण।

इन दोनो प्रकार के अभावों के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाली गाथा इसप्रकार हैं:-

> "पविभन्तपदेसत्तं पृष्ठत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । अण्यत्तमतस्भावो ण तस्भवं होदि कथमेगं।।

विभक्तप्रदेशत्व पृथक्त्व है और अतद्भाव अन्यत्व है, क्योंकि जो उस रूप न हो, वह एक कैसे हो सकता है?—ऐसा भगवान महाबीर का उपदेश

इस गाथा की सस्कृत टीका में इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। तथा आगे-पीछे की गाथाओं में भी इससे सम्बन्धित चर्चाएँ हैं, जो मुलत पठनीय हैं। सबको यहाँ देना सम्भव नहीं है। जिज्ञास पाठकों से

अनुरोध है कि वे उक्त विषय का अध्ययन मूल ग्रंथ में से अवश्य करे। विषय की स्पष्टता की दुष्टि से सामान्य पाठको की जानकारी के लिए उक्त गाथा का भावार्य यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है।

"भिन्नप्रदेशत्व वह पृथक्त्व का लक्षण है और अतद्भाव वह अन्यत्व

९ प्रकारमार गाथा १८६

का लक्षण है। द्रव्य मे और गुण मे पृथक्त नहीं है, फिर भी अन्यत्व है।

प्रश्न:- जो अपृथक् होते है, उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है?

उत्तर: - उनमें बस्त्र और शुभ्रता (सफेरी) की भौति अन्यत्व हो सकता है। बस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं है, इसिलए उनमें पृथ्यत्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र औंखों से ही दिखाई देती है; जीभ, नाक आदि शेष चार इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होती और बस्त्र पौचों इन्द्रियों से जात होता है। इसिलए (कथिंचन्) बस्त्र वह शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता बह बस्त्र नहीं है। यदि ऐसा नहीं हो तो बस्त्र की भौति शुभ्रता भी जीभ, नाक इत्यादि सर्व इन्द्रियों से जात होना चाहिए; किन्तु ऐसा नहीं होता। इसिलए बस्त्र और शुभ्रता में अपृथ्यत्व होने पर भी अन्यत्व है।

इसीप्रकार द्रव्य में और मत्ता आदि गुणो में अपृधंकत्व होने पर भी अन्यत्व हैं, क्योंकि द्रव्य के और गृण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य में और गृण में सज्ञा-संख्या-लक्षणादि भेट होने से (कर्षीचत्) द्रव्य गृणरूप नहीं है और गृण द्रव्यरूप नहीं हैं। '''

'अतद्भाव सर्वथा अभावरूप नहीं होता'-इस बात को प्रवचनसार, गाथा १०५ में स्पष्ट किया गया है, जो इसप्रकार है.-

#### "जंदय्वं तंज गुणो जो वि गुणो सो ज तच्चमत्थादो । एसो हि अतस्भावो जेव अभावो ति जिहिट्छे।।

स्वरूप-अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नही है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है—यह अतद्भाव है। सर्वथा अभाव वह अतद्भाव नहीं है —ऐसा बीर भगवान द्वारा कहा गया है।"

इसप्रकार हम देखते हैं कि एक द्रव्य के भीतर किये गये गृण-गृणी आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतदभावरूप होते हैं – यह कथन आगमानसार ही है।

दो इब्यों के बीच जो अभाव है, उसे भिन्नत्व या पृथक्त कहते हैं तथा एक इब्य की मर्यादा के भीतर गुण का गुणी में अभाव या गुणी का गुण में अभाव अथवा एक गुण का दूसरे गुण में अभाव, इत्यादिरूप जो अभाव होता है, उसे अन्यत्व कहते हैं।

अन्य-अन्य होना अन्यत्व है और पृथक्-पृथक् होना पृथक्त्व है। अन्यत्व का विलोम अनन्यत्व है और पृथक्त्व का विलोम अपृथक्त्व है।

५ प्रज्ञानसार गांधी १०६ को भावाथ

दो द्रव्य परस्पर पृथक्-पृथक् होते हैं, पर एक द्रव्य के दो गुण या गुण-गुणी आदि अन्य-अन्य होते हैं, पृथक्-पृथक् नहीं, क्योंकि एकद्रव्यरूप होने से वे हैं तो अपथक ही।

दो द्रव्य कभी भी अपृषक् नहीं हो सकते। सयोगादि देखकर उनके बीच जो अपृषक्ता (एकता) बताई जाती है, वह आरोपित होती है। अत<sup>.</sup> उसे विषय बनानेवाले नय भी असदभत कहलाते हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथक्ता (भिन्नता) और अपने से अपृथक्ता (अभिन्नता, एकता) ही वास्तविक है, वस्तुस्वरूप के अधिक निकट है।

यही कारण है कि आचार्य कृत्वकृत्व समयसार के आरम्भ में ही एकत्व-विभक्त आत्मा की दुर्लभता बताते हुए अपने सम्पूर्ण वैभव से उसे ही दिखाने ही प्रतिज्ञा करते हैं.—

#### "तं एयत्तविहत्त बाएहं अप्पणो सविहवेण। <sup>१</sup>

मै उस एकत्व-विभक्त आत्मा को अपने निजवैभव में दिखाता हूँ।" पर से विभक्त और निज में एकत्व को पार्त आत्मा ही परमपदार्थ है, परमार्थ है। आत्मा का पर से एकत्व असट्भृतव्यवहारनय का विषय है, अपने में ही अन्यत्व सट्भृतव्यवहारनय की सीमा में आता है। अत निज से एकत्व और पर से विभक्त आत्मा निश्चयत्वय का विषय है।

सद्भृत और असद्भृत दोनो ही व्यवहारनय हेय है, क्योंक सद्भृतव्यवहारनय अतद्भाव के आधार पर हव्य की एकता को खण्डत करता प्रतित होता है और असद्भृतव्यवहारनय उपचार के सहारे विभक्तता को भीजत करता दिखाई देता है।

यही कारण है कि आचार्य कृन्दकृत समयसार की पाँचवी गाथा मे एकन्द-विभक्त आत्मा का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा करने के तत्काल बाद ही एठवी और सातवी गाथा मे चारो ही प्रकार के व्यवहार का निषेध करते दिखाई देते हैं।

(२) प्रश्न:--ंपर से विभक्त और निव में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परमप्तवाथ है, परमायं है, वहीं निज्ञचयनय का विषय भी है। उसे ही बनाने की प्रतिज्ञा सर्वभेष्ठ दिगम्बर आचार्य कृत्दकृत्व समयसार के आरम्भ में करते हैं। वह ही एक सार है और सब असार है।

भ समयमार गाथा ४

इस एक आत्मा के ही अवलोकन का नाम सम्यग्दर्शन है, इसे ही जानने का नाम सम्यग्जान है और इसी में जम जाने, रम जाने का नाम सम्यकचारित्र है।"

- एक ओर तो आप ऐसा कहते हैं और दूसरी ओर यह बाबदूक व्यवहारनय आत्मा के इसी एकत्व-विभक्त स्वरूप के विभद्ध बात करता है, फिर भी उसे इतना विस्तार क्यों दिया जा रहा है? उसे बताया ही क्यों जा रहा है? जिस रास्त्रे जाना नहीं उसे जानने से भी क्या लाभ है?

उत्तर:-भाई! जिस रास्ते जाना नहीं है, उस रास्ते को भी जानना आवश्यक है: क्योंकि उस रास्ते पर जाने से आनेवाली विपत्तियों के सम्यग्जान बिना उधर को भटक जाने की सभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उस खतरनाक रास्ते पर कही हम के ने जावे – इसके लिए उसके सम्यक स्वरूप को जानना अति आवश्यक है।

सम्यक् स्थित जान लेने के बाद एक तो हम उधर जावेंगे ही नहीं; कदाचित् प्रयोजनवशात् जाना भी पड़ा, तो भटकेंगे नहीं। यह दुनियाँ व्यवहार में कहीं भटक न जाय, व्यवहार में ही उलझकर न रह जाय-इसके लिए व्यवहारनय का वाम्तविक स्वरूप जान लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

दूसरे व्यवहारनय का विषय भी सर्वथा अभावरूप नहीं है। वह है तो अवश्य, पर बात मात्र इतनी ही है कि वह जमने लायक नहीं है, रमने लायक नहीं। व्यवहार का विषय श्रद्धेय नहीं है, ध्रेय नहीं है, पर ज्ञेय तो है ही, तम उसे जानने से ही क्यों इन्कर करना चाहते हो? जाना तो गुणों और दीयों- दोनों को ही जाता है।

क्योकि-

#### "बिन जाने तें बोच-गुजनि की कैसे तजिये गहिये।9"

यद्यपि व्यवहारनय की मिर्यात पर अबतक युक्ति, आगम और उदाहरणों के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, तथापि उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों के कथन की उपयोगिता पर कुछ भी न कहना ठीक न होगा।

निश्चयनय के विषयभूत जिस अभेद अखण्ड आत्मा में आप रमना चाहते हैं, जबतक उसका आन्तरिक वैभव आपकी समझ मे नहीं आएगा, तबतक आप उसके प्रति महिमाबत भी कैसे होंगे, उसके प्रति सर्वश्व समर्पण के लिए कमर कस के तैयार भी कैसे होंगे? एक आत्मा...आत्मा कहते रहने से तो किसी की समझ में कुछ आ नहीं पाता। अतः उसकी प्रभृता का परिचय विस्तार से दिया जाना आवश्यक ही नहीं. अनिवार्य भी है।

"आत्मा अनन्त मामध्यं का धनी है, अनन्तान्त गणों का गोदाम है. अनन्तसामध्यंबाली अनन्त-अनन्त शांक्तियों का सम्रहालय है, शांक्ति का सागर है, आनन्द का कन्द है, ज्ञान का घनिएण्ड है, प्रभृ है, परमात्मा है, एक्समय में लोकालोक को देखे-जाने—ऐसी सामध्यं का धनी है अर्थात् सर्वदर्शी और सर्वज्ञन्वभावी है।"

- इसप्रकार शृद्धसद्भूतव्यवहारनय आत्मा मे अनुप्चरितरूप में विद्यमान शक्तियों और पूर्णपावन व्यक्तियों का ही तो एरिचय कराता है। आत्मा मे जान-दर्शनादि गृण और केवलजानादि पर्याय कोई उपचरित नहीं है, वास्तिवक है, शृद्ध है। बस बात इतनी सी ही तो है कि कथन में जिसप्रकार का भेद प्रदर्शित होता है, वे उसप्रकार भिन्न-भिन्न नहीं है, अपिन अभेद-अहण्डरूप में विद्यमान है। उत्तमें परस्पर भेद का सर्वथा अभाव हो- ऐसी भी बात नहीं है, जेतहभावरूप भेद तो उनमें भी है ही, परन्तु उनमें वैसा भेद नहीं है, जैसा कि वो द्वयों के बीच पाया जाता है।

हाँ, यह बात अवश्य है कि इन भेदों में ही उलझे रहने से अभेद अखण्ड आत्मा का अनुभव नहीं होता, अत इनका निषेध भी आवश्यक है; इसलिए प्रयोजन मिद्ध हो जाने पर उसका निषेध भी निर्दयता से कर दिया जाता है।

लोक मे भी तो हम जबतक किसी बस्तु की वास्तिक विशेषताओं को नहीं जान लेते, तबतक उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। हमारी रुचि का ढलान आत्मा की ओर हो – इसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी बास्तिकि बिशेषताओं से पिरिचित हो। पिरचय की प्राप्ति के लिए प्रतिपादन आवश्यक है और प्रतिपादन करना व्यवहारनय का कार्य है।

इसीप्रकार अशृद्धसद्भृतव्यवहारनय आत्मा की अपूर्ण और विकृत पर्यायों का ज्ञान कराता है। आत्मा की वर्तमान अवस्था में रागादि विकार और मतिज्ञानादिरूप ज्ञान की अपूर्ण – अन्यविकसित दशा भी है ही, उसे जानना भी आवश्यक है। यदि उसे जानेगे नहीं तो उसका अभाव करने का यत्न ही क्यों करेंगे?

इसप्रकार शृद्धसद्भृत और अशृद्धसद्भृत – इन दोनो ही व्यवहारनयो का प्रयोजन स्वभाव की सामध्यं और वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर, दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है। (३) प्रश्न:-शृद्धसद्भूत और अशृद्धसद्भूत व्यवहारनयों की बात तो ठीक है, क्योंकि वे तो आत्मा के अतरंग बैभव का ही परिचय कराते हैं, आत्मा के ही गीत गा-गाकर आत्मा की और आकर्षित करते हैं, आत्मा की रुचि व उत्पन्न कराते हैं। स्वभाव एव स्वभाव के आश्र्य से उत्पन्न होनेवाली स्वभावपर्यायों की सामर्थ्य से परिचित कराकर, जहाँ एक ओर शृद्धसद्भृतव्यवहारनय हीन-भावन में मृत्ति दिलाकर आत्मगीरव उत्पन्न कराता है, वहीं दूसरी ओर अशृद्धसद्भृतव्यवहारनय अपनी वर्तमान पर्यायगत कमजोरी का जान कराके उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है।

अत उनकी चर्चा तो ठीक है; परन्तु शरीर, मकानादि जैसे परपदार्थों से भी आत्मा को अभेद बताने बाले असद्भूतव्यवहारनय व उसके भेद-प्रभेदों में उलझने से क्या लाभ है?

उत्तर:--उलझना तो किसी भी व्यवहार मे नहीं है। बात उलझने की नहीं, समझने की है। उलझने के नाम पर समझने से भी इन्कार करना तो उचित प्रतीत नहीं होता।

विश्व में जो अनन्तानन्त पदार्थ है, उनमें से एकमात्र निज को छोडकर सभी जड़ और चेतन पदार्थ पर ही हैं। उन सभी परपदार्थों में जानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अह और ममत्व एक-सा देखने में नहीं आता। विभिन्न परपदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के सबध स्थापित करता दिखाई देता है।

उक्त संबंधो की निकटता और दूरी के आधार पर अनुपचरित और उपचरित के रूप में असद्भृतव्यवहारनय का वर्गीकरण किया जाता है।

सयोगी परपदार्थों में जो अत्यन्त समीप हैं अर्थात् जिनका आत्मा के साथ एकक्षेत्रावगाहत्तवध हैं, ऐसे शरीरादि का संयोग अनुप्चरित-असद्भृतव्यवहारनय का विषय बनता है; तथा शरीरादि की अपेक्षा जो दूरवर्ती हैं, ऐसे मकानादि के संयोगों को विषय बनाना उपचरित-असद्भृतव्यवहारनय का काम है।

्रांदि ज्ञेय-ज्ञायकसंबध को भी ले तो लोकालोक को जानना भी अन्पचरित असदुभृतव्यवहारनय का विषय बन जायगा।

इसप्रकार ये नय भी सर्वथा अनुपयोगी नहीं हैं, इनसे भी कुछ न कुछ बस्तुस्थिति स्पष्ट होती ही है। ये नय आत्मा का परपदार्थों के साथ किसप्रकार का संबंध है, इस सत्य का उदघाटन करते हैं।

इन नयों से सर्वथा इन्कार करने पर भी अनेक आपत्तियाँ खडी हो

जावेंगी। जैसे .-

१ अनुपर्वारत-असहभूतव्यवहारनय के विषयभूत देही (शरीरस्थ आत्मा) के जीव नहीं मानने से त्रस-स्थावर जीवों को भी भस्म के समान मसल देने पर भी हिसा नहीं होगी। ऐसा होने पर त्रस-स्थावर जीवों की हिसा के त्यागरूप अहिमाणवत और अहिमामहावत भी काल्पनिक ठहरेंगे।

इसीप्रकार तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता भी सकट में पड़ जावेगी, क्योंकि केवली भगवान पर को अनुपचरित-असद्भृतव्यवहारनय से ही जानते हैं।

२ उपचरित-असदुभृतव्यवहारनय से इन्कार करने पर जिन-मन्दिर और शिव-मन्दिर का भेद सभव नहीं हो सकेगा तथा मौ-बाप, स्त्री-पुत्रादि, मकानादि एव नगर व देशादि को अपना कहने का व्यवहार भी सभव न होगा। ऐसी स्थिति मे स्वस्त्री-परस्त्री, स्वगृह-परगृह एव स्वदेश-परदेश के विभाग के बिवा लौकिक मर्यावाये कैसे निभेगी?

३ उपचरित और अनुपचरित — दोनों ही प्रकार के असद्भूत-व्यवहाराच्यों से इत्कार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याधात का प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि जिनवाणी में तो उनका कथन सम्यक्श्रृतज्ञान के अश के रूप में आया है।

अत इनकी सत्ता, उपयोगिता और सम्यक्षने से इन्कार किया जाना सभव नहीं है।

(४) प्रश्तः—असद्भृतव्यवहारनय के सम्यक्पने से सर्वथा इन्कार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याचात का प्रसग उपस्थित होगा, अणवत-महाव्रत काल्पनिक टहरेगे और सदाचार सम्बन्धी समस्त लौकिक मर्वादाएँ संकट में पड जायंगी—यह बात जरा विस्तार से समझाइये।

उत्तर:--स्त्री-पुत्र, मकान-जायदाद, रुपया-पैसा, कृटुम्ब-परिवार, जाति व समाज तथा ग्राम, नगर व देश को अपना कहनेवाला उपचरित-असट्भृत व्यवहारनय सदाचार की सिद्धि करनेवाला नय है और शरीरधारी प्राणियों को ही जीव कहनेवाला अनुपर्वारत-असट्भृत व्यवहारनय अहिसारमक आवरण की सिद्धि करनेवाला नय है।

उक्त दोनो ही नय भेदविज्ञान की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। क्यों और कैसे?

इस लोक में अनन्तानन्त पदार्थ हैं। उक्त अनन्तानन्त पदार्थों में से जो परपदार्थ हमारे पुण्य-पापरूप कर्मोदय के निमित्त से हमें संयोगरूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें नोकर्म कहा जाता है। उक्त नोकर्मों मे से कुछ पदार्थ अपने आत्मा से एकक्षेत्रावगाह रूप से सिश्लष्ट होते है —जैसे शरीर: और कुछ अपने आत्मा से असीश्लष्ट होते है.—जैसे स्त्री-पुत्र, मकान-जायदाद, रूपया-पैसा, देश व समाज आदि।

असीरलाष्ट पदार्थों को अपना कहनेवाला नय उपचरित-असद्भूत व्यवहारनय है और संश्लिष्ट पदार्थों को अपना कहनेवाला नय अनुपचरित-असदभुतव्यवहारनय है।

इसप्रकार यह असद्भुतव्यवहारनय लोक के अनन्तानन्त पदार्थों में से मात्र उन्हीं परपदार्थों को अपना कहता है, जो नीकर्म रूप से जीव से संबंधित होते हैं, शेष पदार्थों को स्पष्ट रूप से पर घोषित करता है। शेष पदार्थों से आत्मा को भिन्न बतानेवाला होने से यह नय भेदिबज्ञान की सिद्धि करनेवाला है, क्योंकि अनन्तानन्त समस्त पदार्थों में से अपने आत्मा को खोज निकालने के कार्य में इसने इतना तो बता ही दिया है कि जो आत्मा से नोकर्म रूप से भी सर्बाधित नहीं है, उन परपदार्थों में आत्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है, अत आत्मा के शोधार्थी को उन पर से तो दिष्ट हटा ही लेनी चाहिए।

नोकर्म मे भी देह को ही अपना कहनेबाला अनुपचरित-असद्भूत व्यवहारनम तो आत्मा की खोज को देह तक ही सीमित कर देनेबाला होने से आत्मार्थियों के, आत्मशोधार्थियों के काम को और भी अधिक सुगम कर देता है, क्योंक अब तो उसे आत्मा की खोज के लिए दुनिया में अन्यत्र कहीं भी न भटकना होगा। बस, अब तो देहदेवल में विराजमान निज भगवान आत्मा की खोज के लिए देह के भीतर ही झाँकना है।

किसी के यह पूछने पर कि हीरा कहाँ उपलब्ध होगा, यदि उत्तर दिया जाय कि पूष्टी के भीतर, तो उत्तर सही होने पर भी हीरे की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि हीरे की प्राप्ति के लिए समस्त पृष्टी का खोदना तो संभव नहीं है; पर यदि पृष्टी के उस भाग का संकेत कर दिया जाय, जहाँ हीरा विद्यमान हो तो काम बहुत कुछ सत्ल हो जाता है; उसीप्रकार आत्मा कहाँ उपलब्ध होगा? इसके उत्तर मे यह कहा जाय कि लोक में, तो उत्तर सही होने पर भी आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, पर जब यह असद्भूतव्यवहारनय यह बता देता है कि नोकमं में या देह में ही भगवान आत्मा विद्यमान है, तो काम बहुत कुछ सरल हो जाता है. सहज हो जाता है।

इसप्रकार नोकर्म या देह में आत्मा की सत्ता बतानेबाला यह नय भेदविज्ञान का साधक ही है, बाधक नहीं; आत्मखोजियों के लिए उपयोगी ही है. निरर्थक नही।

लोक मे अपने आत्मा से भिन्न जितने भी परपदार्थ है, उनमे अपने और पराये का भेद डालनेवाले इन नयों के आधार पर ही स्वस्त्री-परस्त्री, स्वधन-परधन, स्वगृह-परगृह, स्वजाति-परजाति, स्वदेश-परदेश एव स्वदेह-परदेह आदि के भेद पडते हैं। यदि इन नयों की सत्यता से सर्वथा इन्कार किया जायगा तो फिर परपदार्थों मे इसप्रकार के भेद डालना सभव नहीं होगा।

इसप्रकार के भेट डाले बिना सटाचार-दूराचार एवं द्रव्यहिसा को परिभाषित करना सभव न होगा, क्योंकि परम्बी की लपटना ही व्यभिचार है, बिना अनुमति के परधन का ग्रहण ही चोरी है तथा देहरूप प्राणों का घात है। उद्यहिसा है। जब परपटावों में स्व-पर का विभाग ही नहीं होगा, ऐसी स्थित में गृहस्थधमं और अणुदतों के व्यवस्था कैमें बनेगी 'क्योंकि अणुदतों के पालन में गृहस्थ धर्मानकृल-विवाहित स्वस्त्री को छोड़कर अन्य समस्य परित्रयों के मेवन का त्यागी होता है, त्यायोपात्त धन को परिमाणपूर्वक स्वकर शेष धन का त्यागी होता है, व्यायोपात्त धन को पिमाणपूर्वक होता है।

इसीप्रकार इंयांसमिति आदि समितियों में भी जीवों के प्राणों की रक्षा ही विविक्षत होती है। शरीरधारी प्राणियों के शरीरादि के घात को जीवहिसा कहतेवाले अनुपर्चारत-असद्भुतव्यवहारत्य को कथींचत् भी सत्यार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा तो फिर मृनिधर्म के सन्दर्भ में प्रतिपादित ईयाँदि समितियों की चर्चा भी असगत हो जावेगी।

अणुब्रनादि रूप गृहस्थधर्म एव महाब्रतादिरूप मुनिधर्म के प्रतिपादक चरणानुयोग का मूल आधार एकप्रकार से यह असद्भृत व्यवहारनय ही है।

यद्यपि परमार्थ तो यही कहता है कि स्त्री-पुत्रादि, मकान-जायदाद, नगर और देश अपने नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। गहराई से विचार करने पर यह बात पूर्णत सत्य भी प्रतीत होती है, तथापि प्रथमान्योग के शास्त्रों में तीर्थंकरों के भी स्त्री-पुत्रादि, मकान-जायदाद एवं नगर-देशादि बताये गये हैं। चक्रवर्तियों को छहखण्ड की विभृति का स्वामी जिनागम में बताया गया है।

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को अयोध्यापित राजा नाभिराय एव मरुदेवी का पुत्र, नन्दा-सुनन्दा का पित, भरत-चक्रवर्ती और बाहबुली आदि का पिता तथा अयोध्या का अधिपति कहना उपचरित-असदुमृतव्यवहारनय का ही प्रतिपादन है।

इसीतरह उन्हें पाँच सौ धनुष की कचनवर्णी कायाबाला बज्जूषभनाराचमहनन एवं समचतरम्रसम्थानवाला कहना अनुपचरित-असदुभृतव्यवहारनय का कथन हैं।

इन दोनों ही प्रकार के असद्भूतव्यवहारनयो को सर्वथा अस्वीकार करने पर प्रथमानुयोग के सभी कथनो पर पानी फिर जायगा; एकप्रकार से हमारा पौराणिक इतिहास ही समाप्त हो जायगा।

इसीप्रकार सयोग और सयोगीभावों (मोह-राग-द्वेष) का कथन करनेवाले करणानुयोग के सन्दर्भ में भी समझना चाहिए; क्योंकि संयोग और सयोगीभावों का कर्म-द्वेप्तां नहत्तं यह भगवान आरमा व्यवहारनय से ही कहा जाता है। असद्भृतव्यवहारनय से सयोगों का और उपचिरत सद्भृतव्यवहारनय से सयोगीभावों का कर्तां-हर्ता-धर्तां कहा गया है।

इसप्रकार इन नयों को सर्वथा अस्वीकार करने से समस्त जिनागम के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा, अणुवत-महाबत काल्पनिक ठहरेंगे और समस्त लौकिक मर्यादायें सकट में पड जावेगी।

(४) प्रश्न:-जिनागम के व्याघात की बात एव अणुवत-महावत. काल्पनिक ठहरने की बात तो ठीक, पर लौकिक मर्यादाये किसप्रकार सकट में प्रदेगी?

उत्तर:—जब स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं रहेगा तब या तो हम सभी से स्वस्त्री के समान व्यवहार करंगे या फिर परस्त्री के समान। दोनों ही स्थितियों में व्यावहारिक मर्यादायें सभव न रह पावेगी; क्योंकि सभी नित्रयों में स्वस्त्रीवत् व्यवहार करने पर हमारी स्थित पश्चत् हो जावेगी, मी, बहिन, पृत्री और पत्नी का भेद ही समाप्त हो जावेगा — ऐसी स्थित से कौन किसकी सतान है —यह निश्चय न हो पाने के कारण पिना-पृत्र का व्यवहार असभव हो जावेगा। इसप्रकार कृत, गोत, जाति आदि सभी व्यावहारिक सर्यादाएँ लुप्त हो जावेगी, जो शायद लोक में किसी को भी इष्ट न होगा।

इससे बचने के लिए यदि आप यह कहे कि हम सब से स्वस्त्रीवत् व्यवहार न करके, सभी से परस्त्रीवत् ही व्यवहार करेगे, क्योंकि वे पर ही तो हैं। पर इससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा, फिर तो सभी को पूर्ण बहम्मचारी ही हो जाना होगा, क्योंकि स्वस्त्री तो कोई होगी नहीं और परस्त्री-सेवन आगससमत नहीं, नैतिक भी नहीं है। यदि आप कहें कि इसमे क्या आपित्त हैं? सभी बहमचारी हो जावें-इसमे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं, पर असभव अवश्य है। दूसरी बात यह भी तो है कि फिर तीर्थंकरों का भी जन्म कैसे होगा? इसमें तो लैकिक मर्यादाये ही नहीं. लोक का क्रम सकटग्रस्त हो जावेगा।

इसीप्रकार स्वधन-परधन के विभाग के अस्त हो जाने पर सभ्यता का विकासकम ही समाप्त हो जावेगा; क्योंकि जब कोई मकान-जायदाद हमारी होगी ही नहीं तो हम उसका निर्माण ही क्यों करेगे? पश्जो के समान ही छीनाझपटी आरभ हो जावेगी। स्वगृह के समान ही सभी घरो में नि शक प्रवेश करने पर, स्वजेब के समान ही परजेब में नि:शक हाथ डालने पर हमारी जो दशा होगी, उसकी कल्पना भी आसानी से की जा सकती है।

स्वघर और परघर, स्वस्त्री और परस्त्री का भेद मात्र लौकिक ही नहीं है; आपत्त इसका धार्मिक आधार भी है, नैतिक आधार भी है। अत. धार्मिक और नैतिक जीवन के लिए परपदार्थों में भी अपने-पराये का भेद डालनेवाले इन त्यों को स्वीकार करता व्यवस्थात है आगध्यसन है।

बिना नैतिक और धार्मिक जीवन के आध्यात्मिक साधना सभव नही है, यही कारण है कि आध्यात्मिक नयों में असद्भृतव्यवहारनय को भी स्थान प्राप्त है।

समयसार मे भी शिष्य ने इसीप्रकार का प्रश्न उठाया है, जिसका उत्तर आचार्यदेव ने यही दिया है कि तुम नयविभाग को भी नही जानते, इसीलिए इसप्रकार का प्रश्न करते हो।

'यह आत्मा कबतक अज्ञानी रहेगा'-इसप्रकार के प्रश्न उपस्थित होने पर आचार्यदेव ने कहा कि 'जबतक यह आत्मा कर्म और नोकर्म को अपना मानता रहेगा. तबतक अज्ञानी रहेगा'।

नोकर्म का अर्थ स्पष्ट किया ही जा चुका है कि कर्म के उदय मे प्राप्त होनेबाले देहारिव सभी-पुत्रादि सयोगो को नोकर्म कहते हैं। इसप्रकार यह सिंख हुआ कि जबतक यह आत्मा देहादिव स्त्री-पुत्रादि को अपना मानता 'हेगा, तबतक अन्नानी रहेगा।

ऐसी स्थिति में शिष्य प्रश्न करता है कि यदि देह को आत्मा नहीं मानेंगे तो तीर्थंकरों की देहादि की विशेषता को आधार बनाकर जानी धर्मात्माओं द्वारा जो स्तृति की जाती है, वह सभी मिण्या सिद्ध होगी; अतः यही मानना उचित हैं कि देह ही आत्मा है। इसी का उत्तर देते हुए आचायदिव कहते हैं कि

१ समयमार गाभा १३ म ३० एव इनकी आरमस्यानि रीका।

तुम नयविभाग को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी बात करते हो। तात्पर्य यह है कि व्यवहारनय से देह और आत्मा के सयोग को जीव कहा जाता है, उसी के आधार पर तीर्पंकरों की स्तृति देहादिक गुणों को आधार बनाकर की जाती है, अतः वह स्तृति सर्वथा मिण्या नहीं है: विम व्यवहारनय से देह और आत्मा एक हैं, उसी से वह स्तृति भी सत्य है, उचित है।

तीर्थंकरों की देह के गुणों को आधार बनाकर की गई स्तृति अनुपर्चारतअसद्भृतव्यवहारनय से एव उनकी बाह्य समवशरणादि विभूति के आधार पर की गई स्तृति उपचरित-असद्भृतव्यवहारनय से की गई स्तृति है। इसप्रकार की स्तृतियों से जिनागम भरा पड़ा है। भगवान की स्तृति में जो अष्ट प्रतिहायों का वर्णन होता है, वह सभी उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय का ही विषय है।

अत यदि इन नयों को कथींचत् भी मत्यार्थ स्वीकार नहीं करेगे तो फिर समन्तभद्रादि एवं मानतगादि आचार्यो द्वारा रचिन स्त्र्त-साहित्य पर भी प्रश्निच्छत लग जावेगा।

अत यह ठीक है कि इन उपचरित और अनुपर्चारत असद्भूत-व्यवहारतयों की सत्ता और सम्यक्ष्पने से इन्कार क्रिया जाना सभव नहीं , उचित भी नहीं है, पर इनमें ही उलझे रहना भी ठीक नहीं है, इसीलिए इनका स्थान-स्थान पर निषेध भी क्रिया गया है।

(६) प्रश्न:-यदि ये नय भी सम्यक् है तो फिर इनमे उलझना भी क्यो नहीं?

उत्तर:--उलझना तो कही भी अच्छा नही होता, न मिथ्या में, न सम्यक् में। जिसप्रकार लोक में यह कहावत है कि सुनना सबकी, करना मनकी', उमीप्रकार अध्यात्म का मार्ग है कि 'समझना सब, जमना स्वभाव में। अत स्यवहारनय और उसका विषय जानने के लिए प्रयोजनवान है; जमने के लिए नहीं, रामने के लिए भी नहीं।

सम्यक् तो निज और पर सभी हो सकते है. पर सभी ध्रेय नो नहीं हो सकते, श्रद्धेय तो नहीं हो सकते। श्रद्धेय और ध्रेय तो निजस्वभाव ही होगा। उसे छोडकर सम्पूर्ण जगत ज्ञेय है, मात्र ज्ञेय: ध्रेय नहीं, श्रद्धेय नहीं। आत्मा ज्ञेय भी है, ध्र्येय भी है, श्रद्धेय भी है। अत मात्र वहीं निश्चय है, निश्चयनय का विषय है, उपादेय हैं। शेष सब ब्यवहार हैं, व्यवहारनय के विषय हैं; अत ज्ञेय हैं, पर उपादेय नहीं।

उक्त सम्पूर्ण कथन का निष्कर्ष मात्र इतना ही है कि व्यवहारनय और

उसका विषय जैसा है, वैसा मात्र जान लेना चाहिए; क्योंकि उसकी भी जगत मे सत्ता है, उससे इन्कार करना उचित नहीं है, सत्य भी नहीं है।

इसमें महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहारनयों ने भी आत्मा का ही विशेष विस्तार में कवन किया है, आत्मा के ही विशेषों का कथन किया है, किसी अन्य का नहीं।

यद्यपि रत्नत्रयरूप धर्म की प्राप्ति सामान्य के आश्रय से ही होती है, विशेष के आश्रय में नहीं, तथापि-

# "सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत्।

सामान्य प्रतिपादन से विशेष प्रतिपादन बलवान होता है।"

पर यह सब जानने के लिए ही है। व्यवहार द्वारा प्रतिपादित विशेषों को जानकर, पश्चान उन्हें गौणकर निश्चयनय के विषयभृत सामान्य से अह स्थापित करना, स्थिर होना इन्ह है, परम इन्ह है। यही मार्ग है, शेष सब जनमार्ग है।

(७) प्रश्न —शहसद्भत और अशहसद्भत व्यवहारनयों के प्रयोग भी विभिन्नता के लिए होते हैं क्या?

जतर – हाँ, हाँ, बयो नहीं? कभी गृण-गृणी के भेद को लेकर, कभी पर्याय-पर्यायी के भेद को लेकर आदि अनेक प्रकार के प्रयोग आगम में पाये आते हैं, इन सबका बारीकी में अध्ययन किया जाना आवश्यक हैं अन्यथा कर समझ में नहीं आवेगा!

अधिक स्पष्टता के लिए नयदर्पण का निम्निलिखिन अश द्रष्टव्य है — "सामान्यद्वय में अथवा शुद्धव्य में गुण-गृणी व पर्याय-पर्यायी का भेदकथन करनेवाला शहास्त्रम्भृत्य्यवहारनय है। वहाँ गृण तो विकालीमामान्यभाव होने के कारण शद्धता व अशुद्धता में निर्मक्ष शृद्ध ही होता है, जैसे ज्ञानगृणमामान्य। परन्तु पर्याय शृद्ध व अशुद्ध —दोनो प्रकार की होती है। इन दोनों में में यहाँ शुद्धनदुभन्व्यवहार के द्वारा केवल शृद्धपर्याय का हो प्रकल्प क्या जाता है। अशुद्धपर्याय का ग्रहण करना अशुद्धनदुभन्व्यवहार का काम है।

श्रुष्ठपर्याय भी दो प्रकार की है — सामान्य व विशेष। प्रतिक्षणवर्ती षट्गणी हानि-वृद्धिरूप मुक्त्म-अर्थपर्याय तो सामान्यशुद्धपर्याय है और क्षांपिकभाव विशेषशृद्धपर्याय है, जैसे केवलज्ञान।

सामान्यद्रव्य मे तो सामान्यगुण व गुणी का अथवा सामान्यशुद्धपर्याय व पयायी का अथवा विशेषशृद्धपर्याय व पर्यायी का – ये तीनो ही भेद देखे जाने सभव हैं। परन्तु शृद्धद्रव्य मे अर्थात् शृद्धद्रव्यपर्याय मे केवल विशेषशृद्धपर्याय व पर्यायी का ही भेद देखा जा सकता है, क्योंकि शृद्धद्रव्यपर्याय में त्रिकालीसामान्यद्रव्य के अथवा सामान्यपर्याय के दर्शन असभव है।

जीव ज्ञानवान है या षट्गुणी हानिवृद्धिरूप स्वाभाविक सामान्यपर्यायवाला है-ऐसा कहना द्रव्यसामान्य मे गुण-गुणी व पर्याय-पर्यायी का भेटकथन है।

जीव केवलज्ञानदर्शनवाला है या वीतरागतावाला है-यह द्रव्यमामान्य मे शृद्धगुण-शृद्धगुणी व शृद्धपर्याय-शृद्धपर्यायी का भेदकथन है।

सिद्धभगवान केवलज्ञान व केवलदर्शनवाले है या वीतरागतावाले है यह शहुद्रवय या शुद्धद्रव्यपयांयी मे शुद्धगुण-शुद्धगुणी व शुद्धपर्याय-शुद्धपर्यायी का भेटकथन है।

ये सभी शहुसद्भृतव्यवहारनय के उदाहरण है। इसे अनुपचिरत-मृद्भृतव्यवहारनय भी कहते हैं, क्योंकि गुणसामान्य तो परसयोग से रहित होने के करण तथा क्षांयिकभाव सयोग के अभावपर्वक होने के करण अथवा स्वभाव के अनुरूप होने के कारण अनुपचीरत कहें जाने युक्त है।

शह्यसद्भवव्यवहारनयवत् ही अशह्यसद्भवव्यवहारनयं भी समझना। अन्तर केवल इतना है कि यहाँ सामान्यगुण व पर्यायरूप स्वभावों की अपेक्षा भेद डाला जाना सभव नहीं है, बर्योकि वे अशह्य नहीं होते।

द्रव्यसामान्य मे अथवा अशुद्धद्रव्यपर्यायरूप अशुद्धद्रव्य मे अशुद्धगुणो व अशुद्धपर्यायो के आधार पर भेदोपचार द्वारा गृण-गृणी, पर्याय-पर्यायी लक्षण-लक्ष्य आदिरूप द्वेत उत्पन्न करना अशुद्धसद्दभृतव्यवहारनय है।

अश्ह्यगुण व पर्याये औदियक भावरूप होते है। जैसे –जानगृण की मतिज्ञानादि पर्याये, चारित्रगुण की राग-द्वेषादि पर्याये तथा वेदनगृण की विषयजीनत सख-दख आदि पर्याये।

ं जीवसामान्य मीनजानवाला है या राग-द्रपादिवाला है। —य द्रव्यसामान्य की अपेक्षा अशुद्धसद्भृतव्यवहार के उदाहरण है।

ंसमारी जीव मानजानवाला है या राग-द्वेषादिवाला है। ' – ये द्रव्यपर्याय की अपेक्षा अशुद्धमदुभुतव्यवहार के उदाहरण है।

इसे उपर्चारतसदभत भी कहते हैं, क्योंकि परसयोगी वैभाविक

औदियक अशुद्धभावों का द्रव्य के साथ स्थायी सबध नही है, न उसके स्वभाव से उनका मेल खाता है; अत वे उपचिरतभाव कहे जाने योग्य हैं।<sup>97</sup>

इसप्रकार हम देखते हैं कि शृद्धसद्भूत और अशृद्धसद्भूत व्यवहारनयों के विविध प्रयोग जिनवाणी में मिलते हैं। पचाध्यायी में समागत प्रयोगों की तो अभी चर्चा ही नहीं की गई है।

(म) प्रश्न:-सद्भृतव्यवहारनय के समान असद्भृतव्यवहारनय के प्रयोगों में भी विभिन्नता पार्ड जाती होगी?

उत्तर:-असट्भतव्यवहारनय के प्रयोगों में तो और भी अधिक विविधना और विचित्रता पायी जाती है। इस विषय को वृष्टि में रखकर जिनागम का जितनी गहराई में अध्ययन करों, तयचक्र की गभीरता उतनी ही अधिक भामित होती है। जितना जान में आता है, उतना कहने में नही आता और जितना कहने में आता है, लिखने में उतना भी नही आता। कही विषय की जटिनता और कही विस्तार का भय लेखनी को अवरुढ करता है।

नयप्रयोगों की विविधता और विचित्रता की सर्वागीण जानकारी के लिए तो आपको परमागमरूपी सागर का ही मधन करना होगा, तथापि यहाँ असद्भृतव्यवहारनय के सन्दर्भ में कुछ भी न कहना सगत न होगा।

असद्भूतव्यवहारन्य का क्षेत्र बहुत बडा है, क्योंकि उसका विषयं विभन्न इच्यों के बीच विभिन्न सम्बन्धों के आधार पर एकत्व का उपचार करना है। एक तो इच्य ही अनन्तानन्त है, और उत्तर्भात्त जिन सम्बन्धों के आधार पर एकत्व या कर्तृत्वादि का उपचार किया जाता है, वे सम्बन्ध भी अनेक प्रकार के होते हैं। यही कारण है कि इसका विषय असीमित है।

जब विश्व के अनन्तानन्त द्रव्यों में से किन्ही दो या दो में भी अधिक द्रव्यों के बीच होनेवाले सम्बन्धों के बारे में विचार करते हैं, तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे कि वे द्रव्य एक ही ज्ञांति के हैं या भिन्निभन्त जाति के रिनाथा जो सम्बन्ध स्थापित किया जाना है, वह निकटवर्ती (सश्लेषसहित) है या दर्रवर्ती (सश्लेषसहित) जातांत्रय है या स्वस्वामी रे आदि अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन उपचारों को पहले तो नौ भागों में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे नौ विभाग ब्रव्य, गुण और पर्याय के आधार पर कियो गये है।

५ नयदपंण, पृष्ठ ६७२-६७३

सजाति, विजाति और उभय के भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण भी तीन प्रकार से किया जाता है। इन सजाति, विजाति और उभय द्रव्यों में विभिन्न सम्बन्धों के आधार पर उक्त नी प्रकार का उपचार करना ही असदभतव्यवहारनय का विषय है।

यद्यपि 'उपचार' शब्द का प्रयोग सद्भृतव्यवहारनय के साथ भी है।
जैसे:—एक द्रव्य मे भेदोपचार करना सद्भृतव्यवहारनय का कार्य है और
भिन्न-भिन्न द्रव्यो में अभेदोपचार करना असद्भृतव्यवहारनय का कार्य है।
इसी के आधार पर सद्भृतव्यवहारनय के उपचरितसद्भृतव्यवहारनय और
अनुपचरितसद्भृतव्यवहारनय — ऐसे भेद भी किये जाते हैं, तथापि वास्तिकक
उपचार तो असद्भृतव्यवहारनय में ही होता है, क्योंकि द्रव्य में गृणभेदादि
भेद उपचरित नहीं बास्तिक हैं।

सद्भूतव्यवहारनय के अनुपचरित और उपचरित भेदों के स्थान पर जो शुद्ध और अशुद्ध नाम प्राप्त होते हैं, उनसे सद्भूतव्यवहारनय को उपचरित कहने में सभावित सकोच स्पष्ट हो जाता है।

अतः मुख्यरूप से भेदव्यवहार को सद्भूतव्यवहार और उपचरितव्यवहार को असद्भूतव्यवहार करना ही श्रेयस्कर है। जैसा कि कहा भी गया है:—

"असर्भूतव्यवहारः एवोपचारः, उपचारावय्युपचारं यः करोति स उपचरितासवभतव्यवहारः।

असद्भूतव्यवहार ही उपचार है, और उपचार का भी जो उपचार करता है, वह उपचरितअसदभतव्यवहार है।"

इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय भी वस्तृतः उपचरित ही है। उसके नाम के साथ जो 'अनुपचरित' शब्द का प्रयोग है, वह तो उपचार में भी उपचार के निषेध के लिए है, उपचार के निषेध के लिए नहीं।

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि जिसमें मात्र उपचार हो, वह अनुपचरितअसद्भृतव्यवहारनय है और जिसमें उपचार में भी उपचार हो, वह उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय है।

"उपनयोपजनितो व्यवहारः। प्रमाणनयनिकेषात्मकः प्रेवोपचाराध्यां वस्त व्यवहरतीति व्यवहारः।

१ आसापपद्वति, पृष्ट २२७

कथम्पनयस्तस्य जनक इति चेत्।

सब्भूतो भेडोत्पादकत्वात् असव्भूतस्तूपचारोत्पादकत्वात्

उपचरितासद्भूतस्तूपचारावप्युपचारोत्पावकत्वात्।

व्यवहार उपनय से उपजीतत होता है। प्रमाणनयिनक्षेपात्मक भेद और उपचार के द्वारा जो वस्तु का प्रतिपादन करता है, वह व्यवहारनय है। प्रश्न:-व्यवहार का जनक उपनय कैसे है?

उत्तर:-सद्भृतव्यवहारनय भेद का उत्पादक होने से, असद्भृत व्यवहारनय उपचार का उत्पादक होने से और उपचरितअसद्भृत व्यवहारनय उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपनयजनित है।"

- नयचक्र के इस कथन से यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि सद्भूतव्यवहारनय भेद का उत्पादक है और असद्भूतव्यवहारनय उपचार का उत्पादक है।

उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपचरित-असद्भृतव्यवहारनय असद्भृतव्यवहारनय का ही एक भेद है। जिस असद्भृतव्यवहारनय में मात्र उपचार ही प्रवर्तित होता है, उपचार में भी उपचार नहीं, उस असद्भृतव्यवहारनय को उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय में पृथक् बताने के लिए अनुपचरितअसद्भृतव्यवहारनय के नाम से भी अभिहित किया जाता है।

(९)प्रश्न:-नयचक्र के उक्त कथन में व्यवहारनय को उपनय से उपर्जानन कहा गया है<sup>7</sup> अभी तक तो उपनय की बान आई ही नहीं।

उत्तर:-एकप्रकार से व्यवहारनय ही उपनय है, क्योंकि उपनयों के जो भेद गिनाए गये हैं, वे सब एकप्रकार से व्यवहारनय के ही भेद-प्रभेद है।

नयों के भेद-प्रभेदों की चर्चा करते समय 'नयचक्र' में पहले तो नयों के नय और उपनय —ऐसे दो भेद किए हैं। फिर नय के नौ प्रकार एवं उपनय के तीन प्रकार बताये गये हैं।

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक — ये दो तो मूलनय एव नैगम, सग्नह, व्यवहार, ऋबुसूत्र, शब्द, समीभच्छ तथा एवभूत — ये सात उत्तरतय; इसप्रकार कुल मिलाकर ये नौ नय बताये गये हैं, जिनकी चर्चा आगे विस्तार से की जावेगी।

१ भृतभवनदीपकनयवक्र, पुट्ठ २९

देवमेनाबार्यकृत श्रृत भवनदीपकनयम्क एव माहन्सध्वसकृत इच्यम्बभावप्रकाशक नयस्क-इन दोनो में ही।
 उक्त कथन पास जाते है।

सद्भूतव्यवहार, असद्भूतव्यवहार तथा उपचरितअसद्भूतव्यवहार — ये तीन भेद उपनय के बताये गये हैं।

तथा सद्भूतव्यवहारनय के शुद्ध और अशुद्ध - ऐसे दो भेद किये गये हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय के जो चार भेद बताये गये थे, उनमें और इनमें (उपनयों द्वारा किए गए भेदों में) कोई अन्तर नहीं रह जाता है।

सद्भूतव्यवहारनय के तो जिसप्रकार दो भेद वहाँ बताये गये थे, वैसे ही यहाँ भी बताये गये हैं। असद्भृतव्यवहारनय के वहाँ अनुप्चरित-असद्भृतव्यवहारनय एवं उपचित्रअसद्भृतव्यवहारनय—इस प्रकार दो भेद किये गये थे और यहाँ उन दोन्तों को स्वतन्त्ररूप से स्वीकार कर लिया गया है। बस, मात्र इतना ही अन्तर है।

इसे निम्नलिखित चार्टों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है:— चार्ट 9



चार्ट २

जपनय (व्यवहारनय)

सद्भूतव्यवहारनय (३) असद्भूतव्यवहारनय (४) उपचरितासद्भूत
व्यवहारनय

(१) शुद्धसद्भूतव्यवहारनय (२) अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय

उक्त चार्टों में व्यवहारनयों के प्रभेदों में जो क्रमांक दिये गये हैं, वे परस्पर एक-दूसरे के स्थानापन्न है। अतः दोनो प्रकार के वर्गीकरणों में कोई मीलिक भेद नहीं है। दोनो प्रकार के वर्गीकरण को देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता भी नही है, किन्तु उन्हें जान लेने की आवश्यकता अवश्य है।

असद्भूतव्यवहारनय (अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय) और उपचरितअसद्भूतव्यवहारनयों के स्वजातीय, विजातीय और मिश्र (स्वजातिविजातीय) के भेट से तीन-तीन भेट किये गए हैं।

यहाँ असद्भृतव्यवहारनय (जिसे अनुपचरितअसद्भृतव्यवहारनय भी कहा जाता है) द्रव्य मे द्रव्य का उपचार आदि नौ प्रकार के उपचारों में प्रबृत्ति करता है।

तथा यही असद्भृतव्यवहारनय भिन्न हव्यों, उनके गृणों और पर्यायों के बीच पाये जानेवाले अविनाभावसम्बद्धः, सश्लेषसंबधः, परिणाम-परिणामीसबधः, अद्धा-श्रद्धेयसबधः, ज्ञान-जेयसबधः, चारित्र-चर्यासबधः आदि को अपना विषय बनाता है।

असद्भूतव्यवहारनय के भेद-प्रभेदों का कथन <sup>'</sup>नयचक्र' में इसप्रकार दिया गया है —

"अण्णेति अण्णगुणा मणइ असम्भूय तिविह भेवोवि । सञ्जाइ इअर मिस्सो णायच्यो तिविहमेवजुनो ।। बच्यगुणपञ्ज्याणं उपयारं ताण होइ तत्येव । बच्ये गुणपञ्ज्ञाया गुणविद्यं पञ्ज्ञाण केया ।। पञ्जाए बच्यगुणा उवयरियं वा हु बंधसंजुला। संबंधे संसिलेसे णाणीणं णेयमावीहि ।

जो अन्य के गुणो को अन्य का कहता है, वह असद्भूतव्यवहारनय है। उसके तीन भेद हैं –सजाति, विजाति और मिश्र। तथा उनमें भी प्रत्येक के तीन-तीन भेद हैं।

इट्य में इट्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, इट्य में गुण और पर्याय का, गुण में इट्य और पर्याय को और पर्याय में इट्य और गुण का उपचार करना बाहिए। यह उपचार बंध से संयुक्त अवस्था में तथा जानी के जैय आदि के साथ संश्लेष संबंध होने पर किया जाता है।

उक्त नौ प्रकारों को 'नयचक्र<sup>1</sup> में ही सोदाहरण स्पष्ट किया गया है। १ "संक्ष्य सम्बन्धितामन, सरभेष संबद्ध, परिणामपरिणासिसमंद्र सङ्कास्त्रेयसम्बन्ध,

अानक्रेयसम्बद्धः, चारित्रच्यांसम्बद्धश्चेत्यादि ।" — मानापपद्धति, पृष्ठ २२७ २ द्वयस्मित्रपुकात्राक नवनक साथा २२२ से २२४

३ बती. गामा २२४ से २३३

उन्हीं में सजाति-विजाति आदि विशेषणों को भी यथासंभव स्पष्ट कर दिया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण मलतः पठनीय है, जो इसप्रकार है:-

"एर्यंदियाइदेहा जिञ्जता जे वि पोग्गले काए ।

ते जो अनेई जीवा ववहारो सो विजाईको।।२२४।।

पौद्गिलक काय में जो एकेन्द्रिय आदि के शरीर बनते हैं, उन्हें जो जीव कहता है, वह विजातीय बच्च में विजातीय बच्च का आरोपण करने वाला असदभतव्यवहारनय है।

# म्तं इह मद्दवाणं मृत्तिमदब्वेच जण्जिओ जह्न्या ।

जह जह मतं जाज तो कि चलिओ ह मृतेज।।२२६।।

मितजान मिर्तिक है, क्योंकि वह मिर्तिकद्वय्य से पैदा होता है। यदि वह मूर्त्त न होता तो मूर्त्त द्वारा स्खलित क्यो होता?—यह विजातीय गुण में। विजातीय गुण का आरोप करनेवाला असदभतव्यवहारनय है।

दठ्ठूणं पडिविंबं लविंद हुतं चेव पज्जाओ ।

स्त्रजाइ असम्बुओ उबयरिओ भियञ्जाइपञ्जाओ ।।२२७।।
प्रतिबिब को देखकर 'वह यही पर्याय हैं - ऐसा कहा जाता है।-यह
स्वजातिपर्याय में स्वजातिपर्याय का उपचार करनेवाला असद्भृतव्यवहारनय
है।

नेयं जीवमजीवं तं पिय जाणं ख तस्स विसयावी ।

जो भणह एरिसत्यं बवहारों सो असम्भूषो।।२२८।। जय जीव भी है और अजीव भी है। जान के विषय होने से उन्हें जो 'जान' (जीव का जान, अजीव का जान-इस रूप में) कहता है, वह स्वजाति-विजातिब्रय्य में स्वजाति-विजातिषुण का उपचार करनेवाला असदभतव्यवहारनय है।

परमाजु एयवेशी बहुयपवेसी पर्यपए जो हु।

सो ववहारो जेओ बन्चे पण्यायज्वयारो ।।२२९।। जो एकप्रदेशी परमाण को बहुप्रदेशी कहता है, उसे स्वजातिक्रय्य में

स्वजातिविभावपर्याय का उपचार करनेवाला अस्तरभूतव्यवहारनय कहते हैं।

रूवं पि भणइ दथ्यं वदहारो अण्णअत्यसंभूतो । सेओ जह पासाओ नृजेस् दथ्याण उदयारो।।२३०।।

अन्य अर्थ में होनेवाला व्यवहार रूप को भी द्रव्य कहता है। जैसे:-सफेद पत्थर। यह स्वजातिमृ**ण में** स्वजाति**द्रव्य का** उपचार करनेवाला असद्भुतव्यवहारनय है। जानं पि हु पञ्जायं परिजममाणो दु विह्नषए जहमा । ववहारो खल् जंपइ गुजेसु उवयरियपञ्जाओ ।।२३१।।

परिणमनशील ज्ञान को पर्यायरूप से कहा जाता है, वह स्वजाति **गुणमें** स्वजाति **पर्याय का** आरोप करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है।

बठ्ठूण यूललंधं पुरनलबब्बेति जंपए लोए । जनमारो पज्जाए पुरनलबब्बस्स भणड बबहारो।।२३२।।

स्यूलस्कध को देखकर लोक मे उसे 'यह पुरगलद्रव्य है' –ऐसा कहते है। यह स्वजातिविभाव पर्याय में स्वजाति ब्रष्ट्य का उपचार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है।

बठ्ठूण बेहळाणं वर्णतो होइ उत्तमं रूवं । गुण जवयारो भणियो पज्जाए णत्यि संबेहो।।२३३।।

शरीर के आकार को देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैसा उत्तमरूप है। यह स्वजाति **पर्याय में** स्वजाति गुण का आरोप करनेवाला असदभतव्यवहारनय है।"

उक्त सम्पूर्ण उदाहरण अनुपर्चारत-असदुभूतव्यवहारनय के है; क्योंकि इनमें मात्र उपचार किया गया है, उपचार मे उपचार नही। जहाँ उपचार मे उपचार किया जाता है, वहाँ उपचरितअसदुभूतव्यवहारनय होता है।

उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय के स्वरूप और भेद-प्रभेदो का स्पष्टीकरण 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' मे इसप्रकार किया गया है —

### "उवयारा उवयारं सच्चासच्चेसु उहयअत्वेस् ।

वज्जाइप्रयामस्त्री जबपरिओ कृषद ववहारो ।।२४२।। सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थों में तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजाति-विजातीय पदार्थों में को एक उपचार के द्वारा दूसरे उपचार का विधान किया जाता है, उसे उपचरित-असद्भुतव्यवहारस्य कहते हैं।

वेसवई वेसत्यो अत्यविषठको तहेव जंपतो । मे वेसं मे बर्घ्यं सध्वासच्चंपि उहयत्थं।।२४३।।

'देश का स्वामी कहता है कि यह देश मेरा हैं — यह सत्य उपचरित-असद्मृतव्यवहारनय है, 'देश में स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा हैं — यह असत्य उपचरित असद्मृतव्यवहारनय हैं और 'व्यापारी अर्थ का व्यापार करते हुए कहता है कि छन मेरा हैं '— यह सत्यासत्य उपचरितअसद्मृतव्यवहारनय है। पुताइबंध्वरणं अहं च मम संपवाइ बप्पंतो । उच्चारासकाओं सबाइब्ब्येस् जायच्यो ।।२४४।। 'पुतादि बन्ध्वर्गरूप में हूँ या यह मेरी संपदा है' – इसप्रकार का कथन करना स्वजाति-उपचरितअसस्भृतव्यवहारन्य है।

आहरणहेमरघणं वच्छवीया मनेवि वच्पंतो । उवयरिय असम्बूओ विजाइरण्येसु चायव्यो ।।२४४।। 'आभरण, सोना, रत्न और वस्त्राटि मेरे हैं'—यह कथन विजाति-उपचरितअसदबतव्यवहारनय है।

देसंव रज्जदुर्ग मिस्सं अण्जं च जणह मम दथ्वं । जहपत्वे जबपरिओ होड असन्बृदववहारो ।।२४६।। जे देश के समान राज्य व दुर्ग आदि मिश्र अन्यद्रव्यों को अपना कहता है, वह जमय अर्थातृ स्वजाति-विजाति-उपचरितअसदुमृतव्यवहारनय है।"

उक्त सम्पूर्ण कथन का गहराई से मंबन करने पर यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि बिज भिन्नपदार्थों में निकट का अर्थात सीधा सबंध होता है, वे तो अनुपचरितअमद्भूतव्यवहारनय के अन्तर्गत आते हैं तथा जिनका सबध दूर का होता है अर्थात् जो सबधी के भी सबंधी होने से परस्पर संबोधत होते हैं, उनको उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय अपना विषय बनाता है।

जैसे '—शरीर तो आत्मा से सीधा सबीधत है, पर माता-पिता, स्त्री-पुत्रादि, मकान आदि शरीर के माध्यम से संबीधत हैं। अतः आत्मा और शरीर का सबंध अनुप्रविरत-असद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है, तथा आतमा और स्त्री-पुत्रादि व मकानादि का सबंध उपचरित असदभत्ययवहारनय का विषय बनता है।

इसीप्रकार स्वजातीय और विजातीय संबंधों को भी समझ लेना चाहिए। जब आत्मा और शरीर का संबंध बताया जाता है, तब आत्मा चेतनजाति का और शरीर अचेतनजाति का होने से दोनों का संबंध विजातीय कहा जाता है। जब पिता-पुत्र का संबंध बताया जाता है, तब पिता व पुत्र दोनों के चेतन होने से वह संबंध सजातीय कहा जाता है।

इसीप्रकार सर्वत्र घटित कर लेना चाहिए।

(१०) प्रश्न-जाता-जेय सबध को संश्लेषसबध अर्थात् निकट का सबध मानकर अनुप्चरितअसद्द्भृतव्यवहारनय में रखा गया है; जबकि उनमें अत्यधिक दूरी पाई जा सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का जेय तो अलोकाकाश भी होता है। तथा मकान व पृत्रादि को दूर का संबंधी मानकर उपबोरतबसदुभूतव्यवहारनय में डाला गया है, जबिक वे निकट के संबंधी प्रतीत होते हैं। लोक में भी जैसा एकत्व या ममत्व पुत्रादि व मकानादि में देखा जाता है. वैसा त्रेयों में नहीं।

— इस कथन में क्या विशेष हेतु है? क्यया स्पष्ट करें। उत्तर:—संबंधों की निकटता न तो क्षेत्र के आधार पर निश्चित होती है और न एकत्व या ममत्वबद्धि के आधार पर।

जिन वो पदार्थों में सीधा (डायरेक्ट) संबंध पाया जाता है, उन्हें निकटवर्ती या सीरेक्ट कहते हैं तथा जिनमें वे दोनों पदार्थ किसी तीसरे माध्यम से (इन-डायरेक्ट) संबंधित होते हैं, उन्हें दूरवर्ती या असीरेक्ट कहा जाता है। सीरेक्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता है, पर असीक्कट पदार्थों में उपचार में भी उपचार करना होता है।

जिसप्रकार साले और बहनोई परस्पर संबंधी हैं और साले का साला और बहनोई का बहनोई एस्स्पर संबंधी नहीं, संबंधी के भी संबंधी हैं। लोक में अव्यवहार संबंधियों के बीच पाया जाता है, वह व्यवहार सम्बन्धियों के सम्बन्धियों में परस्पर नहीं पाया जाता।

संबंधियों के बीच अनुपचरित उपचार होता है और संबंधियों के भी संबंधियों के साथ उपचार भी उपचरित ही होता है।

ज्ञान और जेय के बीच सीधा संबध है, अतः उनमें अनुपचरित उपचार का अर्थात् अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनय का प्रयोग होता है और स्त्री-पुत्रादि व मकानादि के साथ जो आत्मा का संबंध है, वह देह के माध्यम सेता है, अत. वह उपचरित-उपचार अर्थात् उपचरित-असदमतय्यवहारनय का विषय बनता है।

(99) प्रश्नः-इन सबके जानने से लाभ क्या है?

जत्तर-जिनवाणी में विविध्यकार से आत्मा का स्वरूप समझाते हुए सभी प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। व्यवहारनय के उक्तप्रकारों के कथन भी जिनागम में पर-पद पर पान्त होते हैं। व्यवहारनयों के सम्याजान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है, अपितु भ्रमित हो जाना संभव है। अतः इनका जानना भी आवश्यक है। तथा इन नयों के जानने का सम्यक्ष्मल इन सब सबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता जानकर एवं इन नयकच्यों को खारानिक व बान, याद उक्चिरावधन बानकर पर से विधास और जिस में एकस्य को झाप्त विवस्पक्तरकर्तन में ही वहं स्वानिक क्षारण है। समयसारादि ग्रथराजों में भी सर्वत्र इन नयकथनों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराकर एकत्व-विभक्त आत्मा में जमने-रमने की ग्रेरणा दी गई है। समयसार की 'आत्मख्याति टीका' के कलश २४२ में तो यहाँ तक कहा

गया है कि:—
"व्यवहारविमृद्रबृष्ट्यः परमार्थ कलंगित नो जनाः ।
तत्रबोधविमग्धबद्धयः कलयंतीह तवं न तंडलम्।।

जिसप्रकार जगत में जिनकी बृद्धि तुष्ठान में ही मीहित हैं, वे तुष को ही जानते हैं, तन्तुल को नहीं। उत्तीप्रकार जिनकी दृष्टि व्यवहार में ही मीहित है, वे जीव परमार्थ को नहीं जानते हैं।"

उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है, जानने का नहीं। व्यवहार को जानना तो है, पर उसमें मोहित नहीं होना है। मोहित होने लायक, अह स्थापित करने लायक तो एक परमशुद्धनिश्चयनय का विषयभुत निजशुद्धात्मद्रव्य ही है।

-0-

केई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुए हैं स्वच्छंद न पिछानें निज शुद्धता । केई व्यवहार दान, तप, शीलमाव को हो, आत्मा का हित मान छाड़ें नहीं मुद्धता ॥ केई व्यवहारनय-निश्चय के मारग को, मिन्न-मिन्न जानकर करत निज उद्धता । जाने जब निश्चय के मेद व्यवहार सब, कारण को उपनार माने तब बुद्धता ॥॥॥

# 'पंचाध्यायी' के अनुसार व्यवहारनय के भेट-प्रभेट

अब समय आ गया है कि हम पचाध्यायी में समागत व्यवहारनय के भेट-प्रभेदों के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करे।

पचाध्यायी मे सद्भूत और असद्भूत व्यवहारनयो की जो चर्चा प्राप्त होती है, उसमे सद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप इसप्रकार दिया गया है – व्यवहारनयो द्वेधा सदभतस्त्वय भवेदसद्भृतः ।

सदभतस्तदगण इति व्यवहारस्तत्प्रवत्तिमात्रत्वात।।

अत्र निवानं च यथा सबसाधारणगुणो विवक्ष्यः स्यात् ।

अविविधातोऽथवापि च सत्साधारणगुणो न चान्यतरात्।।

अस्यावगमे फलिमिति तवितरवस्तुनि निवेधबृद्धिः स्यात् । इतरविभिन्नो नय इति भेवाभिय्यञ्जको न नयः।।

व्यवहारनय के दो भेद है —सद्भुनव्यवहारनय और असद्भन-व्यवहारनय। जिस वस्नु का जो गण है, उसकी सद्भुन सजा है, और उन गणो की प्रवृत्तिसात्र का नाम व्यवहार है।

इसका खुलासा इसप्रकार है कि इस नय में वस्तु का असाधारणगुण ही विवक्षित होता है अथवा साधारणगुण अविवक्षित रहता है। इस नय की प्रवृत्ति इसीप्रकार होती है, अन्य प्रकार से नहीं।

इस नय का फल यह है कि इसमें विविधात वस्तु के सिवा अन्य वस्तु में 'यह वह नहीं हैं "इसफकार निषेधवृद्धि हो जाती है; क्योंकि परवस्तु से भेदवृद्धि का होना ही नय है, नय कुछ भेद का अभिययक नहीं है।" प्रवाशाणी के अनुसार अस्तु अनुसार कुछ के स्वास्त्र के

पचाध्यायी के अनुसार असद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप इसप्रकार है:-"अपि चासव्भूताविव्यवहारान्तो नयश्च भवति यथा ।

अन्यद्रव्यस्य गुणाः संयोज्यन्ते बलावन्यत्र।। स यथा वर्णीवमतो मूर्तद्रव्यस्य कर्म किल मूर्तम् ।

तत्संयोगत्वादिह मूर्ताः क्रोधादयोऽपि जीवभवाः।।

१ पचाध्यायी प्रथम अध्याय झलोक ४२४ में ४२७

करणमन्तर्लीना ब्रब्यस्य विचावचावशक्तिः स्यात् । सा भवति सहजतिद्धा केवलिमह जीवपुदृगसयोः।। फलमागन्तृकभावाद्षाधिमात्रं विहाय यावविह । शेवध्तप्रदृद्धगुणः स्याविति मत्या सुदृष्टिरिह करियत्।। अत्रापि च संवृष्टिः परगृणयोगाच्य पाण्डुरः कनकः। हित्या परगृणयोगं स एक शुद्धोऽनृषुयते कैरिचत्।।°

अन्यद्रव्य के गुणो की बलपूर्वक अन्य द्रव्य में सयोजना करना असद्भुतव्यवहारनय है।

उदाहरणार्थ वर्णादिवाले मूर्त्तद्रव्य का कर्म एक भेद है, अत. वह भी मूर्त्त है। उसके सयोग से क्रोधादि यद्यपि मूर्त्त है, तो भी उन्हें जीव मे हुए कहना असदभतव्यवहारनय का उदाहरण है।

इस नय की प्रतीति का फल यह है कि जितने भी आगन्तुक भाव हैं, उनमें से उपाधि का त्याग कर देने पर जो शेष बचता है, वही उस बस्तु का शद्धगण है। ऐसा माननेबाला परुष ही सम्यग्दिष्ट है।

उदाहरणार्थ सोना दूसरे पदार्थ के गुण के सबध से कुछ सफेद-सा प्रतीत होता है, परन्तु जब उसमें से परवस्तु के गुणों का सबध छूट जाता है, तब वही सोना शद्धरूप से अनभव में आने लगता है।"

उक्त कथन में पंचाध्यायीकार ने महमूत और असद्भूत व्यवहारनयों के स्वरूप एवं विषयवस्त का जिसप्रकार स्पष्टीकरण किया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि उनके मतानुतार सद्भूतव्यवहारनय वस्तु के अमाधारणगृण के आधार पर वस्तु को परवस्तु से भिन्न स्थापित करता है। उनके अनुसार इस नय का प्रयोजन भी परवस्तु से भिन्तता की प्रतीतिमात्र है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह नय अखण्डवस्तु में भेद करके वस्तुरूप को स्पष्ट करनेवाले भेद का अभिव्यजक नहीं है, अपितु पर से भिन्नता की है।

यर्धाप असद्भूतव्यवहारनय की परिभाषा तो यहाँ भी बहुत-कृष्ठ अन्य ग्रंथों के अनुसार ही दी गई है, तथापि यहाँ क्रोधारि को जीव का कहना —यह असद्भूतव्यवहारनय का विषय बताया गया है, जबकि अन्यत्र कोधारि को जीव का बताना, गद्दभतव्यवहारनय के भेदों में लिया जाता है।

पचाध्यायीकार को अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए इसमे कछ

९ पचाध्यायी प्रथम अध्याय अलाक ४२९ स.४३३

खींचतान भी करनी पड़ी है। क्रोधादिभाव, जो कि जीव के ही विकरी भाव हैं, उन्हें पहले तो पुदालकर्मों के संयोग से उत्पन्न होने के कारण मूर्च कहा गया और फिर उन्हें अमूर्चजीव का कहकर असद्भुतव्यवहारनय का विषय बताया गया। उन्हें यहाँ अन्यहब्यस्य गुणाः संयोज्यन्ते बलाबन्यत्र' की संपूर्ति इसप्रकार करनी पड़ी।

इस सबंध में विशेष चर्चा व्यवहारनय के उपचरित-अनुपचरित, सद्भूत-असद्भूत आदि सभी भेद-प्रभेदों के स्पष्टीकरण के उपरान्त करना ही समचित होगा।

अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु पंचाध्यायी में इसप्रकार दी गई है.—

"प्यावादियां यथान्तर्लीना या शक्तिरस्ति यस्य सतः । तत्तरस्तामान्यतया निरूप्यते चेद्विशेषनिरपेश्चम्।। इदमजोबाहरणं ज्ञानं जीवोपनीयि जीवनुणः । क्रेयासम्बन्धस्ते न तथा क्रेयोपजीयि स्थात्।। यट सद्वाचे हि यथा यटनिरपेशं चिवेव जीवनुणः ।।' । अस्ति यटाषायेश्चेयं चटनिरपेशं चिवेव जीवनुणः ।।'

जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है, उसको जो नय अवान्तर भेद किए बिना सामान्यरूप से उसी पदार्थ की बताता है, वह अनपचरितसदभतव्यवहारनय है।

ँ इस विषय में यह उदाहरण है कि जिसप्रकार जीव का ज्ञानगुण सदा जीवोपजीवी रहता है, उसप्रकार वह ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञेयोपजीवी नहीं होता।

जैसे घट के सद्भाव में जीव का ज्ञानगुण घट की अपेक्षा किये बिना चैतन्यरूप ही है, वैसे घट के अभाव में भी जीव का ज्ञानगुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्यरूप ही है।"

उपचरितसद्भृतव्यवहारनय का स्वरूप और विषय-बस्तु पंचाध्यायी मे इसप्रकार दी गई है –

<sup>™</sup>उपचरितः सर्**षृतो व्यवहारः स्यान्नयो यद्या नाम** । अविरुद्धं हेतुब<del>स्तास्यरतो</del>≰स्युक्चर्यते यतः स्वप्चः।।

१ पंचाध्यायी, प्रथम सम्बद्ध्य, रच्छेक १३१ में १३०

अर्थीयकरूपो ज्ञानं प्रमाणिमिति लक्ष्यतेऽधुनापि यथा । अर्थः स्वपरिनकायो प्रवित विकल्पस्तु चित्तवाकारम्।। असविप लक्षणयेतस्यन्यात्राच्ये सुनिर्धिकल्पस्वात् । तविप न विनायलस्यान्तिर्विययं प्राच्यते वक्तुम्।। तस्यावनन्यार्थणं तविष क्रानं त्वस्यारणिमवः।। । उपचरितं हेतवशात तविह क्रानं तवस्यारणिमवः।।

हेतुवश स्वगुण का पररूप से अविरोधपूर्वक उपचार करना उपचरितसदभतव्यवहारनय है।

जैसे, अर्थीवकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है – यह प्रमाण का लक्षण है। यह उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है। स्व-परसमुदाय का नाम अर्थ है और ज्ञान का उसरूप होना ही विकल्प है।

सत्सामान्य निर्विकल्पक होने के कारण, उसकी अपेक्षा यद्यपि यह लक्षण असत् है, तथापि आलम्बन के बिना विषयरहित ज्ञान का कथन करना शक्य नहीं है।

इसलिए यद्यपि ज्ञान दूसरों की अपेक्षा किए बिना ही स्वरूपिसद्ध होने से सद्रूप है, तथापि हेतु के वशा से यहाँ उसका दूसरे की अपेक्षा से उपचार किया जाता है।"

पचाध्यायीकार के उक्त कथन की आगम के अन्य कथनों से तुलना करते हुए पीडत देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री दोनों कथनों के अन्तर को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:--

अनुपर्चारतसद्भृतव्यवहारनय के विषय में तीनो ग्रन्थों के दृष्टिकोण में ग्रायः अन्तर है। 'अनगारधर्मामृत' और 'आलापपद्धति' में यह बतलाया है कि जिस वस्तु का जो शुद्धगुण है, उसको उसी का बतलाना श्द्धस्भृतव्यवहारनय है। 'अनगारधर्मामृत' में इस नय का उदाहरण देते हुए लिखा है कि केवलज्ञान आदि को जीव का कहना शृद्धसद्भृतव्यवहारनय है।

तथा 'पंचाध्यायी' में यह दृष्टिकोण लिया गया है कि जिसद्रव्य की जो शक्ति है, विशेष की अपेक्षा किए बिना सामान्यरूप से उसे उसी द्रव्य की बताना अनुपत्परितसद्दभृतव्यवहारनय है। 'पंचाध्यायी' के इस लक्षण के अनुसार 'क्ञान बीब का है' – यह अनुपत्परितसद्भृतव्यवहारनय का उदाहरण ठहरता है।

१ प्रवाध्यायी, प्रथम अध्याय, इलोक ४४० से ४४३

बात यह है कि 'अनगारधर्मामृत' और 'आलापपद्धित' में शृद्धता और अशृद्धता का विभाग करके इस नय का कथन किया गया है, किन्तु 'पंचाध्यायी' में ऐसा विभाग करता इप्ट नहीं है। वहाँ यद्याप उपाधि का त्याग इप्ट है, परन्तु यह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना चाहिए। ज्ञान के साथ 'केंबल' पद लगाना यह भी एक उपाधि है; अतः 'केंबलज्ञान जीव का है' -ऐसा न कहकर 'ज्ञान जीव का है' -ऐसा कथन करना ही अनुपचित्तमदुभृतव्यवहारनय है-यह पंचाध्यायीकार का अभिप्राय है।'

यहाँ अर्थीवकत्पात्मक ज्ञान प्रमाण हैं — ऐसा कहना उपचित्ततदभूतव्यवहात्म्य का उदाहरण बतलाया है। इस उदाहरण के अनुमार ज्ञान प्रमाण हैं इतना तो मह्भूतव्यवहारनय का उदाहरण ठहरता है और उसे अर्थीवकल्पात्मक कहना यह उपचार ठहरता है।

यद्यपि जान म्बरूपिसद्ध है, तथापि उसे अर्थीवकल्पात्मक बतलाया जाता है, इसिनए, यह उपचित्तसद्भूनव्यवहारनय का उदाहरण हुआ। 'अनागारधर्मामृत' में 'मितजान आदि जीव के हैं'—यह उपचित्तसद्भृतव्यवहारनय का उदाहरण दिया है। वहाँ उपचार का कारण अशदता ली गई है, जबकि 'पचाध्यायी' में इसका कारण निजगुण का पररूप में कथन करना लिया गया है।

इसप्रकार इन दोनो विवेचनो मे क्या अन्तर है – यह स्पष्ट हो जाता है।'''

अनुपचिरितअसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु 'पचाध्यायी' मे इसप्रकार दी गई है.--

"अपि वाअसव्भूतो योऽनुपचरिताच्यो नयः स भवति यया । क्रोधाद्या जीवस्य हि विविधतात्त्रचेवबृद्धिभव्याः।। करण्याम् वयस्य सतो या शक्तिः स्याव् विभावभावमयी । उपयोगवशाविष्टा सा शक्तिः स्यात्त्वाय्यन्त्रमयी।। फलमागन्तुकभावाः स्वपरितिमत्ता भवीन्तः यावन्तः। । अभिकत्वान्तावेयाः इति बृद्धिः स्यावनात्सधर्मस्यात्।। जव अवृद्धिप्तंक होनेवाले अर्थान् बृद्धि न आनेवाले क्रोधारिक भाव जीव के विविधतः होते हैं. तव क्रोविष्टा

१ पंचाध्यायी, पृष्ठ १०६ २ वही, पष्ठ १०७

वहीं प्रथम अध्यास १, वलोक १४६ से १४८

अन्पचरितअसद्भृतव्यवहारनय प्रवृत्त होता है।

इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जिस पदार्थ की जो विभावभावरूप शक्ति है, वह जब उपयोगदशा से युक्त होती है, तब भी वह जससे अभिन्त होती है।

जितने भी स्व और पर के निमिक्त से होनेवाले आगन्तुक भाव हैं, वे क्षणिक होने से और आत्मा के धर्म नहीं होने से आदेय नहीं हैं—ऐसी बिद्ध होना ही इस नय का फल है।"

उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु 'पंचाध्यायी' में इसप्रकार दी गई है:--

"उपचिरितोअसव्युत्ते व्यवहाराख्ये नयः स भवति यया । क्रोधाद्याः औवियवसिर्वतरचेवृवृद्धिजा विवस्थाः स्युः।। बीजं विवासभावः स्वयरोभयेहेतवस्तवा नियमात् । सत्यिप शक्तिविशेषे न परिनिमतावृ विवा भवति स्याः।। तत्कलमानाभावात्साध्यं तत्ववृद्धिपूर्वकः भावाः।। तत्कतमानाभावात्साध्यं तत्ववृद्धिपूर्वकः भावाः।। तत्सत्तामानां प्रति साधनिमह वृद्धिपूर्वकः भावाः।।

जब जीव के क्रोधादि औदियक भाव बुद्धिपूर्वक विवक्षित होते है, तब वह उपचरितअसदभतव्यवहारनय कहलाता है।

इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जितने भी विभावभाव होते हैं, वे नियम में स्व और पर टोनों के निमित्त से होते हैं, क्योंकि द्वव्य में विभावरूप से पिएमन करने की शक्तिविशेष के रहते हुए भी वे परनिमित्त के बिना नही होते।

अविनाभाव सबध होने से अबृद्धिपूर्वक होनेवाले भाव साध्य हैं और उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बृद्धिपूर्वक होनेवाले भाव साधन हैं। इसप्रकार इस बात का बतलाना भी इस नय का फल है।"

पंडित देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री के विचार उक्त सन्दर्भ में भी द्रष्टव्य हैं, जो इसप्रकार हैं:—

"यहाँ अबृद्धिपूर्वक होनेवाले क्रोधादिभावों को जीव का कहना अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय माना गया है, जबकि अनगारधर्मामृत' में अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय का 'शरीर मेरा हैं' – यह उदाहरण लिया है।

१ पत्राध्यायी, प्रथम अध्याय, इलोक ५४९ में ११९

इन दोनों विवेचनों में मौलिक अन्तर है।

यहाँ निजगुणगुणी भेद को व्यवहार का प्रयोजक माना है और क्रोधादि, वैभाविकशास्त्रिक की विभावरूप उपयोगदशा का परिणाम है, जो विभावरूप उपयोगदशा निमत्ताधीन मानी गई है। इसी से इस व्यवहार को असद्भृत कहा है। यह व्यवहार अनुपर्चारत इसीलए कहलाया, नयोंकि क्रोध चारित्र नामक निजगण की ही विभावदशा है।

किन्तु यह दृष्टि 'अनगारधर्मामृत' के उदाहरण में दिखाई नहीं देती। वहाँ परवस्तु में निजलबकल्पना को असद्भूतव्यवहार का प्रयोजक माना गया है। परन्तु पत्राध्यायीकार ऐसी कल्पना को समीचीन नहीं मानते हैं। उनक कहना है कि दो पदार्थों में सप्टल भेद है। उनमें से किसी एक को संबंध-विशोध के कारण किसी एक का कहना, यह समीचीन नय नहीं है।

'क्रोधादि जीव के है यह असद्भुतव्यवहारनय का उदाहरण है'—यह पहिले ही सिद्ध कर आये हैं. किन्तु भृक्टी का चढ़ना, मुख का विवण हो जाना, शरीर में कम्प होना इत्यादि क्रियाओं को टेखकर क्रोधादिक को बृद्धिगोचर मानना, उपचिरित होने से प्रकृत में 'क्रोधादिक बृद्धिजन्य हैं'— इस मान्यता को उपचिरित असदभतव्यवहारनय बतलाया है।

किन्तु 'अनगारधर्मामृत' मे उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय क उदाहरण 'देश मेरा है' –यह दिया है।

इन दोनों में मौलिक अन्तर है। यह तो स्पष्ट ही है। विशेष खुलासा अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय के विवेचन में कर ही आये हैं, उसीप्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए।?''

उक्त सन्दर्भ में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का विश्लेषण भी द्रष्टव्य है। समयसार की गाया ११ की 'आत्मख्याति' टीका पर प्रवचन करते हुए उन्होंने इस विषय को इसप्रकार स्पष्ट किया है:-

"जान में जात हो ऐसा बृद्धिपूर्वक राग तथा जान में जात न हो ऐसा अबृद्धिपूर्वक राग —ऐसा दोनों ही प्रकार का राग बस्तु में नहीं है, इस राग को जाननेवाला जान भी बस्तु में नहीं है। और 'जान सी आरमा' —ऐसा भेद भी बस्तु में नहीं है। व्यवहारनय ऐसे अविद्यामान अर्थ को प्रगट करता है, इसकारण अभूतार्थ है। दूसरे प्रकार से कहें तो ह्या अखण्डबस्तु है, उसमें भेद या राग नहीं है। उसे प्रकट करनेवाला होने से व्यवहारनय अभूतार्थ कहा

१ पंचाध्यायी, पुष्ठ १०७

२ वही, पुष्ठ १०६

#### जाता है।

अभत अर्थ को प्रकट करनेवाला व्यवहारनय चार प्रकार का है:--

- (१) उपचरितअसद्भतव्यवहारनय,
- (२) अन्पचरितअसद्भृतव्यवहारनय,
- (३) उपचरितसद्भूतव्यवहारनय,
- (४) अनपचरितसदभतव्यवहारनयः। (४) अनपचरितसदभतव्यवहारनयः।

आत्मा की पर्याय में जो राग है, वह मूल सतरूप बस्तु में नहीं है, इसलिए असद्भूत है, भेद किया इसलिए व्यवहार है और जान में स्थूलरूप से जाना जाता है, इसलिए उपचरित है। इसप्रकार राग को आत्मा का कहना उपचरितअसद्भुतव्यवहारनय का विषय है।

जो सुरुमराग का अंश वर्तमानज्ञान में नहीं जाना जाता, ज्ञान की पकड में नहीं आता, वह अनुपचरितअसद्भुतव्यवहारनय का विषय है।

आतमा अखण्ड ज्ञानस्वरूप है। उस आतमा का ज्ञान राग को जानता है, पर को जानता है – ऐसा कहने से वह ज्ञान स्वयं का होने से सद्भूत, त्रिकाली में भेद किया इसलिए व्यवहार और ज्ञान स्वयं का होने पर भी पर को जानता है – ऐसा कहना वह उपचार है। इसप्रकार 'राग का ज्ञान' – ऐसा कहना (अर्थात् ज्ञान राग को जानता है – ऐसा कहना) उपचरितसद्भृतव्यवहारनय है।

'ज्ञान वह आत्मा'-ऐसा भेद करके कथन करना अनुपर्चारत सद्भुत्व्यवहारत्य हैं। 'ज्ञान वह आत्मा'-यह कहने से भेद पड़ा, वह व्यवहार,किन्तु वह भेद आत्मा को बताता है, इसलिए वह अनुपर्चारतसद्भुतव्यवहारत्य है।''

नयचक, आलापपद्धित और अनगारधर्मामृत आदि ग्रन्थों के आधार पर निरूपित व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों और पचाध्यायी में निरूपित व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों पर जब हम तुलनात्मक दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पचाध्यायीकार ने अन्यत्र निरूपित शुद्धसदृत और अशुद्धभूत व्यवहारनयों के विषयों को शुद्धसदृभ्त, अशुद्धसदृभृत, अनुपद्मित-असदृभूत और उपचरित-असदृभृत व्यवहारनय के इन चारो प्रकारों में फैला दिया है।

जिन रागादिकभावो को अन्यत्र अशुद्धसद्भुतव्यवहारनय के विषय के

रूप में बताया गया है, उन्हे पचाध्यायीकार असद्भूतव्यवहारनय के विषय में ले लेते हैं। असर्भूतव्यवहारनय के वो भेदो में विभाजित करने के लिए वे रागादि विकारीभावों को बुहिएवंक और अबुद्धिपूर्वक – इन दो भेदों में विभाजित कर देते हैं।

इसप्रकार उनके अनुसार बृद्धि पूर्वक राग उपचरिनअसट्भन व्यवहारनय का तथा अर्बाृद्धपूर्वक राग अनुपचरिनअसटभ्नद्व्यवहारनय का विषय बनता है।

शुद्धता और अशुद्धता का आधार बनाकर सद्भूतव्यवहारनय के जो दो भेद अत्यन्न किए गए हैं, उनमें अशुद्धता के आधार पर रागादि विकार अशुद्धनद्भृतव्यवहारनय के विषय बनते हैं, किन्तु जब पंचाध्यायीकार रागादि को असद्भृतव्यवहारनय के भेदो में ले तेते हैं तो अशुद्धनद्भृतव्यवहारनय के विषय की समस्या उपस्थित हो जाती है। उसका समाधान वे इमप्रकार करते हैं कि अर्थाविकत्यात्मकज्ञान अर्थात् 'जो गागादि को जाते, वह जात' न्यह तो अशुद्धनद्भृतव्यवहारनय का विषय बनता है और सामान्यज्ञान अर्थात् 'जो ना वह आत्मा' –ऐसा भेद शुद्धनद्भृतव्यवहारनय का विषय बनता है।

अब एक समस्या और भी शेष रह जाती है। वह यह कि अन्यत्र जिन सश्लेषसहित और सश्लेषसहित देह व सकानादि को असद्भृतव्यवहारनय का विषय बताया गया है, उन्हे असद्भृतव्यवहारनय का विषय नहीं मानने पर पणाध्याधीकार उन्हें किस नय का विषय मानते है?

इसके उत्तर में पचाध्यायीकार उन्हें नय मानने से ही इन्कार कर देते हैं। वे उन्हें नयाभास कहते हैं। मात्र इतना ही नहीं, उन्हें नय माननेवालो को 'मिष्यादची' कहते से भी वे नहीं चकते हैं।

उनका कथन मलत इसप्रकार है -

"नन् चासद्भूतादिर्भवति स यत्रेत्यतव्गृणारोपः । बृष्टान्ताविप च यवा जीवो वर्णादिमानिहास्त्विप चेत्।।

तन्त यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंज्ञकाः सन्ति । स्वयमप्यवृग्णत्यावय्यवहाराविशेषतो न्यायात ।।

तदभिज्ञानं चैतद्येऽतद्गुणसक्षणा नयाः प्रोक्ताः । तन्मिथ्यायादत्वाद् ध्यस्तास्तद्वादिनोऽपि मिथ्याख्याः।। तब्बाबोऽथ यथा स्याज्जीको वर्णाविकानिहास्तीति । इत्युक्ते न गुणः स्थात् प्रत्युत बोवस्तवेकबृद्धित्वात्।। ननु फिल वस्तुविचारे जवत् गुणो वाथ बोव एव यतः । न्यायवलावायातो दुर्बारः स्थान्नपप्रवाहरूषः।। सत्यं बुर्बारः स्थान्नपप्रवाहो यणा प्रमाणाव् वा । बुर्बारक्ष तथा स्थात् सस्यङ्गीमध्येति नयविशोषोऽपः।।

शंक:-जिसमें एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित किए जाते हैं, वह असद्भूतव्यवहारनय है। 'जीव वर्णादिवाला हैं -ऐसा कथन करना इसका दुष्टान्त है। यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति हैं?

समाधान:--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक बस्तु के गुणो को दूसरी बस्तु मे आरोपित करके विषय करते हैं और जो स्वय असत्व्यवहार में सबध रखते है, वे नय नहीं है, किन्त नयाभास है।

इसका खुलासा इसप्रकार है कि जितने भी नय एक वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु में आरोपित करके विषय करनेवाले कहे गये है, वे सब मिथ्यावाट हाने में खण्डत हो जाते हैं। साथ ही उनका नयरूप से कथन करनेवाले भी मिथ्यादृष्टि ठहरते हैं।

वह मिथ्यावाद यो है कि 'जीव वर्णादिवाला है'-ऐसा जो कथन किया जाता है, सो इस कथन से कोई लाभ तो है नहीं, किन्तु उल्टा दोष ही है, क्योंकि इससे जीव और वर्णादि में एक्टवबिंद्ध होने लगती है।

शंका:-वम्तु के विचार करने में गुण हो अथवा दोष हो, किन्तु उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि नयप्रवाह न्यायबल में प्राप्त है। अत उसका गेकना कठिन है।

समाधान:-यह कहना ठीक है कि पूर्वोक्त नयप्रवाह का प्राप्त होना अनिवार्य है, किन्तु प्रमाणानुसार कौन समीचीननय है और कौन मिथ्यानय है-इस भेद का होना भी अनिवार्य है।''

यद्यपि पचाध्यायीकार असद्भूतव्यवहारनय की परिभाषा मे यह स्वय स्वीकार करते हैं कि 'अन्यह्रव्यस्थुणः संघोज्यन्ते बलावन्यत्र – अन्य द्रव्य के गुणों की बल्पुलंक अन्य द्रव्य में संयोजना करना असद्भूतव्यवहारनय है', तथापि यहाँ उसी बात का निषेध करते दिखाई देते हैं।

इस शंका को पंचाध्यायीकार स्वयं उठाते है तथा इसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, जो इसप्रकार हैं:—

१ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, इलोक ४४२ से ४४७

"तत् वैवं सित निषमायुक्तासदृष्युत्तस्वणो न नयः। प्रवर्ति नयाभासः किल क्रोधादीनामतदृष्णारोपात्।। नैवं यतो यथा ते क्रोधाद्या जीवसम्भवा भावाः। न तथा पृदुस्तवपुषः सन्ति च वर्णादयो हि जीवस्य।।'

शंका: - यदि एक बस्तु के गुण दूसरी बस्तु में आरोपित करके उनको उस बस्तु का कहना-यह नयाभास है तो ऐसा मानने पर जो पहले असद्भूत-व्यवहारम्य का लक्षण कह आये हैं, उसे नय न कहकर नयाभास कहना चाहिए, क्योंक उसमें क्रोधादिक जीव के गृण न होते हुए भी उनका जीव में आरोप क्रिया गया है?

समाधान: —यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे ये क्रोधादिक भाव जीव में उत्पन्न होते हैं, बेसं पुरालमधी वर्णादिक जीव के नहीं पाये जाते हैं। अतः असद्भृतव्यवहारन्य के विषयरूप क्रोधादिक को जीव का कहना अरुचित नहीं है।"

जिन्हे नयचक्रादि ग्रथों में अनुपचरित और उपचरितअसद्भूत व्यवहारनयों के विषय बताया गया है, उन्हें पचाध्यायी में नयाभास के विषय के रूप में चित्रत किया गया है।

उक्त सम्पूर्ण विषयो को चार प्रकार के नयाभासो मे वर्गीकृत किया गया

प्रथम नयाभास की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं -"अस्त व्यवहारः किस लोकनामयसनध्यकुिद्धत्वात् ।
योऽयं मनुष्ठाविवपुर्ववित स जीवस्ततोऽध्यनन्यस्त्वात् ।
सोऽयं व्यवहारः स्यावस्यवहारो यथापिसद्धान्तात् ।
अप्यपितद्धान्तत्वं नासिः स्यावनेकघिर्मत्वात् ।।
नाशंच्य करण्यपितयोक्तात्वं नासिः स्यावनेकघिर्मत्वात् ।।
नाशंच्य करण्यपितयोक्षेत्रावशहिरमात्रं यत् ।
सर्ववव्येषु यतस्त्त्यावगाहावृषयेवतिव्याप्तिः ।।
अपि षवति बन्ध्यवंधकषात्रो यवि वा नयोगं शच्यपिति ।
तवनेकत्त्वं नियमात्तव्वन्यस्य स्वतोऽप्यासिद्धत्वात् ।।
अव चेववश्यमेतिश्रमिनवैधिषिकत्वस्त्रमितः निवः ।
न यतः स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य कि निमित्तत्वा ।।

१ प्रचाश्यामी प्रथम अध्याय इलोक ४६४ स ४६५ २ वही प्रथम अध्याय इलाक ४६७ स ४७१

सम्यकान का अभाव होने से अधिकतर लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो यह मनुष्य आदि के शरीररूप है, वह जीव हैं; क्योंकि वह जीव से अभिन्न है।

किन्तु यह व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध होने से अव्यवहार ही है। यह व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध है—यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि शरीर और जीव भिन्नभिन्न धर्मी हैं।

ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है कि शारीर और जीव के एक-क्षेत्रावनाही होने से उनमें एकत्व का व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि सब द्वव्यों मे एक क्षेत्रावनाहपना पाया जाने से अतिब्याप्ति नाम का दोष आ

बन्ध्य-बध्क भाव होने से जीव को शरीररूप कहने में कोई आपित नही हैं – ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वे दोनों नियम से अनेक हैं, तब उनका बंध मानना स्वतः असिद्ध है।

जीव और शरीर में निमित्त-नैमित्तिकभाव मानकर उक्त कथन को ठीक मानने का प्रयत्न भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वत अपवा स्वयं परिणमनशील है, उसे निमित्तपने से क्या लाभ है? अर्थात् कृष्ठ भी लाभ नहीं है।

इसप्रकार जीव और शरीर को एक बतानेवाला अर्थात् शरीर को जीव कहने वाला नय नय नहीं, नयाभास ही है।"

दूसरे नयाभास का कथन इसप्रकार है :-

"अपरोद्धीय नयाशासो शवित यथा मूर्तस्य तस्य सतः । कर्णा श्रोवता जीवः स्थादिप नोकर्मकर्मकृतेः।। 
नाशासस्यपित्वं स्थादपीत्वानों नयस्यस्य । 
सवनेकत्वे सति किस गृणसंक्रान्ति कृतः प्रमाणाद्या।। 
गृणसंक्रान्तिमृते यदि कर्णां स्थात् कर्णवश्य श्रोवतास्य । 
सर्वस्य सर्वस्तिवोचः स्थात् सर्वशृत्यवोवश्य।। 
अस्त्यत्र समरेत् जीवस्याशुद्धपरणतिः प्राप्य। 
कर्मत्वं परिणमते स्वयमिप मृतिंगदातो इथ्यम्।। 
कर्मत्वं परिणमते स्वयमिप मृतिंगदातो इथ्यम्।।

इदमप्र समाधानं कर्ता य कोऽपि सः स्वधावस्य । परकावस्य न कर्ता धोषता वा तिप्रिमित्तमात्रेऽपि।। । अब चेद् घटकर्ताऽसी घटकररो जनपबोषितलेशोऽयम् । इवारो धवत् तवा का नो हानिर्यवा नयाधासः।। र

मूर्तद्रव्य के जो कर्म और नोकर्मरूप कार्य होते हैं, उनका यह जीब कर्त्ता और भोक्ता है-ऐसा कथन करना दूसरा नयाभास है।

जीव को कर्म और नोकर्म का कत्तां और भोक्ता माननेरूप व्यवहार सिद्धान्त्रिकिट होने से इस नय को नयाभास मानना अभिद्ध भी नहीं है, क्योंकि जब कर्म, नोकर्म और जीव भिन्न-भिन्न हैं, तब फिर उनमें किस प्रमाण के आधार से गणसंक्रम बन सकेगा?

यदि गुणसक्रम के बिना ही जीव कर्म का कर्त्ता और भोक्ता माना जाता है. तो सर्वपदार्थों में सर्वसंकरदोष और सर्वशन्यदोष प्राप्त होता है।

जीव की अशुद्धपरिणति के निमित्त से मूर्त्तद्रव्य स्वय ही कर्मरूप से परिणम जाता है, यही इस विषय में भ्रम का कारण है।

किन्तु इसका यह समाधान है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही कर्त्ता है, परभाव निमित्तमात्र होने पर भी उसका कर्त्ता-भोक्ता नहीं हो सकता।

यदि यह कहा जाय कि कुम्हार घट का कत्तां है—यह लोकव्यवहार होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? सो इस पर यह कहना है कि यदि ऐसा व्यवहार होता है तो होने दो, इससे हमारी क्या हानि है अर्थात् कुछ भी हानि नहीं है, क्योंकि यह लोकव्यवहार नयाभास है।"

तीसरे नयाभास का स्वरूप पचाध्यायी मे इसप्रकार दिया गया है '"अपरे बहिरात्मानो मिथ्यावाबं बबन्ति वृमंतपः ।
यबबद्धेधि परिसन् कर्ता कोश्ता परोऽपि भवति यवा।।
सब्बेधीय परिसन् कर्ता कोश्ता परोऽपि भवति यवा।।
सब्बेधीय पर्वात नृहद्यनद्यान्यं कलप्रपूत्रांश्व ।
स्वयास करोति जीवो भृत्तिकत सा स एव जीवश्व।।
नवुस्ति नृहवनिताबौ भवति सुखं प्राधिनासिहाध्यक्षात् ।
असीत व तत्र न तीववं तसरकर्ता स एव तबभीवता।।

१ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक १७२ म ४७६, २ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ४७९

### सत्यं वैवयिकमिदं परिमह तदिप न परत्र सापेक्षम् । सति बहिरर्वेद्धीप यतः किस केवाञ्चिदसक्कादिहेत्स्वात् ।। १

कुछ अन्य दुर्मीत मिथ्यादृष्टी जीव इसप्रकार मिथ्या बात करते हैं कि परपदार्थ जीव के साथ बँधा हआ नही है, उसका भी जीव कर्त्ता-भोक्ता है।

जैसे:— सातावेदनीय के उदय में निमित्त हुए घर, धन, धान्य, स्त्री और पुत्र आदिक भावों का यह जीव ही स्वयं कर्त्ता है और यह जीव ही उनका भोक्ता है।

शंका :-यह बात हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि घर और स्त्री आदि के रहने पर प्राणियों को सुख होता है; और उनके अभाव में सुख नहीं होता है, इसलिए यह जीव ही उनका कर्ता है और यह जीव ही उनका भोक्ता है – यदि ऐसा भागा जाय तो क्या आपीन है?

समाधान: --यह कहना ठीक है तो भी यह वैषयिक सुख पर होता हुआ भी पर की अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि धन, स्त्री आदि परपदायों के रहने पर भी वे किन्हों के लिए ही दुख के कारण देखे जाते हैं। अतः घर, स्त्री आदि का कर्ता और भोत्ता जीव को मानना उचिव नहीं है।"

चौथे नयाभास का स्वरूप पचाध्यायी के अनुसार इसप्रकार है .-

"अयमपि च नयाशासो शवित मित्रो बोध्यबोधसंबंधः । ज्ञानं ज्ञेयमतं वा ज्ञाननतं ज्ञेयमेतदेव यवा।। वक्ष्रं क्यं पश्यति रूपनतं तन्न चक्ष्रोरेव यथा।। ज्ञानं ज्ञेयमवैति च ज्ञेयमतं वा न शवित तन्ज्ञानमः।।

ज्ञान और जेय का जो परस्पर बोध्य-बोधक सबध है, उसके कारण ज्ञान को जेयगत और जेय को ज्ञानगत मानना भी नयाभास है।

क्योंकि जिसप्रकार चक्षु रूप को देखती है. तथापि वह रूप मे चली नहीं जाती, किन्तु चक्षु ही रहती हैं। उसीप्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तथापि वह ज्ञेयरूप नहीं हो जाता, किन्तु ज्ञान ही रहता है।"

पचाध्यायी में निरूपित उक्त चार नयाभासो के स्वरूप और विषयवस्त पर सम्यक् इष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्यत्र जो विषय अनुपचरित और उपचरित असद्भुतव्यवहारनय के बताये गये हैं, उन्हें ही पचाध्यायी में चार नयाभासों में विभाजित कर दिया गया है।

१ प्रवाध्यायी प्रथम अध्याय क्लोक ४८० से ४८३

० प्रवाध्यायी प्रवम अध्याय श्लाक ४०४ मे ५०६

अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के विषय को लेकर प्रथम, द्वितीय व चतुर्ष नयाभास तथा उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय को लेकर तृतीय वयाभास निक्कपित है।

प्रथम नयाभास में संश्लेषसहित पदार्थों के एकत्व को तथा दूसरे नयाभास में उन्ही के कर्ता कमें सबंध को ग्रहण किया गया है। तीसरे नयाभास में संश्लेषरिहत पदार्थों के कर्तृत्व को ग्रहण किया गया है तथा चौथा नयाभास बोध्य-बोधक संबंध को लेकर बताया गया। बोध्य-बोधक मंबध को अन्यत्र अनुपचरित-असद्भतत्वयहारनय में लिया गया है।

इसप्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास अनुपचरित-असद्भूत व्यवहारनय के विषय को लेकर एव तृतीय नयाभास उपचरित-असद्भूत व्यवहारनय के विषय को लेकर कहे गये हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय और उनके भेद-प्रभेदों के स्वरूप तथा विषयवस्तु के संबंध में जिनवाणी में दो शैलियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हे हम अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामों से अभिहित कर सकते हैं...

- (१) नयचक्रादि ग्रंथों से प्राप्त शैली,
- (२) पचाध्यायी में पाप्त शैली।

इसीप्रकार की विभिन्नता निश्चयनय के सबध में भी पाई जाती है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। दोनों ही प्रतंगों पर पचाञ्यायीकार अपनी बात को समुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखने वालों के प्रति 'दुमीत', मिष्यादृष्टी आदि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। जहाँ एक ओर वे निश्चयनय के भेद माननेवालों को मिष्यादृष्टी घोषित करते हैं, वही दूसरी और सस्पेसपहित और संस्पेसपहित संबंधों को अनुपचरित और उपचरित-असर्पृतव्यवहारनय का विषय मानने वालों को भी वे उसी श्रेणी में रखते दिखाई देते हैं।

जिसप्रकार तर्क-वितर्कपूर्वक उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया है, उससे यह प्रतीत तो नहीं होता कि अपरपक्ष से वे अपरिचित थे। जिन तर्कों के आधार पर जिनागम मे ही अन्यत्र अपरपक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन तर्कों को वे स्वयं उठा-उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। जबकि प्रयमशैली वाले दूसरी शैली की आलोचना तो दूर, चर्चा तक नहीं करते हैं।

उक्त संदर्भ में दोनों ही शैलियों की तुलनात्मक रूप से सन्तुलित चर्चा अपेक्षित है। उक्त दोनों ही शैनियाँ आध्यात्मिक शैनियाँ हैं और दोनों ही प्रकार के प्रयोग जिनागम में कहीं भी देखें जा सकते हैं, अत: उन्हें किसी व्यक्तिविशोध या ग्रंथविशोध के नाम से संबोधित करना उचित होते न होने पर भी काम चलाने के लिए कछ न कछ नाम देना तो आवश्यक है ही।

अन्य समस्त आगम और परमागम में तो प्रायः इनके प्रयोग ही पाये जाते हैं, अतः पाठकों की दृष्टि में उतना भेद स्पष्टरूप से भासित नहीं हो पाता, जितना उक्त ग्रंथों के अध्ययन से भासित होता है। इन ग्रंथों में नयों के स्वरूप एवं विषयवस्तु की दृष्टि से सीधा ग्रितपादन है, अतः यह भेद एकटम एपछ हो जाता है। फिर पंचाध्यायीकार तो भिन्नतासंबधी कथनों को स्वयं उठाउठाकर अपने करन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, अतः भिन्नता उभरकर सामने आ जाती. है। उक्त ग्रंथों के नाम पर उक्त शैलियों के नामकरण का एक करण यह भी है।

अब हम सुविधा के लिये नयचक्रादि ग्रंथों में प्राप्त शैली को प्रथम शैली और पंचाध्यायों में प्राप्त शैली के द्वितीय शैली के नाम से भी अभिहित करेंगे और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करने का यथासंभव प्रयास करेंगे।

-0-

समाज में त्यागधर्म के सच्चे स्वरूप का प्रतिवादन करनेवाला विद्वान वहा पण्डित नहीं; बल्कि पेशेवर पण्डित बड़ा पण्डित माना जाता है, जो प्रांचक से प्रांचक चन्दा करा सके। यह उस देश का, उस समाव का दुर्जाण्य ही समक्को; निस देश व समाव में पण्डित ग्रीर साधुषों के बहुण्य का नाए बात ग्रीर संबय से न होकर दान के नाम पर पंसा इक्ट्रा करने की समदा के ग्राचार पर होता है।

इस वृत्ति के कारण समाज भीर वर्ष का सबसे बड़ा नुकसान यह हुमा कि पण्डितो भीर साबुधों का म्यान ज्ञान भीर संबम से हटकर बन्दे पर केन्द्रित हो गया है। बहाँ की, धर्म के नाम पर विजेषकर स्वापायमं के नाम पर, झान के नाम पर, चन्दा स्कृत करने में ही इनकी सक्ति बन्धें हो पहीं है, ज्ञान भीर म्यान एक भोर रह गये हैं।

– वर्म के दशलकास, प्रष्ठ १२६

## निञ्चय-व्यवहार : विविध प्रयोग प्रकानर

(१) प्रश्न :—व्यवहारनय की विषयवस्तु के संबंध में प्राप्त विविध प्रकार के प्रयोगों में जिन दो प्रकार के प्रयोगों की चर्चा की गई है, उनमें बहुत अन्तर दिखाई देता है। प्रथमशैनी में जिस बस्तु को विषय करने वाले जान या बचन को तय कहा गया है, द्वितीयशैनी में उसे नयाभाम बताया गया है।

बचन को नय कहा गया है, द्वितीयशैली में उसे नयाभाम बताया गया है। परस्पर विरुद्ध होने से दोनों ही कथनों को सत्य कैसे माना जा सकता है?

उत्तर :-उक्त दोनों कथनों में बिरोध न होकर बिबक्षा-भेद है। बिरोध तो तब होता, जब दोनों कथनों में से एक को उपादेय और दूमरे को हेय कहा जाता। यहाँ नो दोनों ही शैंक्षियों में देह और मकानादि बाह्य पदार्थों को अपना मानने का निर्धेध ही किया जा रहा है। प्रथमशैली में उन्हें असद्भृतत्यबहारतय का विषय बताकर हेय बताया गया है तथा द्वितीयशैली में नयाभास का विषय बताकर हेय बताया गया है।

संयोगरूप दशा में जान के प्रयोजन की मिद्धि के लिए आपतित-व्यवहार के रूप में दोनों ही शैलियों में उन्हें स्वीकार किया गया है, मात्र अन्तर इतना है कि प्रथमशीलों में असद्भत्यवहारनय के रूप में तथा द्वितीयशैली में नयाभास के रूप में स्वीद्यार किया गया है।

देह और मकानादि सयोगी पदार्थों को आत्मा का कहनेवाले कथनों को अथवा देह व मकानादि की क्रिया का कर्ता आत्मा को कहनेवाले कथनों को बास्तविक सत्य या पारमार्थिक सत्य के रूप में तो कहीं भी स्वीकर निक्या गया है, उन्हें मात्र जातने के लिए प्रयोजनभूत के अर्थ में व्यावहारिक सत्य ही माना गया है, जो कि पारमार्थिक दिन्द से असत्य ही है।

बस्तु के बास्तविक स्वरूप की दृष्टि से देखने पर यद्यपि आत्मा और देह को एक कहनेवाले कथन अथवा आत्मा को देहादिक की क्रिया का कर्ता एक कहनेवाले कथन अस्त्य ही हैं, तथापि जब संयोगरूप दशा की दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें सर्वेषा असत्य भी नहीं कहा जा सकता है। इसी संयोगरूप दशा का ज्ञान कराने की दृष्टि से प्रथमशैली उन्हें असद्भूतव्यवहारनय का विषय बताती है तथा द्वितीयशैली नयाभासों के माध्यम से इनका ज्ञान कर लेने की बात कहती है। अन्तन: तो निश्चयनय दोनों का निषेध कर ही देता है।

अत: हम कह सकते हैं कि दोनों शैलियों को आतमा और देह की एकता अथबा परस्पर कत्तां-कर्म सबंध इष्ट नहीं है, तथा आत्मा और देह की वर्त्तमान में जो एकक्षेत्रावगाहरूप संयोगी अवस्था है, उससे भी किसी को इंकार नहीं है। इसलिए दोनों शैलियों में कोई विरोध नहीं है, मात्र विवक्षा-भेर है।

प्रथमशैली वालों की विवक्षा यह है कि जब सयोग है तो उसे विषय बनानेवाला नय भी होना चाहिये, चाहे वह असद्भूत ही क्यों न हो। द्वितीयशैली वालों की विवक्षा यह है कि जब देह और आत्मा की एकता इच्ट नहीं है, तो उसे विषय बनानेवाले ज्ञान या बचनं को नय संज्ञा क्यों हो? रही बनानेक्स प्रयोजन की सिद्धि की, सो उनत प्रयोजन की सिद्धि नयाभास से ही हो जानेक्स प्रयोजन की सिद्धि की, सो उनत प्रयोजन की सिद्धि नयाभास से

इसप्रकार हम देखते हैं कि उक्त दोनो शैलियों में वस्तुस्थिति के सन्दर्भ में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। जो भी मतभिन्नता दिखाई देती है, वह मात्र नामकरण के सबध में ही है।

प्रथमशैली के पक्ष में तर्क यह है कि जो भी स्थित जगत मे है, उसका ज्ञान करानेबाला या कथन करनेबाला नय अबश्य होना चाहिए; अत. देह और आत्मा के सयोग को जाननेबाले सम्यप्जान के अंश को नय ही मानना होगा।

देह और आत्मा का सयोग सर्वथा काल्पनिक तो है नहीं, लोक में देह और आत्मा की संयोगरूप अवस्था पाई तो जाती ही है। तथा मकानादि के स्वामित्व का व्यवहार सम्यन्तानियों के भी पाया जाता है। इसीप्रकार 'जो मिट्टी के घड़े बनाये, वह कुंभकार और जो स्वर्ण के गहने बनाये, वह स्वर्णकार' - इसप्रकार का व्यवहार भी लोक में प्रचलित ही है।

इन्हें किसी भी नय का विषय स्वीकार न करने पर अर्थात् देह और आत्मा के सयोगरूप त्रस-स्थावरादि जीवों को किसी भी अपेक्षा जीव नहीं मानने पर उनकी हिसा का निषेध किम नय से होगा? तथा ज्ञानियों की दृष्टि में कुम्हार और सुनार का भेद किस नय से होगा? तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जन यह कुम्हार है और यह सुनार — ऐसा व्यवहार किस नय के आश्रय से करेंगे?

द्वितीयशैली के पक्ष मे जो तर्क जाता है, वह यह है कि देह और आत्मा

के संयोग को देखकर उन्हें एक कहने या जानने में देह में एकत्वबृद्धि हो जाने की संभावना है। अत: ऐसे कषनों को नयक्षन कहना श्रेयस्कर नहीं है। रही त्रस-स्वावर जीवों की हिसा से बचने की और कुम्हार और सुनार के व्यवहार की ता, सो ये सब बातें तो लौंकिक बातें हैं, इनका व्यवहार नया भासों से ही चल जागेगा।

बस्तुस्थित यह है कि अध्यात्म के जोर में ही द्वितीयशैली में संश्लेष सहित और सश्लेपरीहत पदार्थों के संयोगादि को विषय बनानेवाले ज्ञान को नयाभात कहा गया है, क्योंकि उन्हें नय न मानने से जो व्यवहारापीत खडी हुई, उसके निराकरण के लिए उन्हें उपेकाबृद्धि से ही सही, पर नयाभासों की भारण में जाना पडा।

(२) प्रश्न :--क्या अध्यात्म के जोर में भी ऐसे कथन किये जाते हैं?
 िक्ये जा सकते हैं? क्या परमागम मे इसप्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं?

उत्तर :—हाँ, हाँ, क्यों नहीं, अवश्य प्राप्त होते हैं: एक नहीं, अनेको प्राप्त होते हैं। अध्यात्म के जोर में राग को पुद्गल कहा ही जाता है। उन्तर कचन के आधार पर कोई राग में रूप, रस, गंध और स्पश्न खोजने नो निराश ही होगा। अथवा कोई ऐसा सोचने नो कि पुद्गल दो प्रकार का होता होगा— एक रूप-रस-गंधादिवाला और दूसरा इनसे रहित, तो वह सत्य को नहीं पा सकेगा। आत्मा से भिन्न बताने के लिए अध्यात्म के जोर में उसे पुद्गल कहा गया है, वस्तृत वह पुद्गल नहीं है, है तो वह आत्मा की ही विकासी प्रार्थित

इसीप्रकार परजीवों को अजीव कहना, परद्रव्यों को अद्रव्य कहना - आदि कथन भी अध्यात्म के बोर में क्रिये गये कथन है। परमागम में इसप्रकार के कथनों की कमी नहीं है। यदि आप परमागम का अध्ययन करेंगे तो इसप्रकार के अनेकों कथन आपको पद-पद पर प्राप्त होंगे।

जब अध्यात्म के जोर में अन्य जीव को अजीव कहा जा सकता है, परद्रव्य को अद्गय्य कहा जा सकता है, राग को पुद्रगल कहा जा सकता है, तो फिर देहादि संयोगों को विषय बनाने वाले नयो को नया भास क्यों नहीं कहा जा सकता है?

अध्यात्म के उन्त कथनों का मर्म समझने के लिए आध्यात्मिक कथनों की विवक्षाओं को गहराई से समझना होगा, अन्यथा अध्यात्म पढ़कर भी आत्मा हाथ नहीं आवेगा।

यदि आप इसप्रकार के कथनों से आश्चर्यचकित होंगे तो फिर

अध्यातम-जगत में आपको ऐसे अनेकों आश्चर्यों का सामना करना होगा। कहीं आत्मा को सातवाँ द्रव्य लिखा मिलेगा तो कहीं दशवाँ पदार्थ; कहीं पुण्य और पाप दोनों को एक 'अथवा पुण्य को भी पाप बताया गया होगा'? तो कहीं केवलज्ञानादि क्षायिकभावों को परद्रव्य कहकर हेय बताया गया होगा।

इसका तात्पर्य यह नहीं समझना कि आध्यात्मिक कथन ऊटपटांग होते हैं। वे ऊटपटांग तो नहीं, पर अटपटे अवश्य होते हैं। वे कथन किसी विशिष्ट प्रयोजन से किये गये होते हैं, उनके माध्यम से ज्ञानीजन कोई विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। हमें उक्त कथनों की गहराई में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें ऊटपटांग जानकर वैसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, अपितृ इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे कथन किस विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए किये गये हैं तथा उनकी विवक्षा क्या है?

उक्त कथनो का वजन हमारे ध्यान में आना चाहिए, तभी हम उनके मर्म तक पहुँच सकेंगे। अध्यात्म के जोर में किये गये कथनो का वास्तविक मर्म तो तभी प्राप्त होगा, जबिक अध्यात्म के उन्त जोर में से हम स्वयं गुजरेंगे, पार होंगे और उनका मर्म हमारी अनुभूति का विषय बनेगा।

कबीर की उलटबासियों के समान अध्यात्म के ये कथन अपने भीतर गहरे मर्म छिपाये होते हैं। ये कथन अध्यात्म के रंग मे सराबोर अपने में ही मगन ज्ञानियों के अन्तर से सहज प्रस्फुटित होते हैं। इन्हे भाषा और शैलियों की चौखट में फिट करना आसान नहीं हो ये कथन लीक पर चलने के आदी नहीं होते। किसी विशिष्ट लीक पर चलकर इनके मर्म को नहीं पाया जा सकता। मात्र पद-पद्देकर इनका मर्म नहीं पाया जा सकता। इनके मर्म को

पुण्य-पाप अधिकार, (समयसार), प्रवचनसार-गांवा ७७ एव पुण्य-पाप-एकस्व-हार (समयसार नाटक) आदि में इस बात को विस्तार से समझाया गया है।

जो पाठ वि सो पाठ मृणि सम्बन्ध हु को वि मृणेहु। जो पृष्णु वि पाठ वि मणह सो बृह को वि हवेडू।। पाप को पाप तो सब जानते हैं, परन्त जो पण्य को भी पाप जानता है, वह कोई विरस्ता विद्वान ही होता है।

<sup>-</sup> योगसार, गाया ७१

पुन्नत्तास्त्रनमाया परदम्य परस्कारामाद हथ । सगडम्मनुबादेयं अतरत्व्यं हमे- अप्पाः। पुन्नेत्तः सर्व नाय (आधिक आदि) पर-स्थाय है, परडम्य है, इसीमए हेय हैं। अन्तरत्तत्त्व स्वडम्य आस्मा ही ज्यासा है।

<sup>-</sup>नियमसार, गांचा ४०

पाने के लिए अनभति की गहराइयों में उतरना होगा।

(३) प्रश्न :-यदि ऐसा मान लिया जाय तो समस्या हल हो सकती है कि प्रथमशैली आगम की है और द्वितीयशैली अध्यात्म की?

उत्तर:—नहीं, भाई! यह दोनों ही शैलियाँ अध्यात्म की ही हैं। आगम और अध्यात्म की शैली का अन्तर नहीं जानने के कारण ही आप ऐसी बात करने हैं।

आगम और अध्यात्म शैली में मूलभूत अन्तर यह है कि आगमशैली में नयों का प्रयोग छहो इव्यों की मुख्यता से होता है, जबिक अध्यात्मशैली में आत्मा की मृख्यता से नयो का प्रयोग होता है। आगम की शैली में वस्तुत्वरूप का प्रतिपादन मुख्य रहता है और अध्यात्मशैली में आत्मा के हित की मुख्यता रहती है।

मृख्यरूप से आगम के नय द्रव्याधिक, पर्यायाधिक, नैगम, सग्नह, व्यवहार, ऋजुनुत्र, शब्द, सम्प्रीसन्ह तथा एवभूत हैं। उपनय भी आगम के नयों में आते हैं, जिनके भेद सदुभृतव्यवहारनय, असदभृतव्यवहारनय और उपचित्र-असदभृतव्यवहारनय हैं।

इसीप्रकार मृस्यरूप से अध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार हैं। यद्यपि आगम के नयों में भी आत्मा की चर्चा होती है, क्योंकि छह हव्यों में आत्मा भी तो आ जाता है, तथापि आगम के नयों में जो आत्मा की चर्चा पाई जाती है, वह वस्तृन्वरूप के प्रतिपादन की मृस्यता से होती है, आत्महित की मस्यता से नहीं।

यद्यपि वस्तृस्वरूप की समझ भी आत्महित में सहायक होती है, तथापि वस्तुस्वरूप की दृष्टि से किये गये प्रतिपादन और आत्मिहित की दृष्टि से किये गये प्रतिपादन में शैलीगत अन्तर अवश्य है।

यद्यपि निश्चय-व्यवहारनय मुख्यरूप से अध्यात्म के नय है, तथापि जब उनका प्रयोग आत्मा को छोडकर अन्य द्रव्यो के सन्दर्भ में होता है, तो आगम के नयो के रूप होता है।

अध्यात्मनयो की चर्चा करते हुए नयचक्र । आलापपद्धति और बृहद्दव्यसग्रहः मे उनके छह भेद गिनाये गये हैं। उनमे दो प्रकार के

१ देवमेनाचार्यकृत भृतभवनदीपक तसबक्र, पृष्ठ २४-२६

२ आसापपद्धांत, पृष्ठ २२=

३ बृहदद्वयमग्रह गाथा ३ की टीका

निश्चयनय और चार प्रकार के व्यवहारनय। इन्हें निम्निलिखित चार्ट से अच्छी तरह समझा जा सकता है .—



 शुद्धमद्भूत(४) अशुद्धसद्भूत(४) अनुपचिरत(६) उपचिरतअसद्भूत व्यवहारनय व्यवहारनय असद्भूतव्यवहारनय व्यवहारनय

उक्त अध्यात्मनयो का स्वरूप सोवाहरण बृहद्द्रव्यसग्रह मे इसप्रकार दिया गया है –

"अथ अध्यात्मभाषया नयलक्षणं कथ्यते।

सर्वे जीवाः शुद्धनुद्धेकस्यभावाः इति शुद्धनिश्यपनयसक्षणम्। रागावय एव जीवाः इत्यशुद्धनिश्यपनयसक्षणम्। गूणगुणिनोरभेबोऽपि भेबोपचार इति सङ्भूलप्ययहारसक्षणम्। भेद्धपि सत्यभेवाचार इत्यनुष्यरितसंग्रशुद्धभूलप्यवहारसक्षणम्। जीवस्य केवस्त्रमानावयो गुणा इत्यनुष्यरितसंग्रशुद्धभूलप्यवहारसक्षणम्। जीवस्य मतिज्ञानावयो विभावगुणा इत्युप्यरितसंज्ञाशुद्धसद्भूत्य्यवहारसक्षणम्। मबीयो वेहमित्यावि संश्लेष संबंध सहित पर्वार्थः पुनरनुष्यरितसंज्ञासद्भूत व्यवहारस्थणम् यत्र त्रसंश्वसंबर्धा नास्ति तत्र मबीयः पुत्र इत्यावि उपचरिताभिधानासद्भूत्यवहारसक्षणमिति नयचक्रमूलभूतं संक्षेपेण नयषट्कं ज्ञास्व्यमिति।

अब अध्यात्मभाषा से नयो के लक्षण कहते है -

'सर्व जीव शुद्ध-वृद्ध-एकस्वभाववाले हैं'-यह शुद्धनिश्चयनय का लक्षण है। 'रागादि ही जीव हैं'-यह अशुद्धनिश्चयनय का लक्षण है। 'गुण

९ सृहदृद्ध्य सग्रह, गांचा ३ की टीका

और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना — यह सद्भृतव्यवहार का लक्षण है। 'जीव केवलजानादि गुण है'—यह अनुपचरितशृद्धसद्भृत व्यवहार का लक्षण है। 'जीव के मितजानादि विभावगुण हैं'—यह उपचरितअशृद्धसद्भृतव्यवहार का लक्षण है। क्षेत्र के मितजानादि विभावगुण हैं'—यह उपचरितअशृद्धसद्भृतव्यवहार का लक्षण है। स्थलेष सबंध बाले पदार्थों मे 'शरीरादि मेरे हैं'—यह अनुपचरितअसद्भृतव्यवहार का लक्षण है। जहाँ स्थलेषसब्ध मही है, वहाँ 'पुत्रादि मेरे हैं'—यह उपचरितअसद्भृतव्यवहार का लक्षण है।

इसप्रकार नयबक्र के मूलभूत छह नय सक्षेप में जानना चाहिए।" उक्त सम्पूर्ण नयों की विषयबस्तु बताते समय आत्मा को सामने रखा गया है। तथा प्रत्येक नय का बताने सिहमा) आत्महित की मूख्यता में निश्चत किया गया है। उनकी भृतार्थता और अभृतार्थता का आधार भी आत्महित की ट्रॉप्ट को बनाया गया है।

पचाध्यायों में व्यवहारनय के तो चारो भेद स्वीकार कर लिये गये है, किन्तु उनकी विषयवस्तु के सबध में भिन्न अभिग्नाय व्यवस किया गया है तथा नियानयन के भेद स्वीकार नहीं किये गये हैं। इन सबकी चर्चा विस्तार से की ही जा चर्की है।

इसप्रकार हम देखते है कि ये दोनो ही शैलियाँ अध्यात्मशैलियाँ है।

(४) प्रश्न :-प्रतिपादन चाहे वस्तृस्वरूप की मुख्यता से हो, चाहे आत्मिहत की मुख्यता से, होगा तो वैसा ही जैसा वस्तु का स्वरूप है, जन्यथा तो हो नहीं सकता। आत्मिहत भी तो वस्तुम्बरूप के चची समझ से हाता है। अत दोनों दुष्टियों से किये गये प्रतिपादन से अन्तर की हो सकता है? यदि होता है तो किसप्रकार का होता है? कृपया उदाहरण देकर समझाइये।

उत्तर :-जब हम स्कूल मे छात्रों को भारत की परिवहन-व्यवस्था मार्नावत्र द्वारा ममात्रांत है तो हमारी प्रतिपादनशैली जिसप्रकार की होती है, किसी पिथक को रास्ता बताते समय उसप्रकार की नहीं होती। भारतित्र द्वारा एरिवहन-व्यवस्था समझाते समय हमारी दृष्टि में सम्पूर्ण भारत रहता है। भारत के प्रमुख नगर, ग्रामादि के साथसाथ परिवहन के विश्वभन्न साधनों का भी ध्यान रखना होता है। हवाईमार्ग, रेलमार्ग, सड़कें आदि की अपेक्षा सभी व्याने विस्तार से बनाती होती है, किन्तु रेलवे स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति हारा किसी नगर विशेष को जाने का रास्ता एठने पर उत्तत नगर को जाने वाली उपयुक्त ट्रेन को बता देना ही अभीष्ट होता है। उसके सामने भारत की परिवहन-व्यवस्था सबधी मार्नाचत्र खोलकर सभी स्थानों के सभी मार्गों को परिवहन-व्यवस्था सबधी मार्नाचत्र खोलकर सभी स्थानों के सभी मार्गों को

बताने का उपक्रम नहीं किया जाता है।

è٥

उसीप्रकार आगम महासागर है। उसमें तो सम्पूर्ण विश्व व उसकी प्रत्येक इकाई का स्वरूप, संरचना, परिणमन-व्यवस्था आदि सभी बातें विस्तार से समझाई जाती हैं। अध्यात्म आगम का ही एक अग है, उसमें आत्मार्थों को मात्र परमार्थ आतमा का स्वरूप हो समझाया जाता है, क्योंकि परमार्थ आतमा के आव्य से ही मिक्त की प्राप्ति संभव है।

जिसप्रकार मानचित्र में चित्रित परिवहन-व्यवस्था मे वह मार्ग भी निजिचतरूप से दिखाया गया होता है, जो मार्ग कोई विशेष पिषक जानना चाहता है, तथापि विभिन्न मार्गों की भीड़ में उसे खोज पाना साधायल नागरिक के लिए सभव नहीं होता। जब उसी मार्ग की मुख्यता से बा मार्नचित्र को देखते है तो वह मार्ग सर्वसाधारण को भी एकटम स्पष्ट हो जाता है। उसी मार्ग की मुख्यता से बना विशिष्ट मानचित्र यद्यपिपरिवहन-व्यवस्था मवंधी मार्नचित्र का ही अग होता है, तथापि उसकी रचना कुछ इसप्रकार की होती है कि दसमें उकन मार्ग विशेष रूप में प्रकाशित होता है।

उसीप्रकार आगम मे भी आन्महितकारी कथन है, तथापि उसमे बन्तुन्बरूप का मभी कोणों से अंति बिन्तृत प्रतिपादन होने से उसमें से अपनी प्रयोजनभूत बात निकाल लेना सर्वताधारण के वश की बात नहीं है। आगम के ही एक अग अध्यारम में प्रयोजनभूत बात की मुख्यता से ही कथन होने में उनकी बात आन्महित में विशेष हेत बनती है।

(४) प्रश्न :-तो क्या आगम में अप्रयोजनभूत बातो का भी कथन होता

उत्तर :- क्यो नहीं, अवश्य होता है। प्रयोजनभूत तो जीवादि तत्वार्थ ही है। शोष सब तो अप्रयोजनभूत ही है। आगम का उद्देश्य तो सम्पूर्ण वस्तुव्यवस्था का विवेचन करना होता है। यदि आगम के सम्पूर्ण कथन को प्रयोजनभूत मानेगे तो फिर सम्पूर्ण आगम के जानकार को ही सम्यप्शंन और सम्पूर्णान होगा तथा सम्यक्चारित्र सम्यप्द्रियो को ही होता है, अत चारित्र भी उसी को होगा। इसप्रकार अनुतकेवली के अतिरिक्त किसी भी छदास्थ को मोक्षमार्ग का आरभ भी नहीं होगा। अत यह निश्चित हुआ कि मृक्तमार्ग की सम्यक् जानकारी के लिए ही नहीं, अपितृ उस पर चलने के लिए ही आगम की सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक नहीं हैं। किन्तु अध्यात्म में निरूपित जानकारी अत्यन्त आवश्यक है, उसके बिना मृक्तमार्ग का आरभ सम्बन्ध हो है।

(६) प्रश्न :-तो क्या फिर आपके अनुसार आगम का अभ्यास करना व्यर्थ है?

उत्तर :-नही भाई! व्यर्थ नहीं है। हमने तो यह कहा था कि मम्प्यव्हांनादिक्य मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण आगम का पढ़ना अन्तवार्थ नहीं है और आप उसे व्यर्थ बनाने नगे, वह भी हमारे नाम पर। अध्यात्म भी तो आगम का ही अग है। अध्यात्म का ममं जानना अनिवार्य होने से आगम का अध्ययन भी अशत अनिवार्थ नो हो ही गया, किन्तु सम्पूर्ण आगम का पढ़ना अनिवार्थ नहीं है, फिर भी उपयोगी अवश्य है, क्योंकि आगम मे मर्वत्र आत्मा को जानने की प्रेरणा दी गई है। आत्महित का प्रेरक होने से उमकी उपयोगिता असींदरध है।

दूमरे आगम और अध्यात्म के शास्त्रों में ऐसा कोई विशोष विभाजन भी तो नहीं है कि आगम शास्त्रों में अध्यात्म-चर्चा ही न हो या अध्यात्म शास्त्रों में आगम की बात आती ही न हो, भेद तो मात्र मुख्यता का है। समयसारादि शास्त्रों में अध्यात्म की सख्यता है और गोम्मट्सगार्दा शास्त्रों में आगम की मख्यता है। आगम और अध्यात्म एक दुमरे के विरोधी नहीं, अपितृ पुरक है। आगम के अध्याद्म में अध्यात्म की पृष्टि ही होती है। अत जिनना बन सके आगम का अध्याद्म भी अवश्य करना चाहिए।

आगम अध्यात्म के लिए और आगमाभ्याम अध्यात्मियों के लिए आधार प्रदान करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगम और अध्यात्म शैली का भेद आगमाभ्याम के निषेध के लिए नहीं समझाया जा रहा है, अपिन् यह भेद इम्लिए स्पष्ट किया जा रहा है कि जिससे आप दोनो शैलियों में निर्मापन बतन्त्रकरण का सम्यक-पत्जिान कर सके।

हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि आपके पास समय कम है और बृद्धि का बिकास भी कम है तो आपको ग्रायमिकता का निर्णय तो करना ही होगा। ग्रायमिकता के निर्णय में अध्यारम को ही मृह्यता देनी होगी, अन्यथा यह अमन्य नरभव यो ही चला जायेगा।

र्याद आप अपनी बृद्धि और समय की कभी के कारण आगम का विस्तृत अध्यास नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको अपना हित करने से विशेष परेशानी तो नहीं होगी, पर इस बहाने आगम के अध्यास की निरशंकता सिद्ध रुरते का व्यर्थ प्रयास न करे।

जिनके पास समय है, बुद्धि भी तीक्ष्ण है और जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही आत्महित के लिए समर्पित कर दिया है, वे लोग भी यदि अध्यात्म के साथ-साथ आगम का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा आगम का अभ्याम?

आचार्यकल्प पीडत श्री टोडरमलजी ने चारों ही अनुयोगों के स्वरूप और प्रतिपादन-शैली का विस्तृत विवेवन ' करते हुए सभी के अध्ययन की उपयोगिता पर विस्तार में प्रकाश डाला है। विस्तारभय से यहाँ उसे देना सभव नहीं है। जिज्ञाम् पाठकों से उसे मुनत पढ़ने का साग्रह अनुरोध है।

आगम का विरोधी अध्यात्मी नहीं हो सकता, अध्यात्म क विरोधी आगमी नहीं हो सकता। जो आगम कर ममं नहीं जानता, वह अध्यात्म का ममं भी नहीं जान सकता, और जो अध्यात्म का ममं नहीं जानता वह आगम का ममं भी नहीं जान सकता। मम्यप्जानी आगमी भी है और अध्यात्मी भी नथा मिथ्याज्ञानी आगमी भी नहीं और अध्यात्मी भी नहीं होता।

र्पाडत श्री बनारमीदासजी 'परमार्थवर्चानका' मे लिखते है -

''वस्त का जो स्वभाव उसे आगम कहते है, आत्मा का जो अधिकार उसे अध्यान्म कहते हैं। मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी, न अध्यान्मी।

इसलिए कि कथनमात्र तो ग्रंथपाठ के बल से आगम-अध्यात्म का स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, आगम-अध्यात्म का स्वरूप सम्यक्-प्रकार से नहीं जानता, इसलिए मढ जीव न आगमी, न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात।"

(७) प्रश्न — संद्रभतव्यवहारनयः असद्भतव्यवहारनयः और उपचित्त-असद्भुतव्यवहारनयः को आगम के नयो मे भी गिनाया है और अध्यान्म के त्यां में भी — इसका क्या कारण है। क्यां वे होनो शैलियों के नय हैं। यदि हो तो उनमें पुरस्पर क्या अन्तर हैं?

उत्तर :- हाँ, ये नय दोनों ही शैलियों में पाये जाते हैं। आगमशैली में उपनय के नाम से तीन भेदों में प्राप्त होते हैं तथा अध्यात्मशैली में व्यवहारनय के मेदपभेदों के रूप में चार प्रकार के होते हैं। इन मबकी बची एहले की ही जा चुकी हैं। अध्यात्मशैली में इनका प्रयोग आत्मा के सन्दर्भ में ही होता है, जबकि आगमशैली में सभी द्रव्यों के सन्दर्भ में इनका प्रयोग पाया जाता है। यही कारण है कि जिसप्रकार आगम के असद्भूतव्यवहारनय में स्वजातीय, विजातीय आदि भेद वनते हैं, उसप्रकार के भेद अध्यात्म के असद्भूतव्यवहारनय में नहीं होते। तथा द्रव्य में द्रव्य का उपचार आदि नौ भेद भी आगम के असद्भूतव्यवहारनय में ही बनते हैं, अध्यात्म के

<sup>া</sup> মাধ্যমান্ত্ৰাগ্ত প্ৰত্ৰী প্ৰিকাশ

असद्भुतव्यवहारनय मे नहीं।

अध्यातम के नयों के सभी उदाहरण आगम में भी प्राप्त हो सकते हैं, , आगम के भी माने जा सकते हैं, क्योंकि अध्यातम आगम का ही एक अंग है और आतमा भी छह हव्यों में से ही एक द्रव्य है परन्तु आगम के सभी नय अध्यातम पर भी घटित हो – यह आवश्यक नहीं है।

समम्त लोळालोक को अपने में समेट होने से आगम का क्षेत्र विस्तृत है और उसकी प्रकृति भी विस्तार में जाने की है। मात्र आत्मा तक सीम्मत होने तथा अपने में ही सिमटने की प्रकृति होने से अध्यात्म के नयों में भेट-प्रमेदों का बैसा विस्तार नहीं पाया जाता, जैसा कि आगम के नयों में पाया जाता है।

आगम फैलने की और अध्यात्म अपने में ही सिमटने की प्रक्रिया का नाम है।

(६) प्रश्न :--यदि यह बात है तो फिर आपने अध्यात्मनयों की चर्चा में आगम के इन नयों का उल्लेख क्यों किया? इससे यह भ्रम हो सकता है कि ये भी अध्यातम के ही तम हैं।

उत्तर :-- निश्चय-व्यवहार यद्यपि मख्यरूप से अध्यात्म के नय है. तथापि इनका प्रयोग आगम में होता ही न हो -- ऐसी बात भी नहीं है। जब निश्चय-व्यवहार का प्रयोग छहो दव्यों की मख्यता से होता है। तब आगम के नयों के रूप में ही होता है तथा आत्मा की मख्यता से होता है तो अध्यारम के नयों के रूप में उनका प्रयोग पाया जाता है। अत ऐसा कहना पर्णत सत्य नहीं है कि यह मात्र अध्यातमनयों की ही चर्चा चल रही है। हाँ यह बात अवश्य है कि निश्चय-व्यवहार की यह चर्चा अध्यात्म की मख्यता से अवश्य की जा रही है। अत गौणरूप से की गई आगम के नयो की चर्चा असगत नही है। ग्रन्थ चाहे अध्यात्म के हो अथवा आगम के. अधिकाश ग्रन्थों में आगम और अध्यातम – दोनों प्रकार के नयो का प्रयोग प्राप्त होता है। उनके अध्ययन करते समय यदि एक ही प्रकार के नयों का जान हो तो अनेक भ्रम उत्पन्न हो सकते है। इसप्रकार के भ्रम उत्पन्न न हो – इसलिए दोनो प्रकार के व्यवहारो का एक साथ स्पष्टीकरण कर देना उचित प्रतीत हुआ। तथा दोनो प्रकार के नयों का स्पष्ट उल्लेख कर देने से किसी भी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने की मभावना स्वत समाप्त हो जाती है। दोनो की तलनात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी यही अवसर उपयुक्त था, क्योंकि जब आगे चलकर आगम के नयों की विस्तृत चर्चा होगी, तबतक के लिए इस विषय को यो ही अस्पष्ट छोड देने से अनेक आशंकाएँ अवश्य उत्पन्न हो सकती थीं।

(९) प्रश्न :-अध्यात्मनयों में निश्चयनय के दो ही प्रकार बताये हैं, जबकि आपने चार प्रकार के निश्चयनयों की चर्चा की है। क्या इसका भी कोई विशोष कारण है?

उत्तर :-अध्यात्मशास्त्रों में शृद्धनिश्चयनय और अशृद्धनिश्चयनय के साथ-साथ एक्टेशशृद्धनिश्चयनय और परमशृद्धनिश्चयनय शब्दों का भी प्रयोग खुलकर हुआ है; अत. निश्चयनय के भेदों में उनका उत्लेख आवश्यक था, अन्यथा भ्रम उत्पन्न हो सकते थे। ये दोनों भेद शृद्धनिश्चयनय के ही हैं, अत इन्हें समग्र रूप से शृद्धनिश्चयनय भी कहा जा सकता है। इसिलए निश्चयनय के दो या चार भेद कहने में कोई विरोध या मतभेद की बात नहीं है।

इनका स्पष्टीकरण यथास्थान बहुत विस्तार से किया जा चुका है, अतः उसे यहाँ दहराने की आवश्यकता नहीं है।

(१०) प्रश्न :-आत्महित के लिए जिन बातों का जानना अनिवार्य नहीं है -ऐसी अप्रयोजनभत बातों को आगम में क्यों समझाया गया है?

उत्तर :--जबतक कोई दर्शन समग्र वस्तृत्यवस्था पर प्रकाश नहीं डालता, तबतक 'दर्शन' नाम प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयोजनभूत तत्त्वों की जानकारी प्राप्त करते समय आत्मार्थी जिज्ञासुओं को भी अप्रयोजनभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में भी सहज जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान भी आवश्यक ही है। इस आवश्यकता की पृति हेतु भी समग्र विश्वव्यवस्था का प्रतिपादन आवश्यक ही है।

जिसप्रकार एक वकील को कानून की जानकारी तो अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना वह वकालात करेगा कैसे? किन्तु अन्य विषयों का ज्ञान होना यद्यिप उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान तो अपेक्षित है ही। उसीप्रकार एक आत्मार्थी को प्रयोजनभृत आत्मा आदि रायाँ का जानना अनिवार्य है, अन्यथा वह आत्मानुभव करेगा कैसे? किन्तु अप्रयोजनभृत पदार्थों का ज्ञान यद्यिप उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि अप्रयोजनभृत पदार्थों का ज्ञान यद्यिप उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि अप्रयोजनभृत पदार्थों का भी सामान्य ज्ञान तो अपेक्षित है ही।

आध्यात्मिक ग्रंथो में प्रतिपादित प्रयोजनभृत शुद्धात्मादि तत्त्व तो आगम, अनुमानादि के साथ-साथ प्रत्यक्षानुभूतिगम्य पदार्थ हैं, किन्तु अप्रयोजनभृत पदार्थ तो अल्पजो द्वारा आगमादि परोक्षजानों द्वारा ही जाने जा सकते हैं; अतः उनका प्रतिपादन भी आवश्यक होने से आगम मे उनका प्रतिपादन किया गया है।

परमात्मा आत्मज्ञ होने के साथ-साथ सर्वज्ञ भी होते है तथा प्रत्येक आत्मा भी परमात्मा के समान आत्मज्ञ व सर्वज्ञन्वभावी है। बीतरापित परमात्मा की निरक्षी दिव्यध्वित में आत्मा के समान सर्वलोक का प्रतिरापित भी सहज होता है। उस दिव्यध्वित के आधार पर गणधरदेवादि आवार्य परम्परा द्वारा जिन शान्त्रों का निर्माण होता है, उनमें भी आत्मा के साथ-साथ सर्व लोक का भी प्रतिपादन होता है। उनमें से जिनमें आत्मा आदि प्रयोजनभृत तत्वार्थों की चर्चा होती है, वे अध्यात्मशास्त्र कहीं जाते हैं और जनमें सर्व जनक की व सर्व प्रकार की चर्चाएँ होती हैं, उन्हे आगम कहते हैं। आगम भी अप्राप्त — दोनों को मिलाकर भी आगम कहते हैं।

इसप्रकार आगम और अध्यात्म — दोनो ही भगवान की वाणी हैं। उनमें हीनाधिक का भेद करना उचित नहीं है, तथापि बृद्धि की अल्पता और समय की कभी आदि के अनुमार प्राथमिकता का निर्णय तो करना ही होगा। इस प्रक्रिया में प्रयोजनभून परार्थों को सहज प्राथमिकता प्राप्त होने से आत्मार्थी की दृष्टि में आगम की अपेक्षा अध्यात्म को सहज प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है। बम बात इननी ही है, परन्तु इसमें आगम के प्रतिपादन या अध्ययन की निर्यक्ता खोजना बृद्धिमानी का काम नहीं है।

(१९) प्रश्न :-अप्रात्म के नयो मे द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक तथा नैगमादि नयो की चर्चा नहीं है, किन्तु आगम मे निश्चय-व्यवहार के साथसाथ उक्त नयो की भी चर्चा है। इसका क्या कारण है?

उत्तर :-आगम और अध्यात्मशैली में मूलमृत अन्तर यह है कि अध्यात्मशैली की विषयवन्तु आत्मा, आत्मा की विकारी-अविकारी पर्याये और आत्मा में परवन्तुओं के सबधमात्र है। आगमशैली की विषयवन्तु छहो प्रकार के समन्त द्रव्य, उनकी पर्याये और उनके परम्पर के सबध आदि मिर्मानमाँ हैं। इसी बात को मुत्ररूप में कहे तो इसप्रकार कह सकते हैं कि आगम का प्रतिपाद्य सन्मात्र वस्तु है और अध्यात्म का प्रतिपाद्य सिन्मात्र वस्तु है।

अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने के लिए अध्यात्म को मात्र तीन बातों का स्पष्टीकरण अपेक्षित हैं —

- (१) अभेद अखण्ड चिन्मात्र वस्त
- (२) चिन्मात्र वस्तु का अतरग वैभव एवं उपाधियाँ
- (३) चिन्मात्र वस्तुं का पर से सबध और उनकी अभूतार्थता।

चिन्मात्र वस्तु के उक्त दृष्टिकोणों से प्रतिपादन के लिए अध्यात्मशौली ने निषचय-व्यवहारनयों तक ही अपने को सीमित रखा और उक्त तीन बिन्दुओं के स्पष्टीकरण के लिए उसने क्रमहा निष्वयनय, सदमत्व्यवहारनय और असद्भतव्यवहारनय का उपयोग किया है।

आगमशैली को अपनी विषयवस्तु के स्पष्टीकरण के लिए अनेक प्रकार के अनेको नय स्वीकार करने पड़े, क्यों कि उसका क्षेत्र असीमित है। उसकी सीमा में छहो हव्य, उनके गुण और पर्याये मात्र ही नहीं हैं, अपितृ उस को सीमा में छहो हव्य, उनके गुण और पर्याये मात्र ही नहीं हैं, अपितृ उस को रात्र के परस्पर मंयोग-वियोग, मानिसक संकल्प, लौंकिक उपचार निक्यों-सिक्यों विवार हैं। यही कारण है कि उमे निश्चय-व्यवहार के अतिरिक्त, ह्य्यों को ग्रहण करने वाला ह्य्यार्थिकनय, पर्यायों को ग्रहण करने वाला प्रवायार्थिकनय, पर्यायों को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिकनय, पर्यायों को ग्रहण करने वाला संग्रहनय, सहण करनेवाला नैगमनय, विभिन्न ह्य्यों का संग्रह करनेवाला सग्रहनय, सामृहीत ह्य्यों में भेद करनेवाला व्यवहारनय, एक समय की पर्याय को ग्रहण करनेवाला ऋजुमृत्रनय, शब्दों के प्रयोगों का ग्राहक शब्दनय, रुढ़ियों का ग्राहक समिभस्वनय एवं तात्कालिक क्रियाकलापों को ग्रहण करने वाला एवभूतनय स्वीकार करना पड़ा। इनके अतिरिक्त उपनय भी हैं। इन सबके भेद-प्रभेदों का बहुत्वित्तार है। इन सबके वर्ष वर्षों का बहुत्वित्तार है। इन सबके वर्षों का वर्षों का व्यवहार यसारथल की ही जावेगी; अत यहाँ उनके विस्तार में जाना ग्रासींगक न होगा।

(१२) प्रश्न :—इसका मतलब तो यह हुआ कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या हमको यह सब समझता होगा? ये सब बाते तो विद्वानों की हैं, हमे इन सबसे क्या? हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन सब में माथा मारे, हमें तो सीधा मच्चा मार्ग चाहिए। आप कहें तो चाहे जितना रुपया खर्च कर सकते हैं, पर इन सब चक्करो में पड़ना अपने बश की बात नहीं हैं। हम तो आत्मार्थी हैं; हमे कोई पण्डित थोडे ही बनना है, जो इन सबमें उलझें?

उत्तर:--भाई! बात तो ऐसी ही है। अभी तो मात्र निश्चय-व्यवहार की ही चर्चा हुई है; द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगमादि सात नय, उपनय तथा प्रवचनसार में समागत ४७ नयों की चर्चा अभी शेष है; पर घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है; मुक्तिमार्ग तो सीधा, सच्चा, सरल और सहज है।

भाई! तुम तो स्वभाव से अनन्तज्ञान के धनी, ज्ञानानंदस्वभावी भगवान आत्मा हो; स्वभाव में भरा अनंतज्ञानंद और अनंतज्ञान पर्याय में भी प्रगट करने अर्थात् पर्याय में भगवान बनने के संकल्पवाले आत्मार्थी बन्धु हो। सर्वज्ञ बनने के आकांक्षी होकर इतना जानने से ही चबज़ने लगे। ज्ञान कर कोई भार नहीं होता — यह जानते हुए भी ऐसा क्यो कहते हो कि क्या हमे भी यह सब समझना होगा? भाई! तुन्हें तो मात्र अपना आत्मा ही जानना होगा, शोष सब तो तुम्हारे ज्ञान में झलकेंगे। ये सब तुम्हारे ज्ञान में सहज ही प्रतिबिम्बत हों — क्या इसमें भी तुन्हें ऐतराज है? यह ही तो फिर आप सर्वज भी क्यों बना चाहते हैं? क्योंकि सर्वज बन जाने पद हो तो लोकालोक के समस्त पवार्ष आएके ज्ञानदर्पण में प्रतिबिम्बत होंगे।

ये सब बाते तो विद्वानों की हैं, हमें इनसे क्या? हम तो आत्मार्थी हैं। '-ऐसा कहकर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या जिनवाणी का अध्ययन-मनन करना मात्र विद्वानों का अभ्ययन-मनन करना मात्र विद्वानों का अभ है, आत्मार्थीयों का नहीं? क्या जिल्लामार्थी हों तो होते हो सकता? भाई! सच्चा आत्मार्थी ही वास्तविक विद्वान होता है और जिनवाणी का जानकार विद्वान ही सच्चा आत्मार्थी हो सकता है। जिनवाणी के अध्ययन-मनन में अरुचि प्रगट करनेवाले, जिनवाणी के अध्ययन-मनन में अरुचि प्रगट करनेवाले, जिनवाणी के अध्ययन-मनन के हेय समझनेवाले, विषय-कष्णाय और ध्या-पानी में अन्धे होकर उलझे रहनेवाले लोग आत्मार्थी नहीं हो

क्या जिनवाणी का अध्ययन उलक्षना है और पण्डित बनना कोई पाप है, जो आप ऐसा कहते हैं कि हमें कोई पण्डित थोडे ही बनना है जो इनमें उनकों। अरे, पण्डित बन जाओं तो कोई नरक में नहीं चले जाओं जी जिनवाणी का अध्ययन उलक्षना नहीं, सुलक्षना है और पण्डित बनना हीनता की नहीं, गौरव की बात है। लगता है कि 'पण्डित' शब्द का बास्तविक अर्थ आप नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। आरमजानी ही बास्तविक पण्डित होते हैं। बनारसीदासजी, टोडरमलजी और समयसार के हिन्दी टीकाकार पण्डित ज्यावटनी छानडा भी तो पण्डित ही थे।

'आप कहे तो चाहे जितना खर्च कर सकते हैं, पर इनमें उलझना अपने बग की बात नहीं है।' - इस कथन में आपकी यह मान्यता ही स्पष्ट होती है कि दुनियों की सब चींजें धन से प्राप्त की जा सकती हैं। पर ध्यान रिखए। जानस्वाबी आत्मा जान से ही प्राप्त होगा, धन से नहीं गढ़ा हो पाठ की किसी कम नहीं आयेगा। यदि आप जिनवाणी के अध्ययन को उलझना समझते हैं तो आपको जानस्वाबी आत्मा कभी समझ में नहीं आयेगा।

तथा 'हमारे पास इतना समय नहीं है, जो इसमें माया मारें। हमें तो सीधा-सच्चा मार्ग चाहिए।' – यह कहना भी कितना हास्यास्पद है! समय नहीं है। जरे! कहाँ चला गया है समय? दिन-रात में तो वही चौबीस घण्टे ही हो रहे हैं। यह कहिए न कि विषय-कषाय से फूरसत नहीं है, धूल-मिट्टी जोड़ने से फुरसत नहीं है। परन्तु भाई! ये सब निगोद के रास्ते हैं, नरक के रास्ते हैं, इनसे समय निकालना ही होगा। धन्धे-पानी और विषय-कषाय में उपयोग बरबाद करने को ज्ञान का सद्पयोग और आगम के अध्ययन को माथा मारना कहनेवालों का हम क्या कहें?

'हमें तो सीधा-सच्चा मार्ग चाहिए।' भाई! मार्ग तो सीधा-सच्चा ही है। तुमने अपनी अरुचि से उसे दुर्गम मान रखा है या फिर धर्म के नाम पर धन्धा करनेवालों ने तम्हे बहका रखा है, जो ऐसी बातें करते हो।

शान्त होबो! धैर्य से सुनो! सब-कुछ समझ मे आवेगा! सब-कुछ सहज है। जिनवाणी में सर्वत्र सुलझाव ही सुलझाव है, कहीं कोई उलझाव नही है।

हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि आपकी बृद्धि मन्द है और शक्ति क्षीण है तो जितना बन सके, उतना स्वाध्याय करें। पर जिनवाणी के अध्ययन-मनन को व्यर्थ तो न बनाओ। उसके अध्ययन-मनन करने फेंजीवन लगा देनेवालों को निठल्ला तो मत समझो। बहाने न बनाओ, जितना बन सके उतना जिनागम का अभ्यास अवश्य करों, तमहारा कत्याण भी अवश्य होगा.

#### (१३) प्रश्न :-लगता है, आप नाराज हो गये है?

उत्तर : -- नाराज होने की बात नहीं है भाई ! पर यह बात अवश्य है कि यदि कोई बात समझ में न स्त्रांवे तो उपयोग और अधिक स्थिर करके समझना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी न आवे तो जिज्ञासाभाव से विनयपूर्वक पूछना चाहिए। पर यह कहाँ तक ठीक है कि यदि हमारी समझ में कोई बात नहीं आती है, तो हम उसे निरर्थक ही बताने लगे?

## (१४) प्रश्न :-तो आखिर आप चाहते क्या हैं?

(१०) प्रथा — त्या आवाद अता चिता पर्या है।

उत्तर : —कुछ नहीं, मात्र यह कि सम्पूर्ण हैंगत जितना बन सके,
जिनवाणी का अभ्यास करे। क्योंकि सच्चे सुख और शान्ति की मार्गदर्शक यह
नित्यबोधक बीतरागवाणी ही है, जिनवाणी ही है। इस निकृष्टकाल में साक्षात्
बीतरागी -सर्वज्ञ परमात्मा का तो बिरह है, अतः उनकी दिव्यक्षत्रि के अवण का
साक्षात् लाभ मिलना सभव नहीं है। सन्मार्गदर्शक सच्चे गुरुओ की भी
बिरलता ही समझो। हमारे परमसद्भाग्य से एकमात्र जिनवाणी ही है, जो सदा,
सर्वत्र, सभी को सहज उपलब्ध है। यदि हम बहानेबाजी करके उसकी भी
उपेक्षा करेंगे तो समझ लेना कि चारगित और चौरासी लाख योनियों में
भरकते-भरकते कहीं दिकाना न लगेगा।

धर्मीपता सर्वज्ञ परमात्मा के बिरह मे एक जिनवाणी माता ही शरण है। उनकी उपेक्षा हमें अनाथ बना देगी। आज तो उसकी उपासना ही मानो जिनभित्त, गुरुभर्मित और श्रुतभित्त है। उपादान के रूप में निजात्मा और निमृत्त के रूप में जिनवाणी ही आज हमारा सर्वस्व है। निश्चय से जो कुछ भी हमारे पास है, उसे निजात्मा में और व्यवहार से जो कुछ भी बृद्धि, बल, समय और धन आदि हमारे पास हैं, उन्हें जिनवाणी माता की उपासना, अध्ययन, मनन, चिन्तन, सरक्षण, प्रकाशन, प्रचार व प्रसार में ही लगा देने मे इस मानवजीवन एव जैनकल में उपासना होने की सार्थकता है।

अत विषय-कर्षाय, व्यापार-धन्धा और व्यर्थ के बादिबबादों से समय निकालकर बीतरागवाणी का अध्ययन करों, मनन करों, पिनलन करों, बन सकों तो दूनरों को भी पढ़ाओं, पढ़ने की प्रेरणा दो, इसे जन-जन तक पहुँचाओं, घर-घर में बसाओं। म्वय न कर सकों तो यह काम करनेबालों को सहयोग अवश्य करों। वह भी न कर सकों तो कम से कम इस भले काम की अनुमोदना ही करों। बूरी होनहार से यह भी संभव न हों तो कम से कम इसके विरुद्ध बाताबरण तो मत बनाओं। इस काम में लगे लोगों की टॉंग तो मत स्वीचां इसके अध्ययन-मनन की निर्यंक्ष तो मत बनाओं। इसके विरुद्ध बाताबरणा तो मन बनाओं। यदि आप इस महान कार्य को नहीं कर सकते, करने के लिए लोगों को प्रेरणा नहीं दे सकते, तो कम से कम इस कार्य में लगे लोगों को निरुत्साहित तो मत करों, उनकी खिल्ली तो मत उडाओं। आपका इतना सहयोग ही हमें पर्याप्त होंगा।

आशा है आप हमारी बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे। यदि आपने हमारे दर्द को पहिचानने का यत्न किया और हमारी बात को गम्भीरता से लिया तो सहज ही यह समझ में आ जावेगा कि आक्षिर हम चाहते क्या हैं?

प्रश्न :-हमने जिनवाणी के अध्ययन-मनन का निषेध कब किया है? हमने तो इन नयों के चक्कर में न उलझने की बात कही थी?

उत्तर: – भाई! नयों के अध्ययन मनन को चक्कर मत कही। यह चक्कर नहीं, चौरासी के चक्कर में उबरने का मार्ग है। जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है कि समस्त जिनवाणी नयों की भाषा में निबढ़ है, अत जिनवाणी का वास्तिबक मर्म जानने केलिए नयों का स्वरूप भी जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जिनवाणी के व्याख्याकारों में आज जितने भी विवाद दिखाई देते हैं, वे सब नयों के सम्यक्परिज्ञान के अभाव में ही हैं। अत जितना बन सके, नयों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यदि विशोष विस्तार में न जा सको तो सामान्य अभ्यास तो अवश्य ही करना चाहिए। अन्यथा जिनवाणी में गोता लगाने पर भी कुछ हाथ न आवेगा। इसके अध्ययन के जितने विस्तार और गहराई में जाओपे, ज्ञान में उतनी ही निर्मलता बढ़ेगी; अतः बृद्धि, शक्ति और समय के अनुसार इसका गहराई से अध्ययन करने में कृपणता (कंबूसी) नहीं करना।

सभी आत्मार्थी इनके सम्यक्-अभ्यास-पूर्वक आत्मानुभूति प्राप्त करें – इस भावना से नयचक्र की निम्नांकित गाथा का स्मरण करते -कराते हुए निश्चय-व्यवहार के बिस्तार से विराम लेता हैं. –

"जड इच्छह उत्तरिबुं अण्णाणमहोवींह सुनीलाए । ता जाबुं कुजह मद्दं जयचक्के दुणयतिमिरमत्तण्डे।।

यदि लीलामात्र से अज्ञानरूपी सागर को पार करने की इच्छा है तो दुर्नयरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान इस नयचक्र को जानने में अपनी बृद्धि लगाओ।

-0-

धया भीर देख ! एक बार इसी विकास से धया भीर देख !! जानने नायक, देखने लायक एकमात्र धारमा ही है, धया धारमा ही है। यह धारमा तस्यों में नहीं समकाया जा सकता, इसे वाली से नहीं बताया जा सकता। यह कश्यान धीर वाक्षितास से ही यह मात्र जानने की वस्तु है, धनुभवनम्य है। यह धनुभवनम्य धारमबस्तु जात का धनिषण्ड धीर धानन्द का कन्द है। धतः समस्त परपदार्थो, उनके भावों एवं धपनी धारमा से उठनेवाले विकारी-धविकारी भावों से भी पृष्टि हटाकर एक बार धन्तर ने भीक ! धन्तर मे देख, धन्तर मे ही हंस ! देख!! है था!!

- तीर्थंकर महाबीर ग्रीर उनका सर्वोदय तीर्थं, पृष्ठ ७६

#### तृतीय अध्याय

# द्रव्यार्थिक स्रौर पर्यायार्थिक

# द्रव्याधिक-पर्यायाधिक : स्वरूप और विषय-वस्तु

मूलतयों की चर्चा करते समय निश्चय-व्यवहार के साथ ही द्रव्याधिक और पर्यापार्थिक नयों की चर्चा भी मूलनयों के रूप में की गई थी। उनमें से निश्चय-व्यवहार की चर्चा तो अपेक्षित विस्तार के साथ हो चुकी है। अब द्रव्याधिक और पर्यायार्थिक नयों की चर्चा प्रसंगप्राप्त है।

प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशोषात्मक है। वस्तु के सामान्य अश को द्रव्य एवं विशेष अश को प्रयोग कहते हैं। यही कारण है कि वस्तु के सामान्य अश को ग्रहण करनेवाले जान के अंश को व्याधिकत्य अहा विशेष अश को ग्रहण करनेवाले जान के अश को प्याधाधिकत्य कहा जाता है तथा दोनो अशों को एक साथ ग्रहण करनेवाले जान को प्रमाण कहते हैं।

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि वस्तु का सामान्याश द्रव्याधिकनय का, विशेषाश पर्यायाधिकनय का एवं जिसमें सामान्य और विशेष दोनो अश गर्भित है - ऐसी सामान्य-विशेषात्मक सम्पूर्ण वस्तु प्रमाण का विषय है। जैसा कि कहा भी गया है —

#### "सामान्यविशेषात्मा तदर्शे विषयः १

सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विषय है।"
प्रमाण, नय और निक्षेप का विषय बताते हुए नयचक्रकार लिखते हैं.—
"वत्य पमाणविसयं जयविसयं हवई वत्यएकंसं।

जं बोहि जिण्डियट्ठं तं निक्खेवे हवइ विसयं।।

वस्तु प्रमाण का विषय है और वस्तु का एक अंश नय का विषय है। तथा जो अर्थ प्रमाण और नय से निर्णीत होता है, वह निक्षेप का विषय है।"

प्रमाण की विषयभूत प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशोषात्मक के समान नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक एव भेदाभेदात्मक भी है। उसमे द्रव्यार्थिकनय का विषय बननेवाला वस्तु का सामान्याश नित्य, एक एव

१ परीक्षामस, चतुर्च परिच्छेद सत्र १

२ इय्यस्वभावप्रकाशक नयसक्र, गांचा १७१

अभेदस्वरूप तथा पर्यायार्थिकनय का विषय बननेवाला विशेषांश अनित्य, अनेक एवं भेदस्वरूप है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्याधिकनय का विषय सामान्य, एक, नित्य एवं अमेदन्बरूप वस्त्वश है तथा पर्यायाधिकनय का विषय विशेष, अनेक, अनित्य एवं भेदन्बरूप वस्त्वश है। जिसमे उपर्युक्त सब-क्छ समाहित है, वह वस्तु प्रमाण का विषय है अर्थात् सामान्य-विशेषात्मक, एकानेकात्मक, नित्यानित्यात्मक एवं भेदाभेदात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है।

यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल एव भाव की अपेक्षा विचार करें तो प्रमाण की विषयभूत वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सामान्य-विशेषात्मक, क्षेत्र की अपेक्षा भेदाभेदात्मक, काल की अपेक्षा नित्यानित्यात्मक एव भाव की अपेक्षा एकनेकात्मक है।

प्रमाण की विषयभृत उक्त वस्तु के द्रव्यार्थिकनय के विषयभृत द्रव्याश मे एव पर्यायार्थिकनय के विषयभृत पर्यायांश मे द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षा विचार करे तो द्रव्यार्थिकनय के विषयभृत द्रव्याश मे सामान्यत्व, अभेदत्व, नित्यत्व एव एकत्व समाहित रहता है तथा पर्यायार्थिकनय के विषयभृत पर्यायाश मे विशोषत्व, भेदत्व, अनित्यत्व एवं अनेकत्व समाहित रहता है।

इसी विशेषता के कारण द्रव्यार्थिकनय के विषय को द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य एव एक तथा पर्यायार्थिकनय के विषय को पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य एव अनेक आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है।

उपर्युक्त कथन का फिलतार्थ यह हुआ कि उक्त नयों के सन्दर्भ में हृव्य, सामान्य, अभेद, नित्य और एक – ये सभी विशेषण विभिन्न अपेक्षाओं से ह्व्याधिकनय का विषय होने से एकार्थवाची हो गये अर्थात दृव्य पद के ही पर्यायवाची रूप हो गये। इसीप्रकार पर्याय, विशेष, भेद, अतित्य एव अनेक – ये सभी विशेषण विभिन्न अपेक्षाओं में पर्यायार्थिकनय का विषय होने से एक्यर्थवाची हो गये अर्थात 'पर्याय' पद के ही पर्यायवाची रूप हो गये।

यद्यपि एक दृष्टि से उपर्युक्त शब्द एकार्यवाची है, तथापि विभिन्न अपेक्षाओं से प्रयुक्त होने के कारण अपना भिन्न -भिन्न भाव भी व्यक्त करते हैं – इस बात को हमें नहीं भूलता चाहिए। जैसे जब हम यह कहें कि वस्तु पर्यायार्थिकनय से अनेकस्वरूप है तो समझना चाहिए कि पर्यायार्थिकनय का यह प्रयोग भाव की अपेक्षा किया गया प्रयोग है और इसमें बक्ता का अभिप्राय पर्यायार्थिकनय से भावसंबंधी विशोषता बताना है। इसीप्रकार जब हम यह कहे कि वस्तु पर्यायाधिकनय से अनित्य है तो समझना 'बाहिए कि पर्यायाधिकनय का यह प्रयोग काल की अपेक्षा किया गया प्रयोग है और इसमें वक्ता का अभिप्राय कालसंबंधी विशेषता बताना है।

जिसप्रकार यहाँ भावसबधी एव कालसंबधी विशेषताओं को उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है, उसीप्रकार क्षेत्रसबधी एवं द्रव्यसबधी विशेषताओं को भी समझ लेना चाहिए तथा जिसप्रकार यहाँ पर्यायार्थिकन्य का उदाहरण देका साम एक्ट की गई है, उसीप्रकार द्रव्यार्थिकनय पर भी घटित कर लेना चाहिए।

यद्यपि द्रव्याधिकनय के विषय की 'मामान्य', 'अभेद', 'नित्य' एव 'एक' सजाए भी हैं, तथापि 'द्रव्य' यह सजा अधिक बजनदार है। इसीप्रकार पर्यायाधिकनय के विषय की भी यद्यपि 'विशेष', 'भेद', 'अनित्य' एव 'अनेक' सजाएं भी हैं, तथापि 'पर्याय' यह सजा अधिक बजनदार है, क्योंकि इन 'द्रव्य' अगैर 'पर्याय' सजाओ के कारण ही तो इन नयों के नाम द्रव्याधिक और पर्याय' सजाओ के कारण ही तो इन नयों के नाम द्रव्याधिक और एक्टार्थिक एवं है।

अन यह अच्छी तरह ममझ लेना चाहिए कि इस प्रकरण में मृस्यरूप से द्व्यापिकनय के विषय की 'द्व्य' एव पर्यायाधिकनय के विषय की 'पर्याय' सजा जिनवाणी को अधीट है। यहाँ दृव्य' और 'पर्याय' शब्दों के अर्थ 'नृषपर्यायदृव्यच्यम्' और 'तर्षादः परिणासः' न होकर दृव्याधिकनय का विषय 'द्वय' एव पर्यायाधिकनय का विषय, 'पर्याय' अपेक्षित है। 'द्वव्य' माने द्व्याधिकनय का विषय, वह चाहे जो कुछ भी हो, सामान्य हो, अभेद हो, नित्य हो, एक हो, कुछ भी हो, वही अभिप्रेत है। इसीप्रकार 'पर्याय' माने पर्यायाधिकनय का विषय, वह चाहे जो कुछ भी हो, विशेष हो, भेद हो, अनित्य हो, अने हो, कुछ भी हो, वही 'पर्याय' इच्च से अभिप्रेत है। इसी

यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने की यह भी है कि यद्यपि यहाँ द्रव्याधिकनय के विषयभूत द्रव्याश को 'द्रव्य' कहा जा रहा है तथा आगम में भी प्रकार में प्रवाद इसी अर्थ में इसका प्रयोग पाया जाता है. तथापि आगम में ही कहीं-कहीं सामान्य-विशोषतात्मक अर्थात् द्रव्य-पर्यायात्मक प्रमाण की विषयभूत नम्पूर्ण वस्त को भी 'द्रव्य' कहा दिया जाता है।

अत यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि स्थानविशेष पर 'द्रव्य'

१ तत्वार्थमूत्र अध्याय १, सत्र ३०

२ वही, अध्याय ४, सूत्र ४२

शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, वह द्रव्यार्थिकनय के विषयभूत द्रव्यांश के सन्दर्भ में है या प्रमाण की विषयभृत बस्तु के सन्दर्भ मे। इसी बात की स्पष्टता के लिए कभी-कभी सम्पूर्ण बस्तु को प्रमाण का द्रव्य एव द्रव्याश को द्रव्यार्थिकनय का द्रव्य भी कह दिया जाता है।

'द्रव्यांश' शब्द का अर्थ 'द्रव्य का अश' नहीं होता, अपितु बस्तु का बह अंश जिसे 'द्रव्य' कहा जाता है, होता है।

आगम और परमागम में प्राप्त द्रव्याधिक और पर्यायाधिकनयों के विविध प्रयोगों को सही रूप में समझने के लिए उपर्युक्त जानकारी अत्यन्त आवश्यक है।

अब हम इस आशा के साथ कि 'द्रव्य' और 'पर्याय' शब्द के जो अर्थ ऊपर बताये गये हैं, आप उन्हें ही यहण करेंगे, आगम और परमागम में समागत द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयो की परिभाषाएँ प्रस्तृत करते हैं। 'नपक' में द्रव्याधिक और पर्यायाधिकनयों की परिभाषा समयकार में

नयचक्र में द्रव्याथिक और पर्यायाथिकनयों की परिभाषा इसप्रकार है गई है.—

"पज्जय गउणं किच्चा दव्यं पिय जो हु गिह्मइ लोए । सो दव्यतियय भणिओ विवरीओ पज्जयतियणओ।।

पर्याय को गौण करके जो द्रव्य को ग्रहण करता है, वह द्रव्यार्थिकनय है और उससे विपरीत पर्यायार्थिकनय है अर्थात् द्रव्य को गौण करके जो पर्याय को ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिकनय है।''

समयसार की 'आत्मख्याति' नामक टीका में इन दोनो नयो की चर्चा इसप्रकार है —

"तत्र ब्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि ब्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति ब्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः। २

द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तु में जो मुख्यरूप से द्रव्य का अनुभव कराये, वह द्रव्यार्थिकनय है और जो मुख्यरूप से पर्याय का अनुभव कराये, वह पर्यायार्थिक नय है।''

उक्त परिभाषाओ पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात हाथ पर रखे हुए ऑवले की भॉति स्पष्ट होती है कि इन दोनो नयो का विषय एक बस्तु की मर्यादा के भीतर है। यद्यपि एक-एक करके प्रत्येक बस्तु उसके विषय में

१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नवषक, गांचा १८९

समयसार गांचा १३ की 'आत्मख्याति' टीका

समाहित हो जाती है तथा विभिन्न बस्तुओं का सत्सामान्य या चित्सामान्य की अपेक्षा भी समाहार होता है, जिसकी चर्चा आगे चलकर यथास्थान विस्तार से होगी, तथापि इन नयों का मुलकार्य समस्त बस्तुओं को मिलाकर देखने की अपेक्षा मृह्यरूप से प्रत्येक बस्तु को उसके विभिन्न पक्षों से देखना है, प्रकाशित करना है।

र्चाक वस्तु के मूलपक्ष दो है -द्रव्य और पर्याय; अत उन्हे ग्रहण करनेवाले मलनय भी दो हैं -द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 'आत्मस्याति' मे 'ब्रह्मपर्यायात्मके बस्तृति' पद का प्रयोग किया गया है। 'बस्तृति' पद मे सप्तमी विभावत के एकवचन का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया है कि इन नयी का प्रयोग एक बस्तृ मे होता है और 'ब्रह्मपर्यायात्मके' पद द्वारा उस एक बस्तृ के भीतर होनेवाले वो पक्षों का निर्देश कर उन्हें स्पष्ट कर दिया है।

मृख्यतया अनुभावयति अर्थान् मृख्यरूप से द्रव्य का अनुभव करावे – यह कहकर आन्मस्याति मे अनुक्तरूप से पर्याय को गीण किया है, जर्बाक नयचक्र से गउण किच्चा अर्थात् गौण करके कहकर अपग्पक्ष की गौणना को मृखिरत कर दिया गया है। इसप्रकार ध्यान रखने की बात यह है कि नय अपग्पक्ष को गौण करते हैं, अभाव नहीं।

द्रव्यार्थिकनय के प्रकरण में जो स्थिति पर्याय की है, पर्यायार्थिकनय के प्रकरण में वहीं स्थिति द्रव्य की समझ लेना चाहिए।

इसप्रकार यह प्रतिफिलित होता है कि प्रमाण के विगय मे मुख्य-गौण की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसका विषय सम्पूर्ण वस्तु है। अत उसके विषय मे बस्तु के दोनो अश ही मुख्य रहते हैं। त्यां का विषय वस्तु का अश बतता है। अत जिस वस्तु का जो अश जिस नय का विषय बनता है, वह अश मुख्य होता है, शेष अश गौण रहते हैं। मुख्य अश को विवक्षित अश और गौण अश को अविवक्षित अश भी कहते हैं।

अतः यहं स्पष्ट है कि बस्तु के द्रव्यांश को जानने/ बतानेबाला द्रव्यार्थिकनय है एव पर्यायाश को जानने/बतानेबाला पर्यायार्थिकनय है।

'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक' में कुछ नई बात भी की गई है। उसमें द्रव्यांश को अशी और पर्यायाश को अशा शब्द में अभिहित किया गया है तथा माफ-माफ लिखा है कि जिस अशी में अशी के सभी अशा गौण हो जाते हैं, वह अशी द्व्यार्थिकनय का विषय है।

'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक' का मूलकथन इसप्रकार है:-

### ''तन्नांशिन्यपि निःशेषधर्माणां गुजतागतौ । द्रथ्यार्थिकनयस्यैव व्यापारान्मख्यरूपतः।।

जिस अशी या धर्मी में उसके सब अश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अशी में मुख्यरूप से द्रव्यार्थिकनय की ही प्रवृत्ति होती है अर्थात ऐसा अशी द्रव्यार्थिकनय का विषय है।"

इस कथन से ऐसा भ्रम हो सकता है कि अशी को तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, यहाँ उसे द्रव्यार्थिकनय का विषय क्यों बताया जा रहा है?

यहाँ जिस अशी को द्रव्याधिकनय का विषय बताया जा रहा है, वह अशी भी वस्तु का एक अश ही है, सम्पूर्ण वस्तु नहीं। सम्पूर्ण वस्तु तो अश और अशी मिलकर बनती है।

बस्तृत बात यह है कि 'द्रव्य' शब्द के समान 'अंशी' शब्द भी दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। 'द्रव्य' के सन्दर्भ में इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा चका है। यहाँ जो अशी अपीक्षत है, बह द्रव्याधिकनय के द्रव्या के स्थान पर है तथा इस अशी और अश के मिर्मालन रूप जो अशी है, उसे प्रमाण के द्रव्य के स्थान पर समझना चाहिए।

यह तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मृख्यता और गौणता नय के विषय में ही होती है, प्रमाण के विषय में नहीं। 'श्लोकवार्तिक' के इस कवन में स्पष्ट लिखा है कि जिस अंशी में उसके सब अश गौण हो जाते हैं, वह अशी द्रव्याधिकनय का विषय है। प्रमाण के विषयभूत अंशी में कोई भी अश गौण नहीं होता, सभी अंश मृख्य रहते हैं। प्रमाण के विषय मे मृख्य-गौणता की व्यवस्था नहीं हैं – इसका अर्थ ही यह है कि सभी अश मृख्य हैं, अंशों के समृहरूप अंशी भी मृख्य है, कोई भी गौण नहीं है।

उक्त कथन की विशेष स्पष्टता के लिए 'श्लोकवार्तिक' के उक्त कथन का पर्वापर सन्दर्भ देख लेना उपयक्त होगा, जो कि इसप्रकार है:-

"'जैसे अंशी — वस्तु में प्रबृत्ति करनेवाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, वैसे ही वस्तु के अंश में प्रवृत्ति करनेवाले अर्थात् जाननेवाले नय को प्रमाण क्यों नहीं माना जाता? अतः नय प्रमाणस्वरूप ही है।

उक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अंशी या धर्मी में उसके सब अंश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अंशी में मुख्यरूप से द्रव्यार्थिकनय की प्रवृत्ति होती है; अर्थातु ऐसा अंशी द्रव्यार्थिकनय का विषय है; अतः उसका ज्ञान नय है। और धर्म तथा धर्मी के समूहरूप वस्तु के धर्मों और धर्मी दोनों को प्रधानरूप से जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अतः नय प्रमाण से धिन्त है। भ

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्याधिकनय के विषयरूप अशी में उसके सभी अश गौण हैं और प्रमाण के विषयरूप अशी में अशी के साथ वे अश भी मुख्यरूप से ही विषय बनते हैं।

ँ यह बात सर्वत्र विशेष ध्यान रखने योग्य है, अन्यथा सर्वत्र शकाएँ-आशकाएँ खडी होती रहेगी।

इस सन्दर्भ में 'प्रवचनसार' ग्रन्थ की ११४ वी गाथा की आचार्य अमृतचन्द्रकृत 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक संस्कृत टीका भी द्रष्टव्य है, जिसका हिन्दी अनवाद इसप्रकार है —

''बस्तृत सभी वस्तुओं के सामान्य-विशेषात्मक होने से बस्तु का स्वरूप देखनेवालों के क्रमश सामान्य और विशेष को जाननेवाली दो औंखे हैं — हकाधिक और पर्याग्राधिक।

इनमें में पर्यापार्थिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुली हुई ह्व्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब नारकन्व, तियंबन्द, मनुष्यन्व, देवन्व एवं सिद्धत्व पर्यायरूप विशेषों में रहनेवाले एक जीवसामान्य के देखनेवाले और विशेषों को न देखनेवाले श्रीव को 'वह सब जीवद्रव्य है' — ऐमा भामित होता है। और जब द्व्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके मात्र खुली हुई पर्यायार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब जीवद्रव्य में रहनेवाले नारकन्व, तिर्यचन्व, मनुष्यत्व, देवन्व और सिद्धत्वपर्यायरूप अनेक विशेषों को देखनेवाले और सामान्य को न देखनेवाले जीवों को 'वह जीवद्रव्य अन्य-अन्य (नारकादि पर्यायस्वरूप) है' — ऐमा भामित होता है, क्यांक द्वय जन-उन विशेषों के समय तन्यय होन से उन-उन विशेषों से अनन्य है कण्डे, धाम, पत्ते एवं काष्टम्य अनि की भाति।

जिसप्रकार घास, लकडी आदि की ऑग्न उस-उस समय घासमय, लकडीमय होने में घास, लकडी आदि से अनन्य है; उसीप्रकार द्रव्य उन-उन पर्यायरूप विशेषों के समय उनसे तन्मय होने से अनन्य है।

जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनो ऑखों को एक ही साथ खोलकर दोनो से एक साथ देखा जाता है, तब नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व,

१ तत्त्वाधशतांकवार्तिक, नयविवरण, शतोक ७ मे ९

देवत्व और सिद्धत्वपर्यायों में रहनेवाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्य में रहनेवाले नारकत्व, तियैचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व एवं सिद्धत्वपर्यायरूप विशेष एक ही साथ दिखाई देते हैं।"

आचार्य अमृतचन्द्र के उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग हुआ है। जैनदर्शन में 'सर्वथा' शब्द है ही नहीं – इस बात का हठ रखनेवालों को इस कथन पर अवश्य ध्यान देना चाहिये

मूल सस्कृत टीका में 'एकान्त' शब्द का प्रयोग है, जिसका अनुवाद हिन्दी टीकाकार ने 'सर्वथा' किया है। नय एकान्तस्वरूप ही होते हैं — इस बात को 'नयों की प्रमाणिकता' शीर्षक के अन्तर्गत सप्रमाण स्पष्ट किया ही जा चुका है।' वहाँ कहा है कि 'सम्यगेकान्त नय कहलाता है और सम्यगेकान्त प्रमाण। नयविदका सन्त के एक धर्म का निश्चय करानेवाली होने से एकान्त है और प्रमाणविवक्षा वस्तु के अनेक धर्मों का निश्चय करानेवाली होने से अनेकान्त है।'

यद्यपि जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है, तथापि वह अनेकान्त में भी अनेकान्त स्वीकार करता है। उसे सम्यगनेकान्त के साथ सम्यगेकान्त भी स्वीकृत है तथा सिथ्या-कृतक के साथ सिथ्या-अनेकान्त भी स्वीकृत नहीं। इसकी विशेष जानकारी के लिए सातवा अध्याय देखे। वहां हीं एवं भी के सम्बन्ध में भी विशेष स्पष्टीकरण किया गया है।

द्रव्यार्थिक चक्षु से देखतें समय पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बन्द रखना है, क्विंचतमात्र भी खुली नहीं रखना है। यदि पर्यायार्थिक चक्षु को क्विंचतमात्र भी खुली रखा गया तो द्रव्यार्थिकनय का विषयभूत द्रव्य दिखाई नहीं देगा। इसीप्रकार पर्यायार्थिक चक्षु में देखतें समय द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बन्द रखना है, किचित्मात्र भी खुली नहीं रखना है; अन्यथा पर्यायार्थिकनय की विषयभृत पर्याये दिखाई नहीं देगी। एक नय की विषयभृत बस्तृ को देखने के लिए दुसरे नय की औख को पूरी तरह बन्द करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। पर ध्यान रहे कि द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते. समय पर्यायाधिक चक्षु को मात्र सर्वथा बन्द ही रखना है, फोड नहीं लेना है; क्योंकि सर्वथा बन्द रखने से सम्यक्-एकान्त होता है और फोड लेने से मिथ्या-एकान्त।

जैसे लक्ष्य-बिन्द् के भेदने के लिए बन्दूक बलाते समय एक आँख को पूरी तरह बन्द करना पडता है, अन्यथा लक्ष्य-भेद नहीं हो सकता है, उसीप्रकार अपने विषय के लक्ष्य-भेद के लिए दूसरे नय को सर्वथा गौण करना पडता है। तथा जिसप्रकार लक्ष्य-भेद के प्रयोजन से दूसरी आँख को सर्वथा बन्द करना आवश्यक है, फोड लेना आवश्यक नहीं; उसीप्रकार एक नय के विषय के स्पष्ट प्रतिभास के लिए अपर पक्ष को सर्वथा गौण करना आवश्यक है उसका निषेध आवश्यक नहीं।

"अपना काम तो लक्ष्य-भेद करना ही है, इसमें दूसरी औष्ट को बार-बार बन्द करना पडता है; इस बन्द करने की झझट में बार-बार कौन पड़े?"-इस विकल्प से यदि कोई लक्ष्यभेदी दूसरी औष भोड ही ले तो वह एकाक्षी (काना) ही हो जायेगा। उसीप्रकार "अपने को तो मात्र इव्यर्थित को जानने के लिए बार-बार पर्याया को जानने के लिए बार-बार पर्यायार्थिक नय की चक्षु को बन्द करना पडता है।" इसप्रकार पर्यायार्थिकनय को सर्वथा गौण करने की झझट से बचने के लिए अपने को आत्मार्थी मान लेनेबाला कोई अज्ञानी यदि पर्यायार्थिकनय को सर्वधार ही न करे, उसका सर्वथा निषेष्ठ ही करे, उसका सर्वथा निषेष्ठ ही कर दे तो बह एकान्ती (मिथ्या-एकान्ती) ही माना जायेगा।

इसीप्रकार "बिगाड-सुधार तो पर्याय में ही होता है; अत. उसे ही सुधारता है, सभालना है, इसलिए उसे ही देखते-जानते रहना है। पर्याय को देखते समय द्रव्याधिक चक्ष को बार-बार बन्द करना पड़ता है।" – इसप्रकार द्रव्याधिकनय को सर्वेषा गौण करने की झझट से बचने के लिए यदि कोई व्यवहार विमृद्ध पर्यायदृष्टिवाला द्रव्याधिकनय को स्वीकार ही न करे, उसका सर्वेषा निषेध ही कर दे, तो भी वह एकान्ती (मिथ्या-एकान्ती) ही माना जायगा। यदि पर्यायों के सुधारने के चक्कर मे उन्हीं को देखता रहेगा, इव्य को देखेगा ही नहीं तो उसकी पर्याय का सुधार भी संभव नहीं है; क्योंकि पर्यायों के सुधार तो द्रव्याधीन है। आशय यह है कि द्रव्यवृष्टिवन्त को ही नमलं पर्याय प्रगट होती है। इव्य पर दृष्टि को र जो नई पर्याय प्रगट होती है, वह सुधरी हुई या निर्मल ही होती है।

'सर्वथा' शब्द का प्रयोग यद्यपि मिथ्या-एकान्त के अर्थ में भी होता है,

तथापि सर्वत्र ऐसा ही होता हो -- ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सम्यगेकान्त के लिए भी इसका प्रयोग पाया जाता है।

ं 'सर्वथा' शब्द के विभिन्न प्रयोगों के सन्दर्भ में समयसार नाटक का निम्नांकित छन्द भी द्रष्टव्य है:—

> "जैसें फिटकड़ी लीव हरड़ेकी पृट विना, स्वेत वस्त्र क्रारिये मर्जीठ रंग नीरमें । श्रीग्यी रहे चिरकाल सर्वचा न होड़ लाल,

भेदै निह अंतर सुफैबी रहे बीरमें ।। "
इस छन्द में 'सर्वण' शब्द का प्रयोग एकप्रकार से कर्षांचत् के अर्थ में
ही हुआ है। 'सर्वथा न होई लाल' का अर्थ यह नही है कि वस्त्र बिस्कुल लाल नहीं होगा: अपित् यही है कि सम्पूर्णतः लाल नहीं होगा: अपित् क्छ-क्छ लाल होगा: पर इसतरह के प्रयोग निषेधपरक कथनों में ही होते हैं। इसी तरह और भी अनेक प्रकार के प्रयोग जिनवाणी में स्थान-स्थान पर देखें जा

प्रवचनसार के इस प्रकरण में सर्वथा बन्द करने का अर्थ सर्वथा गौण करने के अर्थ में ही है। इसे हम इसप्रकार समझ सकते हैं:--

'द्रव्याधिकनय से बस्तु सर्वथा नित्य है अर्थात् नित्य ही है, पर्यायाधिकनय में बस्तु सर्वथा अनित्य है अर्थात् अनित्य ही है एव प्रमाण से बस्त नित्यानित्यात्मक है अर्थात् नित्य भी है और अनित्य भी है।"

उक्त कथन में आप स्पष्ट देखेंगे कि 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग एकप्रकार से 'ही' के अर्थ में ही हुआ है। नयों के सन्दर्भ में जब नित्यता मृख्य है, विवक्षित है तो अनित्यता पूरी तरह गौण है, अविवक्षित है। इसीप्रकार जब अनित्यता मृख्य है, विवक्षित है तो नित्यता पूरी तरह गौण है, अविवक्षित है। तथा जब प्रमाण की बात आती है तो मृख्यता-गौणता का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है अथबा ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनो ही पक्ष समानरूप से मृख्य हो जाते हैं, विवक्षित हो जाते हैं।

'सर्वथा' शब्द का मर्म समझने के लिए हमे कुछ गहराई मे जाना होगा। जैसे —

सर्व = सभी (द्रव्य - अपेक्षा) सर्वत्र = सब जगह (क्षेत्र - अपेक्षा) सर्वदा = हर समय (काल - अपेक्षा) सर्वथा = सर्वप्रकार (भाव - अपेक्षा उक्त शब्दायों से एक बात प्रतिफलित होती है कि 'सर्व' शब्द इव्यवाची, 'सर्वत' शब्द क्षेत्रवाची, 'सर्वदा' शब्द कालवाची एवं 'सर्वथा' शब्द भाववाची है।

प्रत्येक पदार्थ स्वनतुष्ट्य की अपेक्षा ही सत् है<sup>1</sup>। उसके स्वनतुष्ट्य -स्वद्रव्य, स्वकेत्र, स्वकाल और स्वभाव ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु हव्य, क्षेत्र, काल और भावमय है; उसे इन्हीं के माध्यम से समझा जा मकता है. समझाया जा सकता है।

जब हम ऐसा कहते हैं कि 'ईमानवारी का सर्वत्र अभाव है' तो इसका अर्थ कहीं भी इंमानवारी नहीं है' --यही होता है। इस वाबय से इंमानवारी का तिषेध सब क्षेत्रों में तो हुआ, पर सब कालों में नहीं। इसीप्रकार जब हम यह कहे कि 'मैं सर्वदा सत्य बोलता हूँ' तो यह कथन त्रिकाल के बारे में है, सभी इच्यों और क्षेत्रों के बारे में नहीं। इसीप्रकार जब हम 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ मात्र सर्वभाव ही होगा, सर्वक्षेत्र, सर्वव्यल एवं सर्वद्रव्य कदािंप नहीं। इसतरह 'सर्वथा' शब्द का अर्थ भावापेक्षा ही घटित होता है।

यहाँ सर्वया बन्द करने में भी भावापेक्षा ही बात है अर्थात् सदाकाल बन्द नहीं रखना है, सभी को बन्द नहीं रखना है और सर्वत्र भी बन्द नहीं रखना है। बस, जब इव्यार्थिक चक्रु से देख रहा हो, तब ही पर्यायार्थिकनय की चक्षु को बन्द रखना है, इव्यार्थिकनय में देखनेवालों को ही पर्यायार्थिकनय को को बन्द रखना है, सबको नहीं। इसीप्रकार 'सर्वत्र' पर भी घटित कर लेना चाहिया।

इसप्रकार सर्वथा बन्द करने का अर्थ सबको नहीं, मात्र उसे जो द्रव्याधिक बक्ष से देख रहा हो, सदा नहीं, मात्र उसससय जब वह द्रव्याधिक बक्ष से देख रहा हो: सर्वत्र नहीं, मात्र उस क्षेत्र मे जिस क्षेत्र मे वह द्रव्याधिक बक्ष से देख रहा हो: ऐसा होता है।

दूसरी दृष्टि से विचार करे तो 'सर्वथा' शब्द का अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-चारो की अपेक्षा भी होता है। सर्व, सर्वद्र, सर्वद्रा और सर्वथा-इस क्रम में 'सर्वथा' अन्तिम शब्द है; अत. इसका प्रयोग चारो के

१ सर्देव सर्व को नेपछेतु स्वरूपादिवतुष्टयाङ् - आवार्य समन्तभद्र, आप्त्रमीमासा, कारिका १४

समुदाय में भी हो सकता है; होता भी है। जैसे '— अग्नि सर्वधा गर्म है, जीव सर्वधा चितुस्वरूप है, पुरान सर्वधा रूपी है—इन उदाहरणों में इच्य-क्षेत्र-काल-भाव — ये मभी अपेकाएँ जा जाती हैं। सभी अग्निन गर्म है, उसका प्रत्येक प्रदेश गर्म हैं, उसकी प्रत्येक पर्याय गर्म है एवं उसका स्वभाव भी गर्म ही है। इसीप्रकार प्रत्येक जीव चितुस्वरूप है, प्रत्येक जीव का प्रत्येक प्रदेश चित्त्वरूप है, प्रत्येक जीव की प्रत्येक पर्याय चितृस्वरूप है और प्रत्येक जीव का स्वभाव भी चितुस्वरूप ही है। इसीप्रकार पुरुगल पर भी घटित कर लोव का स्वभाव भी चितुस्वरूप ही है। इसीप्रकार पुरुगल पर भी घटित कर

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव — चारों में घटित करने पर भी 'सर्वथा' शब्द में मिथ्या-एकान्त नहीं हुआ; क्योंकि जीव स्वचतुष्ट्य से चितुन्वरूप ही है। अग्नि स्वचतुष्ट्य से गर्म ही है एव पुदुगल स्वचतुष्ट्य से रूपी ही है। वस्तृत बात ऐसी है कि सर्वथा शब्द को यदि अप के अर्थ में ही समझा जाये तो मिथ्या-एकान्त नहीं होता। जब उसे अपप्रक्ष के निषंध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तब ही मिथ्या-एकान्त का दोष आता है।

अनेक स्थानों पर 'मवंथा' शब्द का प्रयोग कथन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए भी होता है, क्रिसी बात पर विशेष बल देने के लिए भी होता है, यहाँ तक कि ध्यान आर्कियत करने के लिए भी होता है। अब यह हमार्र बिबेक पर निर्भय करना है कि इस उस का सही भाव समझते हैं या नहीं।

जिमप्रकार लोक मे सदा तो दोनो औद्यो से ही देखा जाता है, एक आँख में तो विशेष प्रयोजन से ही देखा जाता है। जैसे — बन्दुक चलाता हो, हिरा-माणिक परखना हो; तभी एक औद्ध में देखते हैं। उमीप्रकार ज्ञानीजन के सदा तो सम्यग्जानस्बरूप प्रमाण ही प्रकाशित रहता है, द्व्यार्थिक या पर्यायार्थिकनय का प्रयोग तो यथासभव प्रयोजनानुसार ही होता है।

जिसप्रकार किसी प्रयोजन विशेष के आग्रह से एक आँख फोड लेनेबालें की मात्र वह एक आँख ही नहीं फूटेगी, अपितृ वह व्यक्ति ही काना हो जाएगा। उसीप्रकार एक नय के आग्रह से दूसरे नय का निषेध करने में मात्र उस नय का ही निषेध नहीं होगा, अपितृ प्रमाणजान भी खण्डित हो जाएगा, सम्यग्जान ही नहीं प्रमा; क्योंकि अंशों के निषेध से अंशी का निषेध एवं अंशी के निषेध से अंशी का निषेध एवं अंशी के निषेध से अंशों का निषेध एवं किसी भी नय का सर्वणां निष्ध सहक ही हो जाता है। अतः आत्मार्थी किसी भी नय का सर्वणां निष्ध नहीं कर सकता।

गौणता कोई दोष नहीं है, वह तो नयों के स्वरूप में ही समाहित है; अतः

'सर्बंचा गीण' शब्द से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है, पर अपरनय का 'सर्बंचा निषेध' इंग्ट नहीं है। यदि जिनवाणी में भी कहीं 'निषेध' शब्द का प्रयोग हो तो उसे भी 'गीण' के अर्थ में ही समझना चाहिए।

भाई! बस्तु का स्वरूप अगाध है, अपार है; उसका तल एवं पार पाना असंभव तो नहीं, पर गंभीर अध्ययन-चिन्तन-मनन की अपेक्षा अवश्य रखता है। जिसप्रकार बस्तु का सबस्प अगाध और अपार है, उसीप्रकार उसका प्रतिपादन करनेवाली प्रमाणनायात्मक शैली भी कम गम्भीर नहीं है। जिटल विषय आने पर निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए; इसके अध्ययन से विरत भी नहीं होना चाहिए, अपितु दूने उत्साह से समझने का यहन करते रहना चाहिए। सतत प्रयास चालू रखना चाहिए, वर्गोंक मार्ग पानत करने का ग्रही मार्ग हैं।

-0-

यदि प्रापको इस जगत. का उताबतायन देवना है तो किसी भी नगर के व्यक्त चौराहे पर कहे हो जाइंग्रे भीर देखिये इस दुनिया का उताबतायन । चौराहे पर मौत की निवामी लाजबती है, एक सिपाही भी बड़ा है प्रापको रोकने के लिये, किर भी घाप नहीं कर रहे हैं। प्रचिम मौत की कीमत पर भी नहीं कर रहे हैं। पर्चाप प्राप्त प्रच्छी तरह जावंद जातं है के लाजबती होने पर बक्क पार करना खतरे से बातों नहीं, क्यों भी किसी मोरी बाहन के नीचे घा सकते हैं, पुनिवा बाता भी घापको सचैत कर रहा है, फिर भी घाप दोड़े जा रहे हैं। वस वाता भी घापको सचैत कर रहा है, फिर भी घाप दोड़े जा रहे हैं। वस्त वाता भी घापको सचैत कर रहा है, फिर भी घाप दोड़े जा रहे हैं। कर सा पह उताबतेयन की हर नहीं हैं? हतनी भी जरनी किस काम की? पर ऐसा उताबतायन कही में हैं का तहन है।

क्या यह देश का दुर्भाव्य नहीं है कि भ्राप प्रपने उतावलेपन के कारण लालवत्ती होने पर भी किसी वाहन के नीचे भ्राकर मर न जावें — मात्र इसलिये तालो पुलिसमेंनों को चौराहों पर सड़ा रहना पड़ता है।

प्रपनी मौत की भी कीमत पर जिनको इतनी भी देरी स्वीकृत नहीं, पसद नहीं; ऐसे प्रभीरिया - उताबसे सोमों की समफ में यह कैसे या सकता है कि जो कार्य जब होना होगा, तभी होगा।

– कमबद्धपर्वाय, पृष्ठ ६४

## द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक : कुछ प्रश्नोत्तर

(१) प्रश्न:-द्रव्य और पर्याय के समान गुण भी तो बस्तु के महत्त्वपूर्ण अंश हैं; अत: वस्तु के द्रव्यांश को ग्रहण करनेवाले द्रव्यार्थिकनय और पर्यायांश को ग्रहण करनेवाले पर्यायार्थिकनय के समान गुणांश को ग्रहण करनेवाला एक गुणार्थिकनय भी होना चाहिए।

उत्तर:-इसीप्रकार का प्रश्न आचार्य अकलंकदेव ने 'तत्त्वार्थराजवार्तिक' में स्वय उठाकर उसका समाधान इसप्रकार प्रस्तृत किया है --

"प्रश्न:-द्रव्य और पर्याय के अतिरिक्त यदि 'गुण' नाम का पदार्थ विद्यमान है तो उसको विषय करनेवाला एक 'गुणार्थिक' नामक तीसरा मलनय भी होना चाहिए।

उत्तर -यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य के सामान्य और विशेष दो स्वरूप हैं। सामान्य, उत्सर्ग, अन्वय और गृण - ये एकार्ष शब्द हैं। सामान्य को विषय करनेवाला द्रव्यार्थिकनय है और विशेष को विषय करनेवाला पर्यायार्थिकनय है। दोनों के समुदित अयुतिसिद्धरूप द्रव्य है; अत गृण जब द्रव्य का ही सामान्यरूप है, तब उसके ग्रहण के लिए द्रव्यार्थिकनय से पृथक् गृणार्थिकनय की कोई आवश्यकरा नहीं है। "

ँ इसी प्रश्न का उत्तर श्लोकवार्तिककार आचार्य विद्यानिद इसप्रकार देते हैं:-

"नुजः पर्याय एवात्र सहभावी विभावितः। इति तद्गोचरो नान्यस्तृतीयोऽस्ति गुर्जार्थिकः।।

यहाँ 'गुण' से सहभावी पर्याय ही विविक्षित है, अतः गुण को जाननेवाला तीसरा गुणार्थिकनय नहीं है।''

१ तत्त्वार्थराजवार्तिक, अध्याय ४, सूत्र ३०

२ तत्त्वार्थरलोकवार्तिक, संयदिवरण, रलोक २२

भारतीय जानपीठ से प्रकाशित 'इट्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' के अन्त में 'परिशिष्ट २' के रूप में 'श्लोकवार्तिक' में समागत नयों की चर्चा को 'नयिवरणम्' नाम से प्रकाशित किया गया है। उसमें उत्तर श्लोक के भाव को विशेषार्थ के रूप में इतप्रकार स्पष्ट किया गया है.—

"पर्याय के दो प्रकार हैं :- क्रमभावी और सहभावी। कालक्रम से होनेबाली पर्यायों को क्रमभावी कहते हैं। जैसे :- मनुष्य में होनेबाली बाल्य, कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ। और वस्तु के साथ सदा रहनेबाली पर्यायों को सहभावी कहते हैं। जैसे :- पूद्गावहव्य में रहनेवाले स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसीतरह द्रव्य के भी दो प्रकार हैं .- शृद्ध और अशृद्ध। अत. 'पर्याय' शब्द से सब पर्याये गृहीत होती हैं और 'इत्य' शब्द से अपनी सब शांकियों में व्याप्त द्रव्यासामान्य का प्रवण होता है।

अत सहभावी पर्यायरूप गण इन दो से पथक नहीं हैं।

गुण और पर्याय के अभेद की चर्चा 'सन्मतितर्क्ः' में उठाई गई है। उसमे कहा है –

ंद्रव्य और गुण का भेद तो दूर रहो, पहले 'गुण' शब्द के विषय मे ही विचार करते हैं कि क्या 'गुण'-संज्ञा पर्याय से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त है या पर्याय के ही अर्थ में प्रयक्त है।

भगवान ने इव्यास्तिक और पर्यायास्तिक —ये दो ही नय निश्चित किये हैं। यदि पर्याय से गुण भिन्न होता तो गुणास्तिकनय भी उन्हें निश्चित करना बाहिए था; परना चूँकि अरहत ने उन-उन सूत्रों में गीतम आदि गणाझरों के समक्ष 'पर्याय' सज्ञा निश्चित करके उसी का विबेचन किया है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि पर्याय ही है और पर्याय से गुण भिन्न नहीं हैं।

'पर्याय' शब्द का अर्थ है :--बस्तु को अनेक रूपों में परिणत करनेवाला और 'गुण' का अर्थ है :--बस्तु को अनेकरूप करनेवाला। इसतरह ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले ही हैं, फिर भी उसे 'गुण' शब्द से नहीं कहा जाता; क्योंकि देशना पर्यायास्तिकनय की ही है, गुणास्तिकनय की नहीं।

इसतरह 'सन्मतितर्क' के तीसरे काण्ड में गृण और पर्याय के अभेद की पृष्टि बिस्तार से की गई है। उसी का अनुसरण करते हुए आचार्य विद्यानिन्द ने भी उक्त करिका के द्वारा गृण और पर्याय के अभेद का कथन करते हुए कहा है कि द्रव्यमात्र द्रव्यार्थिकनय का विषय है और पर्यायमात्र पर्यायार्थिकनय का विषय है, इसके सिवाय कोई तीसरा मुलनय नहीं है।"

इस सन्दर्भ में धवला में प्राप्त उल्लेख भी द्रष्टव्य है, जो कि इसप्रकार है:--

"प्रश्न:-यह कैसे जाना कि तीसरे प्रकार का कोई नय नहीं है? उत्तर:-क्योंकि संग्रह और असंग्रह अथवा सामान्य और विशेष को छोड़कर किसी अन्य नय का विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है।"

आगमोक्त उक्त कथनों मे स्पष्ट रूप से दो पक्ष सामने आते हैं :--

 सामान्य होने से गुण को द्रव्य मे सिम्मिलत कर उसे द्रव्यार्थिकनय का विषय बतानेवाला पक्ष।

 गुण का नामान्तर सहभावी पर्याय होने से उसे पर्यायार्थिकनय का विषय बताने वाला पक्ष।

उक्त दोनो पक्षों पर गभीरता से विचार करने पर अन्तत इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है कि गुण जब अभेद, एक, सामान्यरूप से विवक्षित हों, तब इच्चार्थिकनय के एवं जब भेद, अनेक तथा विशेषरूप से विवक्षित हो, तब पर्यायार्थिकनय के विषय बनते हैं। अत सुत्ररूप में यही कहा जा सकता है कि गण इच्च में और गणभेद पर्याय में गर्भित होते हैं।

निष्कर्य के रूप में कहा जा सकता है कि जिनागम को वस्तु के दो पक्ष ही स्वीकृत हैं --इक्य और पर्याय। गुण विभिन्न अपेकाओं से इन्हीं से गर्भित है। अत मुलनय भी दो ही हैं --इक्यार्थिक और पर्यायर्थिक। गुणार्थिक नाम का कोई नय नहीं है। उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गुण विभिन्न अपेकाओं से इन दो नयों के विषय में ही गर्भित हो जाते हैं।

(२) प्रश्न:-गुण को आचार्य अकलकदेव द्रव्य में एवं आचार्य विद्यानिन्द पर्याय में सम्मिलित मानते हैं। आचार्यों में इसप्रकार का मतभेद क्यों है?

उत्तर:-भाई! आचार्यों में कोई मतभेद नही है। वस्तृ के स्वरूप में ही ऐसे दो पक्ष पड़े हुए हैं। तथा जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। उनमें से जितने अधिक प्रकारों से आप परिचित रहेंगे, जिनवाणी के अध्ययन-काल में उतने ही कम भ्रम उत्पन्न होंगे।

विद्यानिन्द के समान अकलंकदेव भी 'अथवा' कहकर गुण को पर्याय मे सम्मिलत कर लेते हैं। उनका मूल कथन इसप्रकार है:—

"गणा एव पर्याया इति वा निर्देशः। <sup>२</sup>

१ धबला, पुस्तक ४, खड १, भाग ६, सूत्र १, पुष्ट ३

२ तत्त्वार्यराजवातिक, पृष्ठ ४०१

अथवा ग्ण ही पर्याय है-इसप्रकार का भी निर्देश है।"

(३) प्रश्न-पदि गुण ही पर्याय है अर्थात् गुण और पर्याय एक ही हैं, तो फिर हव्य की परिभाषा में 'गुणपर्ययवद् इव्यम्' – ऐसा क्यों कहा है? 'गुणबद् बव्यम्' या 'पर्ययवद् इव्यम्' इतना ही पर्याप्त था।

उत्तर:-इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानन्दि ने इसप्रकार दिया है:-

"गुणवद् द्रव्यमित्युक्तं सहानेकान्तसिद्धये । तथा पर्यायवद् द्रव्यं क्रमानेकान्तवित्तये ।। १

सहानेकान्त की सिद्धि के लिए तो गुणयुक्त को द्रव्य कहा गया है और क्रमानेकान्त के ज्ञान के लिए पर्याययुक्त को द्रव्य कहा गया है।''

इसप्रकार द्रव्य के लक्षण में गुण और पर्याय दोनो का शामिल करना यक्त ही है।

(४) प्रश्न:-जब द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा ही सम्यक्ष्रूष से जान लिया जाता है, तब फिर द्रव्याधिक या पर्यायाधिकनयो का स्वरूप प्रयोजन रह जाता है? क्योंकि वस्तु के द्रव्य और पर्याय दोनो ही पक्ष प्रमाण द्वारा जान ही लिये गये हैं।

उत्तर:-यद्यपि वस्तु के सामान्य और विशेष अर्थात् द्वव्य और पर्याय दोनो पक्ष प्रमाण द्वारा जान लिये जाते हैं, तथापि उन्हीं को जाननेवाले नयों के प्रयोग की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि दोनों के जानने मे अन्तर है।

प्रमाणजान में मृख्य-गौणता की व्यवस्था न होने से उसमें वस्तु के सभी पक्ष समान रूप से प्रतिभासित होते हैं; जबिक नयज्ञान में मृख्य-गौण की व्यवस्था होने से उनमें एक पक्ष मृख्य रहता है, शेष सभी पक्ष उससमय गौण रहते हैं, अथवा दो पक्षों में एक पक्ष मृख्य रहता है और दूसरा पक्ष गौण रहता है। मृख्य पक्ष को विवक्षित कहा जाता है और गौण पक्ष को अविवक्षित कहते हैं।

प्रमाणज्ञान और नयज्ञान के अन्तर एव उनकी पृथक्-पृथक् उपयोगिता को हम निम्नालिखित उदाहरण में अच्छी तरह समझ सकते हैं।

जिसप्रकार एक बहुत बड़ी सभा को सम्बोधित करते हुए एक प्रभावक बक्ता एव उसके भाषण में तन्मय भावविभोर श्रोताओं के फिल्मांकन के लिए आवश्यक है कि हम आरम्भ में तो इसप्रकार फिल्मांकन करें कि जिसमें बक्ता

९ नत्वायंश्लोकवातिक, प्रक १३८

एवं श्रोताओं की विशाल सभा अपने सम्पूर्ण परिवेश के साथ चित्रित हो।
उसके बाद हम अपने फिल्मांकन को वक्ता पर केदित करें, जिससे उसके
सभी हाव-भाव स्पष्ट हो सकें। तत्पश्चात् मात्र उसके चेहरे को फिल्माएँ,
जिससे उसके चेहरे पर आने-जाने वाली सुरूम भाव-भींगमाएँ स्पष्ट हों। फिर
भीड़ की ओर मुढ़ें, पर अपार भीड़ को अपने में समेटने का विकल्प छोड़क कक्ता के वक्तव्य से प्रभावित सीमित श्रोताओं के हाव-भावों का फिल्मांकन करें। उसके बाद आवश्यकतान्सार किसी विशिष्ट सभासद के मात्र भावविभोर चेहरे पर ही कैमरे की आँख केन्द्रित कर हें, जिससे बक्ता और वक्तव्य के प्रभाव को फिल्म देखनेवाल स्पष्ट अनुभव कर सके। अन्त में एक बार फिर कैमरे की आँख वक्ता से लेकर श्रोताओं की भीड़ को समेटती हुई, उसकी विशालता का जान करावे।

इसप्रकार के फिल्मांकन में सभा की विशालता एवं वक्ता का प्रश्नाव स्पष्ट दिखाया जा सकेगा।

इस फिल्मांकन में तीन प्रक्रियाएँ सामने आती हैं.-

- (१) प्रथम प्रक्रिया में बक्ता एवं श्रोताओं की सभा का समग्र वित्रांकन, जिससे यह स्पष्ट हो कि यह सभा किसी प्रभावक वक्ता को सुनने एकंगैव हुई है, सुन रही है। यद्यपि इससे बक्तासिहत सभा की विशालता तो परिलक्षित हो जावेगी तथा यह भी स्पष्ट हो जावेगा कि इस विशाल सभा को कोई प्रभावशाली वक्ता सम्बोधित कर रहा है, पर छोटे से फिल्म के पर्दे पर हजारों श्रोता और बक्ता पहचाने भी नहीं जा सकेंगे। जब पहिचाने ही न जा सकेंगे तो श्रोताओं पर बक्ता का प्रभाव कैसे जाना जा सकता है? तदर्थ दूसरी प्रक्रिया आवाष्ट्रप्रक हैं
- (२) दूसरी प्रक्रिया में, उपस्थित सभा की उपस्थित से इन्कार नहीं करते हुए भी उसकी पूर्णतः उपेक्षा करके मात्र स्टेंक फिल्माकन से बक्ता एहचाना जा सकेगा, उसके हाब-भाव भी कृछ-कृछ पिहचाने जा सकते हैं, परन्तु उसके आन्तरिक गहरे भावों को प्रहचानने के लिए और आगे बढ़ना होगा। स्टेंज पर बैठे हुए वक्ता से भिन्न अध्यक्षादि भी तो वस्तुतः श्रोता ही हैं। उन्हें भी फिल्म की औह्न करना होगा। उन्हें ही क्यों, क्का के हाथ-पीत भी तो बोलने वाले बढ़न (मूख) से दूर की चीजें हैं, उनकी भी उपेक्षा आवश्यक है। इसएकरा जब मात्र बेहरा ही फिल्माया जायगा, तब ही चेहरे की रेखाओं की रचना में हृदय की गहराई पकड़ी जा सकेगी।
  - (३) तीसरी प्रक्रिया में विशिष्ट श्रोताओं के हाव-भाव और चेहरे पर

आई रेखाओं के चित्रांकन से, उन पर बक्ता के बक्तव्य का क्या प्रभाव पड़ा –यह स्पष्ट होगा। इसके लिए बक्ता की सत्ता और आदरणीय उपस्थित से इन्कार नहीं करते हुए भी, फिल्मांकन में उसकी पूर्ण उपेक्षा करनी होगी; अन्यथा उसके बक्तव्य के प्रभाव को ऑकत नहीं किया जा सकेगा।

अन्त मे बक्तासहित समग्र सभा के चित्रांकन से उसका जो चित्र हमारे मानस पर उभरेगा, वही वास्तविक होगा।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया मे जिसप्रकार बक्तासहित सम्पूर्ण सभा का चित्र जितना आवश्यक है, उतने ही आवश्यक बक्ता और श्रोताओं के चेहरे के चित्र भी है। दोनों की अपनी अलग-अलग उपयोगिता है। एक की संपूर्ति दूसरे के ब्राग संभव नहीं है। यदि हम एक के पक्ष मे जाकर दूसरे का लोप करेंगे तो यह न्याय नहीं होगा।

अब हम इसी बात को प्रमाण और नयो के सन्दर्भ में घटित करें। सर्वप्रथम प्रमाण के द्वारा द्वव्य-प्यायात्मक बस्त को समग्रहण से जान जिससे उसकी विशालता - विराटता से परिचित हो सकें। तदपरान्त पर्यायपक्ष को सर्वथा गौण करके द्रव्यार्थिकनय के विषयभत द्रव्यपक्ष पर ही अपनी दोष्ट केन्द्रित करे। पर्यायो की उपेक्षा करते समय सम्यक एवं मिथ्या पर्यायों का भेद न करके. सम्पर्ण पर्यायपक्ष को अविवक्षित रखकर, मात्र अभेद सामान्य-द्रव्य पर ही र्दार्ष्ट केन्द्रित करना आवश्यक है, अन्यथा द्रष्टि द्रव्यार्थिकनय के विषयभत द्रव्य तक पहुँच ही न सकेगी। जब द्रष्टि सामान्य द्रव्य पर पहुँचेगी तो सहज ही निर्मलपर्याय प्रगट होगी, आत्मानर्भात प्रगट होगी। उसके बाद जब दृष्टि वहाँ से हटेगी तो पर्याय पर जावेगी, द्रव्य-पर्यायात्मक सम्पूर्ण वस्तु पर भी जा सकती है। पर ध्यान रखने की बात यह है कि पर्यायपक्ष को गहराई से देखने के लिए दिन्ट में द्रव्यपक्ष को पर्णत गौण करना होगा: अन्यथा पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकेगा। अन्तत हमारे प्रमाणज्ञान में निर्मलपर्याय सहित सम्पर्ण द्रव्य-पर्यायात्मक वस्त् प्रस्फ्टित होगी। उस प्रमाणरूप सम्यक्जान मे द्रव्य और पर्याय एक साथ जात होगे। इसप्रकार सामान्य-विशेषात्मक वस्त को जानने की यह नय प्रमाणात्मक सहज प्रक्रिया है।

यदि हम प्रमाण और नयज्ञान में से किसी का भी सम्पूर्णत निषेध करेंगे तो न्याय नहीं होगा, क्योंकि जैनदर्शन में न्याय की परिभाषा ही इसप्रकार दी गई है – "नय प्रमाणात्मको न्याय:।

न्याय नय प्रमाणात्मक ही होता है।"

अत. प्रमाणज्ञान के पक्ष में पड़कर नयज्ञान की उपेक्षा ठीक नहीं है, संभव भी नहीं है। नय जैनदर्शन की अलीकिक उपलब्धि है। उसकी अस्बीकृति एकप्रकार से जैनदर्शन की ही अस्बीकृति है; क्योंकि जिसप्रकार जैनेतर कहते हैं कि जब प्रमाण से ही बस्तु जान की जाती है तो नयों की क्या आवश्यकता है, इसीप्रकार का कथन यह भी हुआ। नय श्रुतज्ञानरूप प्रमाण के अंश हैं, उसके विषय को ही अधिक स्पष्ट करके दिखलानेवाले हैं। अंश के निषेध से जिसप्रकार अशी का निषेध भी सहज हो जाता है; उसीप्रकार नयों के निषेध से अतज्ञानरूप प्रमाण के निषेध का भी प्रसंग प्राप्त होगा।

(५) प्रश्न:-'सर्वया', 'एकान्त' एवं 'ही' शब्दो का जैनदर्शन में सदा ही निषेध किया जाता रहा है। 'आप्तमीमांसा' में आचार्य समन्तभद्र भी सर्वथा-एकान्त का निषेध करते हुए कहते हुँ:-

## "त्वन्मतामृतबाह्यानां, सववेकान्तवादिनाम् । आप्ताभिमानदग्धानां, स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।।

आपके मतरूपी अमृत से बाहर, वो भी आप्ताभिमान से दग्ध सर्वथा-एकान्तवादी है, उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित है।"

इतने पर भी आप 'सर्वधा', 'एकान्त' एवं 'ही' – इन मभी प्रयोगों को ठीक बता रहे हैं। यह सब कैसे गले उतरे?

उत्तर:-आचार्य समन्तभद्र की उक्त कारिका में 'सर्वथा-एकान्त' का निषेध किया गया है, 'सर्वथा' एव 'एकान्त' का नहीं। जब एकान्त को ही सर्वथा स्वीकार किया जाता है, तब ही वह मिथ्या-एकान्तरूप होता है; किन्तु जब उसे सर्वथा न मानकर कर्षणिन्तु माना जाता है, तब वह मिथ्या-एकान्त न होकर सम्यकु-एकान्तरूप होता है।

सभी नय एकान्तस्वरूप ही होते हैं। सम्यक्-एकान्त नय है और मिथ्या-एकान्त नयाभास। इसीप्रकार सम्यक्-अनेकान्त प्रमाण है और मिथ्या-अनेकान्त प्रमाणाभास।

'सर्वथा', 'एकान्त' तथा 'ही' – ये सभी शब्द जब अकेले प्रयुक्त होते हैं, तब मिथ्यात्व के सूचक नहीं होते; किन्तु जब ये आपस में मिलकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो मिथ्यात्व के सूचक हो जाते हैं। जैसे :--'सर्वथा-एकान्त',

१ आप्तमीमामा कारिका ७

'सर्वथा ही', 'एकान्त ही' आदि।

यद्याप ये शब्द जहरीले हैं, इनमें मिख्यात्व का जहर रहता है, तथापि स्याद्यादी के लिए ये जहर का काम नहीं करते, क्योंकि इनका जहर 'स्यात्' पद के अमोघ मंत्र से प्रतिबंधित हो जाता है। जिसप्रकार मत्रवादी के लिए जहरीला सर्प भय का हेतु नहीं होता; उसीप्रकार स्याद्यादी के लिए ही', 'सर्वथा' एव 'एकान्त' जैसे जहरीले पदों का प्रयोग भी भय का हेतु नहीं हो.

आचार्य अमृतचन्द्र ने प्रवचनसार, गाथा ११५ की 'तत्त्वप्रदीपिका'

टीका में कहा है.-

"अनत धर्मोबाले द्रव्य के एक-एक धर्म का आश्रय लेकर विबक्षित-अविबक्षितता के विधि-निषेध के द्वारा प्रगट होनेबाली सप्तभगी सतत सम्यक्तया उच्चारित करने पर स्यात्काररूपी अमोधमत पद के द्वारा एक्कार (ही, सर्वथा, एकान्त) मे रहनेवाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है।"

उक्त कथन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि एवकार (ही) में विरोध का विष विद्यमान रहता है, परन्तु साथ में यह भी कहा गया है कि 'स्यातु' (कर्षाचतु -किसी अपेक्षा) पर ऐसा अमोधमन है, जो उस विष को प्रतिबांन्धत कर देता है। अत स्याद्वाद में ही 'अधवा 'ही' के वाचक 'सर्वथा' आदि शब्दों का प्रयोग हानिकारक नहीं है; अपितु विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादक होने से आवश्यक है. गणकारक ही है।

यद्यपि जहर मूलत तो जहर ही है, तथापि जब उसका समृचित परिष्कार कर लिया जाता है तो वह औषिध बन जाता है; उसीप्रकार एवकार तो एकान्त का ही मुचक है, परन्तु जब वह 'स्थातु' पद द्वारा परिष्कृत हो जाता है तो अनेकान्त के अशास्प सम्यक्-एकान्त का बाचक होता है।

यद्यपि प्रकरण भिन्न है, तथापि 'समयसार' मे भी इसप्रकार का

उदाहरण दिया गया है, जो इसप्रकार है -

"दूसरों के मरण के कारणभून विष को भोगता हुआ भी विषवैद्य, अमोष (रामबाण) विद्या की मामध्यं से विष की शक्ति निरुद्ध हो जाने से मरण को प्राप्त नहीं होता।""

जिसप्रकार विषविद्या में पारंगत वैद्य विष का परिष्कार कर उससे अमृत का काम लेता है अर्थान् उससे औषिध बनाकर लोगों को जीवनदान देता है;

१ मभयमार गांचा १९५ एवं उसकी अमृतचन्द्राचायंकृत 'आत्मस्याति' टीका

उसीप्रकार स्याद्वादी 'सर्वथा', 'एकान्त', 'ही' आदि जहरीले शब्दों को 'स्यात्' पद से परिष्कृत कर उनसे ही बस्तु के सम्यक्स्बरूप का सम्यक् प्रतिपादन करते हैं।

(६) प्रश्न--यिद विष से बनी हुई औषि छ का असावधानी के कारण समृष्वित परिष्कार नहीं हो पाया तो लाभ के बदले हानि भी हो सकती है; अत. हम विषीषि का प्रयोग ही न करे तो क्या हानि है? इसीप्रकार 'स्यात्' पद के समृष्वित प्रयोग न कर पाने से यदि एक्कार का विष्यू र नहीं हो पाया तो मिष्या-एकान्ती हो जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है; अत: यदि एक्कार का प्रयोग ही न करे तो क्या हानि है?

उत्तर:—हाँ, यह बात तो अवश्य है, पर इसका उपाय तो समृचित सावधानी रखना ही हो सकता है, औषधि का बहिष्कार नही; क्योंकि विषाणु के ससर्ग से उत्पन्न बहुत से रोग विषौषधि मे ही जाते हैं। कहा भी है —ंविषस्य विषमौषधम्। अत यदि हम विषौषधि का प्रयोग नहीं करेगे तो विषाणु से उत्पन्न होनेवाले सांघातिक रोगों से मुक्त कैसे होगे? अत विषौषधि से बचने के प्रयत्न की अपेक्षा उसके परिष्कार में सावधानी रखना ही समचित उपाय है।

उसीप्रकार यह बात तो सम्पूर्णतः सत्य है कि यदि स्याद्वाद का समृचित सही प्रयोग नही हुआ तो एवकार से उत्पन्न एकान्त-विष का शमन सभव नही है, तथापि इसका उपाय समृचित सावधानी रखना ही हो सकता है, एवकार का बहिष्कार तो नहीं, क्योंकि वस्तु के अशों की शहन पकड तो नयज्ञान से ही होती है। यहाँ तक कि सम्यत्यशंन एव सम्यज्ञान की उत्पत्ति ही द्व्यार्थिकनय के विषयभृत द्वय्यसामान्य के अवलोकन से ही होती है। इसके विना तो मिष्या-एकान्तरूपी सर्वाधिक खतरनाक सांधातिक रोग का शमन ही न हो सकेगा। अतः नयो के प्रयोग के निषेध की करपना करना उचित नहीं है।

(७) प्रश्न:--नयों के प्रयोग का निषेध हमने कब किया, हम तो एवकार के बहिष्कार की बात कर रहे थे?

उत्तर:--एवकार के बिना नयों का प्रयोग सभव ही नही है; अंत: एवकार के बहिष्कार से समस्त नय प्रयोग ही बहिष्कृत हो जावेगा। नयों के प्रयोग मे 'ही' की अनिवार्यता अमिद्ध नहीं है, अपित् आगमसिद्ध ही है।

प्रमाणसप्तभंगी एव नयसप्तभंगी का भेद स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन लिखते हैं – ''पूर्व पंचास्तिकाये स्थावस्तीत्याविष्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभंगी व्याख्याता, अत्र तु स्थावस्त्येव, यदेवकारग्रहणं तन्नयसप्तभंगी ज्ञापनार्थीमिति भावार्थः।

पहले पचास्तिकाय में 'स्यादस्ति' (कर्षांचत् है) इत्यादि प्रमाणवानय से प्रमाणसत्त्रभंगी की व्याख्या की थी। यहाँ तो 'स्यादस्त्येच' (कर्षांचत् है ही) मे को एककार (ही) का ग्रहण किया जा रहा है, वह तयसप्तभंगी बताने के लिए किया जा रहा है।'

उक्त कथन में अत्यन्त स्पष्ट है कि नयवाक्यों में 'ही' का प्रयोग अनिवार्य है। अत एवकार (ही) के बहिष्कार से समस्त नयप्रयोगों का बहिष्कार अनिवार्य हो जाता है। इस सन्दर्भ में यह बात भी भूल जाने योग्य नहीं है कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। 'ही' के सर्वथा मिधे धरूप इस आत्मधाती कदम से समस्त जिनागम के निषेध का भी प्रसग प्राप्त होगा।

असावधानी से गलन प्रयोग हो जाने से होनेवाली हानि की सभावना तो सर्वत्र सभावित है। 'स्यातृ एव' ही' से ही क्यो, गलत प्रयोग तो सर्वत्र ही खतरनाक मिछ हो सकते है। अन सर्वत्र सावधानी ही अर्थाक्षत है, इन्कार नही। यदि इसफाकर के कार्त्यानिक भय से इन्कार करने लगेगे तो कहाँ-कहाँ इन्कार करेगे, कछ करना ही सभव न रह जाएगा।

(६) प्रश्न-जब सम्यग्दर्शन एव सस्यग्नान की उत्पत्ति द्रव्याधिकनय के विषयभृत द्रव्यसामान्य के अवलोकन से ही होती है, तो फिर हमे आप पर्यायाधिकनय के विषय को जानने मे उलझाते ही क्यो हैं?

उत्तर:-भाई! तुझे हो क्या गया है? तुझे बस्तुस्वरूप जानना भी भार लगता है. उत्तझन लगती है। लडाई-झगढ़े, धधे-पानी एव विषय-क्यायों में तो दिन-रात रचा-पचा रहता है. वे तो भारभूत नहीं लगते, उनमे उत्तझते हुए तो उत्तझन भी नहीं लगती; किन्तु जब बस्नुस्वरूप समझाते हैं तो थोड़े से विस्तार में जाते ही घबडाने लगता है। इसमें तुझे समय, शांकि एवं प्रकट्झान की बस्तादी लगती है। इस ममय, शांकि एवं प्रकट्झान की बस्तादी लगती है। इस ममय, शांकि एवं क्षयोणशमझान को बचाकर कहीं लगाना चाहता है? यटि विकाली धूब में लगानी तो हमें कुछ भी नहीं कहता है। किन्तु पाँदे वहाँ न लगाकर अन्यब बरलाद करें तो उससे यही अच्छा है कि जो हम बता रहे हैं, उसे समझने में पूरी शांकि लगा दे।

प्रवचनमार, गावा ११४ की जयमेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवक्ति' टीका

पर्यायाधिकनय की विषयभूत अनित्यता, अनेकता, भेद भी तो वस्तु के स्वभाव ही हैं; ये कोई विभाव तो हैं नही। इनके जानने का प्रयोजन भी आत्मस्वभाव को जानना, उसके समीप जाना ही तो है।

द्रव्यार्थिकनय के समान पर्यायार्थिकनय की भी अपनी उपयोगिता है। दोनों में से किसी भी नय एव उसकी विषयभूत वस्तु का ज्ञान निरर्थक नहीं है; पर यह जानना आवश्यक अवश्य है कि इनकी उपयोगिता, आवश्यकता एव सफलता का स्वरूप क्या है?

दोनो नयो की उपयोगिता, आवश्यकता एव सफलता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इस युग के महान् आध्यारिमक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी लिखते हैं

"जीव का स्वरूप दो नयों से बराबर जात होता है। अकेले द्रव्यार्थिकनय से या अकेले पर्यायार्थिकनय से जात नहीं होता; इसलिए दोनो नयों का उपदेश ग्रहण करने योग्य है।

एकान्त द्रव्य को ही वीकार करे और पर्याय को स्वीकार न करे तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया और किसमे किया? और मात्र पर्याय ही को स्वीकार करे, द्रव्य के स्वीकार न करे तो पर्याय कहाँ दृष्टि लगाकर एकाग्र होगी? इसलिए दोनो नयों का उपदेश स्वीकार करके द्रव्य-पर्याय की सींध करने योग्य है।

दव्य-पर्याय की संधि का अर्थ क्या?

पर्याय को पृथक् करके लक्ष्य में न लेते हुए, अन्तर्मृख करके द्रव्य के साथ एकाकार करना अर्थात् द्रव्य-पर्याय के भेद का विकल्प तोडकर एकतारूप निर्वकल्प अनुभव करना सो द्रव्य-पर्याय की सिंध है; बही दोनो नयों की सफलता है।

पर्याय को जानते हुए उसी के विकल्प में रूक जावे तो वह नय की सफलता नहीं है, उसीप्रकार इच्य को जानते हुए यदि उसी में एकायता न करे तो वह भी नय की सफलता नहीं है। इच्य-पर्याय दोनों को जानकर, दोनों के विकल्प तोड़कर, पर्याय को इच्य में अन्तर्तिन. अभेद-एकाकार करके अनुभव करने में ही दोनों नयों की सफलता है।"

अनादिकाल से यह आत्मा अनन्तगुणात्मक निज शृद्धात्मत्त्व से अपरिचित ही है; क्योंकि अपने वैभव के सम्यक् परिज्ञान के अभाव मे उसके

१ आत्मधर्म (हिन्दी), वर्ष १६, अक १=२, जून १९६०, कवर पृष्ठ २

उपभोग से वीचत ही रहा है।

जिसप्रकार औषधियों के भंडार औषधालय में सोता हुआ भी रोगी, औषधियों के अपरिचय एवं असेबन के कारण आरोग्यलाभ प्राप्त नहीं कर पाता है: उसीप्रकार यह आत्मा भी अनन्तसुख जैसे अनन्त गुणों का धनी होकर भी अपरिचय एवं असेबन के कारण रंचमात्र सुख-लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

तथा जिसप्रकार 'बीमारियों और दबाइयों के बिस्तार में जाने में समय और शक्ति व्यय करने से क्या लाभ हैं? सभी औषधियाँ हैं तो रोगों को मिटाने के लिए हीं — यह बिचार कर यदि कोई आलसी रोगी सभी औषधियों के या करने लगे तो लाभ के बदले हानि ही उठायेगा। उसीप्रकार 'मोह-राग-द्वेषच्पी रोगों एव उनके अभाव के उपायों के बिस्तार में जाने में समय और शक्ति व्यय करने में ने क्या लाभ हैं? जिनवाणी के सभी कथन हैं तो सुख-शान्ति प्राप्त करने के लिए हीं —यह बिचार कर उनके मर्म को समझे बिचा ही नयों का यद्वा-तद्वा प्रयोग करने लगे, अथवा बिचा बिचार किसी भी नय का यद्वा-तद्वा प्रयोग करने लगे तो लाभ के बदले हानि ही उठायेगा।

अत उचित तो यही है कि सुयोग्य वैद्य से सलाह लेकर, बीमारी और औषींध का सम्यक् परिज्ञान कर उसका विधिपूर्वक सेवन करे, तभी आरोग्य लाभ प्रान्त होगा। उसीप्रकार जिनागम एव जिन-अध्यात्म के विशेषज्ञ ज्ञानी ने नयों के प्रयोजन का परिज्ञान कर, निजशुद्धात्मतत्त्व का विधिपूर्वक सेवन करो, तभी दृख का अभाव एव अतीन्द्रिय आनन्द का लाभ प्राप्त होगा।

इसप्रकार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों का प्रयोजन एवं उपयोगिता जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

(९) प्रश्न:-यदि ऐसी बात है तो कृपया द्रव्याधिक एव पर्यायाधिक-दोनों नयो का प्रयोजन एव उपयोगिता सोदाहरण विस्तार से समझाइये।

उत्तर:-प्रत्येक नय का प्रयोजन विवक्षित वस्त्वश को गहराई से जानना एवं प्रतिपादन करना ही होता है। मृह्यरूप से प्रत्येक नय की उपयोगिता भी तत्सान्वन्धी अज्ञान के नाश में ही है, तथापि भेदज्ञान तथा वीतिरागता की उत्पत्ति, वृद्धि एवं पूर्णता की प्राप्ति में भी नयज्ञान हेतु बनता है। प्रमाण के फल का निरूपण करते हुए आचार्य माणिक्यनन्दि लिखते के...

## "अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपावानोपेक्षाश्च फलम् । १

प्रमाण का फल अज्ञानिनृतित तथा त्याग, ग्रहण एवं उपेक्षा है।"
यहीं पर सन्याजानरूप प्रमाण का फल तत्समन्दाधी अज्ञान के नाश के
साथ-साथ जानी हुई हेय, उपादेय एवं जेय वस्तु के सन्दर्भ में क्रमण त्याग,
ग्रहण एव उपेक्षा (माध्यस्थान - उदाशीनभाव) बताया गया है।

सम्यग्जानरूप प्रमाण का अंश होने से नय की उपयोगिता एवं प्रयोजन भी तत्सम्बन्धी अज्ञान का नाश तथा ग्रहण, त्याग एव उपेक्षा है।

अज्ञान का नाश भेदज्ञानरूप होने से तथा हेय, उपादेय एव जेयपदार्थों में ग्रहण, त्याग एव उपेक्षा की वृत्ति बीतरागता की उत्पादक एव पूर्णता की ओर ले जानेवाली होने से प्रत्येक नय की उपयोगिता तत्सम्बन्धी अज्ञान के नाश एव बीतरागता की उत्पत्ति, वृद्धि एव पूर्णता की ग्राप्ति में ही है। तथा सभी नयों का प्रयोजन भी उत्तर प्रयोजन की सिद्धि में ही निहित है।

अब यहाँ द्रव्यार्थिक नय उक्त प्रयोजन की सिद्धि में किसप्रकार उपयोगी है – इस बात पर विचार करते हैं:–

सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान एव सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्ग की उत्पत्ति, वृद्धि एव पूर्णता-द्रव्याधिकनय के विषयभूत द्रव्यस्वभाव के आश्रय से ही होती है, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान एव सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय वीतरगगभावस्वरूप ही है. अन रन्नत्रय की उत्पत्ति, बृद्धि एव पणंना ही वीतरगगभाव की उत्पत्ति, बृद्धि एव पणंना है।

रत्तत्रय की पणता मोक्षस्बरंग है अनत्तसस्यस्वरूप है, प्रयोजनभन साध्य है। प्रयोजनभूत साध्य की सिद्धि से अधिक उपयोगिता और क्या हो सकती है?

इसप्रकार द्रव्यार्थिकनय की उपयोगिता एव प्रयोजन यद्यपि एकटम स्पष्ट एव पूर्णतः असीदग्ध है; तथापि विकल्पात्म ्रीष्ट से विचार करने से भी द्रव्यार्थिकनय सम्बन्धी विषयवस्तु के परिज्ञान से पर्याय में निर्भयता, अदीनता एव समताभाव का उदय होता है।

द्रव्यार्थिकनय का विषयभृत द्रव्यस्वभाव अपरिवर्तनशील एव पर्यायार्थिकनय का विषयभृत पर्यायस्वभाव परिवर्तनशील है। हमारी

१ परीक्षाम्खः, पञ्चम परिच्छेदः, सत्र १

आत्मवस्तृ का जो अंश (द्रव्याश) अपरिवर्तनशील है, वह शुद्ध-बृद्ध है, अजर-अमर है, परिपूर्ण है, तथा जो अश (पर्यायाश) परिवर्तनशील है, वह वर्तमान में अशद है, विकृत है, अपूर्ण है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि वस्तु का स्वरूप हमारे ही पक्ष मे है; क्योंकि जो हमें इष्ट है, वह अपरिवर्ततशील है, शाश्वत है तथा जो अनिष्ट है, जिसे हम स्वय बदलना चाहते है, वह परिवर्तनशील है, क्षणभग्र है।

जिसप्रकार अपरिवर्तनशील शुद्ध-बुद्ध तत्त्व हमे निर्भय बनाता है, दीनता का भाव उत्पन्न नहीं होने देता; उसीप्रकार परिवर्तनशील विकार भी हमें आश्वस्त करता है कि चिन्ता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अश्द्धता शाश्वत नहीं है। संयोगों और विकारों की क्षणभंगुरता सहज ही वैराग्योत्पादक एवं वीतरागता की पोषक होती है।

एक राजा हाथी पर मवार होकर अपने नाम-झाम के साथ नगर के प्रमुख पथ में जा रहा था। एक शराबी दूर से ही चिल्लाकर उसमें बोला — "ए हाथीवाले। हाथी बेचेगा?"

राजा के आदेश से उसे तत्काल गिरफ्तार कर दूसरे दिन दरबार मे पेश किया गया।

राजा ने मुम्कराते हुए उससे पृछा — "क्यो भाई, हाथी सरीदोंगे?" इसने हाथ जोडकर नमता से उत्तर दिया — महाराज, में क्या हाथी सरीदुँगा? हाथी सरीदनेवाला तो गया। हाथी खरीदनेवाला तो नशा था, अब वह कहा है?"

राजा को उसका उत्तर मुनकर उस पर क्रोध न आकर करुणा आई। तात्पर्य यह है कि पर्याय में उत्पन्न होनेवाली विकृति पर्याय के साथ ही नष्ट हो जाती है, अत जब कोई हमसे आकर कहे कि वह आपको गाली दे रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, तब उस पर क्रोधित न होकर यह विचारना चाहिए कि गाली देनेवाली, बुराई करनेवाली पर्याय तो उसीसमय काल-कवीलत हो गई होगी। हो सकता है, इससमय वह हमारी प्रशासा ही कर रहा हो। अत इन आनी-जानी क्षणिक पर्यायो को देखकर किसी को शत्र-मित्र मान लेना चढिमानी नहीं है।

जब भगवान महाबीर का जीव कर शेर की पर्याय में था और हिरण को मारकर खा रहा था, तब उसका जो कर परिणाम था, वह क्षण भर बाद ही बदल नहीं गया था बया? अब आप ही बताइये कि वह शेर क्रोध का पात्र है या बात्सत्य का? पर्यायार्थिकनय की विषयभृत क्षणभग्र पर्याय के लक्ष्य से होनेबाले राग-द्वेष, शत्रु-भित्र भी शाश्वत नहीं होते। जो आज हमारा शत्रु है, वहीं कल षनिष्टतम मित्र भी हो सकता है। शत्रु और मित्रों के समान शत्रुता और मित्रता भी शाश्वत नहीं होती। पर्याध्यिकनय की विषय-बस्तु पर इसफ़कार विचार करने पर बह बैराय्योत्पादक ही होती है, वीतराता की पोषक ही होती है। सम्याज्ञानरूप प्रमाण एवं उसके अंशरूप नय – सभी अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करनेवाले होने से उपयोगी ही हैं।

पर्यायाधिकनय कहता है कि मारीचि मारीचि है और महावीर महावीर है; मारीचि महावीर नहीं और महावीर मारीचि नहीं। द्रव्याधिकनय कहता है कि न मारीचि मारीचि है; न महावीर महावीर; मारीचि भी आत्मा है और महावीर भी आत्मा; बस एक आत्मा ही है; मारीचि या महावीर कुछ नहीं। प्रमाण कहता है —महावीर और मारीचि जुरे-जुरे भी हैं और एक भी। मारीचि हो महावीर है और महावीर ही मारीचि; क्योंकि जो आत्मा मारीचि है बही आत्मा महावीर भी है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि इव्याधिक और पर्यायाधिकनय विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने-अपने विषयों का प्रतिपादन करते हैं और प्रमाण सम्पूर्ण वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उन दोनों के विषयों को जोड देता है।

मारीचि और महाबीर — दोनों पर्याये हैं। इन दोनों मे ही रहनेवाला आत्मा द्रव्य है। द्रव्यार्थिकनय के विषयभूत द्रव्य पर दृष्टि जाने पर तो नियम से वीतरागता की ही उत्पांत होती है तथा जिसप्रकार अभी अभी स्पष्ट िक्या है, उसप्रकार पर्यायर्थिकनय के विषय पर विचार किया जाय तो भी वीतरागता ही उत्पन्न होगी। यदि कदाचित्र गर-देष का जहर भी उत्पन्न हो जाता है, तो प्रमाण का प्रयोग उसका शमन कर देता है।

जैसे: --जब हमारा ध्यान भगवान आदिनाथ के विरुद्ध विषवमन करने वाले मारीचि की ओर जाता है तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है तथा जब भगवान महावीर की ओर जाता है तो भींत्त का राग उमड़ पडता है: किन्तु जब हम प्रमाण के रूप में यह विचार करते हैं कि मारीचि ही महावीर है, दोनों एक ही हैं तो कुछ बात ही और हो जाती है, समताभाव का उदय हो जाता है, बीतरागी माध्यस्थमाव उत्पन्न हो जाता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि प्रमाण और नय (द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक) दोनों वीतरागभाव के ही उत्पादक हैं. सार्थक हैं. उपयोगी हैं।

### द्रव्याधिक नयः भेद-प्रभेद

सामान्य-विशेषात्मक आत्मवस्तु के नित्य, एक, अभेदरूप सामान्यांश को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिकनय यद्यपि एक ही है, क्योंकि जिसका विषय एक हो, वह अतेक प्रकार का कैसे हो सकता है? जिसका विषय अभेद हो, अप केद कैसे सम्बद्ध है? तथापि जिनागम में प्रयोजनवश उसके भी भेद किये गये हैं।

वस्तृ का जो अशा (क्र्याशा) द्रव्यार्थिकनय का विषय है, वह शृद्ध है या अशृद्ध अथवा दोनों से ही निरपेक्ष तत्त्व हैं? - इनप्रकार के जो अनेक प्रश्न (विकल्प) उसके सन्दर्भ में उपस्थित होते हैं, उनका समृचित समाधान करना ही जिनागम में निरूपित क्यार्थिकनय के भेट-प्रभेदों का सल प्रयोजन है।

ानागम म निरूपित द्रव्याायकनय के मद-प्रभव का मूल प्रयोजन हा जिनागम में द्रव्यार्थिकनय के सामान्यतया दो भेद किये गये हैं —

(१) शुद्धद्रव्याधिकनय एव (२) अशुद्धद्रव्याधिकनय।
 विशेषरूप में इसके दश भेद भी बताये गये हैं, जिनकी चर्चा यथास्थान

आगे करेगे ही। शुद्ध और अशुद्ध द्रव्यार्थिकनय का व्युत्पत्ति-अर्थ 'आलापपद्धति' मे

इसप्रकार दिया गया है – ''शुद्धमेवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्धब्रट्यार्थिकः। अशुद्धब्रट्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येत्यशद्धब्रट्यार्थिकः।

शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह शुद्धद्रव्यार्थिकनय है और अशुद्धद्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह अशुद्धद्रव्यार्थिकनय है।''

उक्त कथन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझने की बात यह है कि यहाँ द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता से क्या आशय है अर्थात् शुद्धता और अशुद्धता का आधार क्या है?

ँ इस प्रकरण में कर्मोपाधि , भेदकल्पना एवं उत्पाद-व्यय से निरपेक्षता ही शुद्धता और इनसे सापेक्षता ही अशुद्धता है। इसी आधार पर शुद्धद्वव्यार्थिक और अशुद्ध द्वव्यार्थिक –दोनों ही नय तीन-तीन प्रकार के हो जाते हैं, जिनके नाम इसप्रकार हैं

- (१) कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय
- (२) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय
- (३) उत्पादव्ययनिरपेक्ष श्रृद्धद्रव्यार्थिकनय

१ आलापपद्धति पृष्ठ २२६

- (४) कर्मोपाधिसापेक्ष अशद्धद्रव्यार्थिकनय
- (४) भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिकनय
- (६) उत्पादव्ययसापेक्ष अश्द्धद्रव्यार्थिकनय

इनमें आरम्भ के तीन शुद्धद्रव्यार्थिकनय है और शेष तीन अशुद्धद्रव्यार्थिकनय हैं।

इन्हे तीन जोड़ों में इसप्रकार भी रख सकते हैं -

- १-(क) कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय
  - (ख) कर्मोपाधिसापेक्ष अश्द्धद्रव्यार्थिकनय
- २-(क) भेदकल्पनानिरपेक्ष श्रुद्धद्रव्यार्थिकनय
  - (ख) भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिकनय
- ३-(क) उत्पादव्ययनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय
  - (ख) उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिकनय

इनकी सोदाहरण परिभाषाएँ 'नयचक्र' भें इसप्रकार दी गई हैं -

"कम्माणं मज्ज्ञगदं जीवं जो गहइ सिद्धसंकासं । भ्रुण्णइ सो शद्धणओ खल कम्मोबाहिणिरवेक्खो ।।

जो कर्मों के मध्य में स्थित अर्थात् कर्मों से लिप्त जीव को सिद्धसमान शुद्ध ग्रहण करता है, उसे कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय कहते हैं।

उप्पादवयं गउणं किंच्या जो गहइ केवला सत्ता । भण्णड सो शद्धणयो इह सत्तागाहओ समए।।

जो नय उत्पाद-व्यय को गौण करके केवल सत्ता को ग्रहण करता है, उसे आगम मे उत्पाद-व्ययनिरपेक्ष सत्ताग्राही शद्धद्रव्यार्थिकनय कहते हैं।

गुजगणियाइच उक्के अत्ये जो जो करेइ खलु भेयं।

सु**ढो सो वब्बत्यो नेयवियप्पेण णिरवेन्छो।।** जो नय गुण-गुणी आदि चतुष्करूप (गुण-गुणी, स्वभाव-स्वभाववान,

जा नय नुजा-नुजा जाय यानुकरूप (नुजा-नुजा, स्यमाय-स्यमाययान, पर्याय-पर्यायी एवं धर्म-धर्मी) अर्थ में भेद नहीं करता, वह भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय है।

भावे सरायमादी सब्ये जीवामिह जो दु जंपीद । सो ह असदो उत्तो कम्माण उवाहिसावेन्छो ।।

जो नय सब रागाँद भावों को जीव या जीव के कहता है, वह कर्मोपाधिसापेक्ष अश्द्धद्रव्यार्धिकनय है।

१ व्रम्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाचा १९० से १९४

उप्पादवयविभिस्सा सत्ता वहिज्ञण भणइ तिदयत्तं । दथ्वस्स एयसमए जो सो ह असुद्धओ विदिओ।।

जो नय उत्पाद-व्यय के साथ मिली हुई सत्ता को ग्रहण करके द्रव्य को एकसमय में उत्पाद-व्यय-ग्रीव्यरूप कहता है, वह उत्पादव्ययसापेक्ष अशद्धद्रव्यार्थिकनय है।

भेए सिंद संबंधं गुणगुणियाईहिं कुणइ जो दख्वे । सो वि असुद्धो विद्धो सहिओ सो भेयकप्पेण।।

जो नय द्रव्य में गुण-गुणी आदि का भेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है, वह भेदकल्पना से सहित होने से भेदकल्पनासापेक्ष अशद्धद्रव्यार्थिकनय है।

इनके सन्दर्भ मे इसीप्रकार का भाव 'आलापपद्धति' में भी व्यक्त किया

गया है, जो इसप्रकार है:-

"कर्मोपाधिनरपेकः शुद्धवय्यापिको यथा संसारीजीवः सिद्धसबृक् शुद्धात्मा। उत्पावय्ययगीषत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धवय्यापिको यथा बच्यं नित्यम्। भेवकत्पनानिरपेकः शुद्धवय्यापिको यथा निजगुणपर्याय-स्वभावत्वाव् बय्यापिकनम्। कर्मोपाधिसापेकोऽशुद्धवय्यापिको यथा क्रोधादिकर्मजभाव आत्मा। उत्पावय्ययसपेकोऽशुद्धवय्यापिको ययैकत्मिन् समये वय्यमुत्यावय्ययधीय्यात्मकम्। भेवकत्पनासापेकोऽशुद्धवय्यापिको यथा आत्मनो क्रानवर्शनावयो गणाः।

कमोंपाधिनररोक (कमें की उपाध की अपेक्षा न करनेवाला) शृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे .— ससारीजीव सिद्ध के समान शृह्य आत्मा है। उत्पाद और व्यय को गौण करके सत्ता का ग्राहक शृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे — ट्रव्य नित्य है। भेदकल्पना में निर्पेक्ष शृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे — ट्रव्य अपने गृण, पर्पाय और स्वभाव से अभिन्न है। कमें की उपाधि की अपेक्षा करनेवाला अशृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे — कमंजन्य क्रोधादिभावरूप आत्मा। उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे — क्वय एक ही समय से उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे — क्वय एक ही समय से उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे — क्वय एक ही अपेक्षा करनेवाला अशृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे — क्वय एक ही समय से उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशृह्यद्वव्यार्थिकनय, जैसे — क्वय एक ही स्वाप्त से अपेक्षा का स्वाप्त के जान, दश्तेन आदि गण हैं।"

इनके अतिरिक्त द्रव्यार्थिकनय के चार प्रकार और भी बताये गये हैं, जिनके नाम इसप्रकार हैं —

१ आसापपद्वति, पष्ठ २९४

- (१) अन्वय दव्यार्थिकनय
- (२) स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय
- (३) परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय
- (४) परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय

नयचक्रान्सार<sup>१</sup>इनकी परिभाषाएँ इसप्रकार हैं -

"जिस्सेससहाबाणं अण्णयस्त्रेण सव्ववस्त्रेहि । विवज्ञावं जिल्ल जो सो अण्णयदस्त्रीत्यओ प्रजिओ ।।

जो नयसमस्त स्वभावों में 'यह द्रव्य हैं'—इसप्रकार अन्वयरूप से द्रव्य की स्थापना करता है वह अन्वय द्रव्यार्थिकनय है।

> सहस्यादिच उक्के संतं बय्बं खुगिहणए जो हु। णियदय्यादिस गाही सो इयरो होइ विवरीओ।।

जो नय स्वइट्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में सत् द्रव्य को ग्रहण करता है, वह स्वड्रव्यादिग्राहक इच्याधिकनय है और जो नय परहव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव में असत् द्रव्य को ग्रहण करता है, वह परद्रव्यादिग्राहक इच्याधिकनय है।

> गेण्हइ दय्वसहावं असुद्धसुद्धोवयारपरिचतं।। सो परमभावगाही णायव्यो सिद्धिकामेण।।

जो नय शुद्ध, अशुद्ध और उपचिरतस्वभाव से रहित परमस्वभाव को ग्रहण करता है, उसे मोक्षाभिलाषियों द्वारा परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय जानना चाहिए।

इनका स्वरूप 'आलापपद्धति' मे इसप्रकार दिया गया है:-

"अन्वयद्रव्याधिको यथा गुणपर्यायस्वणार्वे द्रय्यम् ।। स्वद्रव्याविद्याहक द्रव्याधिको यथा स्वद्रव्यादिवतृष्ट्यापेकाया द्रव्यमस्ति। परद्रव्याविद्याहकद्रव्याधिको यथा परद्रव्याविचतृष्ट्यापेकाया द्रव्यं नास्ति। परमाधाद्याहकद्रव्याधिको यथा ज्ञानस्वरूप आत्मा।

अन्वय द्रव्यार्थिकनय, जैसे :—द्रव्य, गुण-पर्यायस्वभाववाला है। स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय, जैसे :—द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा सत् है। परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय, जैसे :—द्रव्य, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा असत् है। परमभावग्राहक

१ व्रव्यस्यमानप्रकाशक नवंशक, गांचा १९६ से १९८

२. बालापपद्धति, पृष्ठ २१४

द्रव्यार्थिकनयः जैसे :-आत्मा ज्ञानस्वरूप है।"

द्रव्यार्थिकनय के उक्त दश प्रकारों में तीन शुद्धद्रव्यार्थिक, तीन अशुद्धद्रव्यार्थिक, एक अन्वय द्रव्यार्थिक, एक स्वद्रव्यादिग्राहक, एक परद्रव्यादिग्राहक तथा एक परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय है।

श्री जैनेन्द्र वर्णी ने इन्हीं दश भेदों में पौच को शृहद्रव्यार्थिक एवं पौच को अशृहद्रव्यार्थिक बताया है। उनमें तीन शृह्व और तीन अशृह्व तो वे ही हैं, ओ ऊपर बताये गये हैं। शेष में अन्वयद्रव्यार्थिक एवं परह्रव्यादिग्राहक इत्यार्थिकनय को अशृह्व तथा स्वद्रव्यादिग्राहक एवं परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय को शहद्रव्यार्थिकनय बताया गया है।

उक्त कथन का पोषक उनका कथन इसप्रकार है:-

"द्रव्याधिकनय के पहले दो मूल भेद किये गये :-- शुद्धद्रव्याधिक व अशुद्धद्रव्याधिक। तथा इनके प्रतिबिन्धन्यस्थ आगे दश भेद किये गये :-- (१) उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय, (१) उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय, (१) भेदकल्पनातिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय, (४) भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय, (५) कर्मानापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय, (७) स्वद्रव्याधिकनय, (६) कर्मसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय, (७) स्वद्रव्याधिकनय, (१) परत्रव्यादिकन्त्य, विकाली प्रतिवन्य अशुद्धद्रव्याधिकनय, (१) परत्रव्यादिकन्त्य, विकाली प्रतिवन्य अशुद्धद्रव्याधिकनय, (१) परत्रव्यादिकन्त्य और (१०) गृण व निकाली पर्यायों में अनृगत पिण्ड अन्वय नामवाला अशुद्धद्रव्याधिक।"

जैनेन्द्रजी के उक्त वर्गीकरण पर गम्भीरता से विचार करने पर भी सहमत हो पाना सभव नही हो रहा है; क्योंकि जिनागम में स्वद्रव्यादिग्राहक, परद्रव्यादिग्राहक, अन्वय और परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनयों के साथ 'शुढ़' या 'अशुढ 'शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आया है; जबिक शेष छह प्रकारों में प्रत्येक के साथ 'शुढ़' या अशुढ़ 'विशेषण स्पाटक से लगा हुआ मिलता है। यहाँ तक कि जैनेन्द्रजी ने प्रमाणस्वरूप को उद्धरण प्रस्तृत किए हैं, उनमें भी 'शढ़' या 'अशुढ़ 'विशेषण प्राप्त नहीं होते हैं।

दूसरे इस प्रकरण में कर्मोपाधि, उत्पाद-व्यय एवं भेदकल्पना की सापेक्षता को अश्द्वता एवं इनसे निरपेक्षता को शुद्धता का आधार बताया गया है, अत यह स्पष्ट है कि यहाँ इनकी निरपेक्षता ही शुद्धता है और सापेक्षता ही अशुद्धता, इससे भिन्न कोई अपेक्षा अभीष्ट नहीं है।

९ नयदर्पन, पुष्ठ ४७६

स्वद्रव्यादिग्राहक, परद्रव्यादिग्राहक, अन्वय एवं परमभावग्राही द्रव्याधिकनयों में इसप्रकार की कोई सापेक्षता या निरपेक्षता नहीं हैं; अतः इनमें इसप्रकार के भेद भी सम्भव नहीं हैं।

तीसरे परमभावग्राही इच्यार्थिकनय की परिभाषा मे ही यह बात साफ-साफ लिखी है कि जो नय शृद्ध, अशृद्ध और उपचार से रहित परमस्वभाव को ग्रहण करता है, उसे परमभावग्राही इच्यार्थिकनय कहते हैं। इसप्रकार इस नय को शृद्धता और अशृद्धता —दोनों ही विशेषण अभीष्ट नहीं हैं; क्योंकि इस नय का विषय तो सापेक्षता एवं निरपेक्षता —दोनों ही विकल्यों से परे हैं।

शुद्धद्रव्यार्थिकनय की परिभाषा इसमें किसी भी प्रकार घटित नहीं होती, क्योंकि द्रव्य की शुद्धता या शुद्धता सिहत द्रव्य शुद्धद्रव्यार्थिकनय का विषय है, जबकि परमभावद्याहीनय का विषय शुद्धता, अशुद्धता और उपचार से रहित, इनके विकल्प से भी परे—परमपारिणामिकभाव (परमपारिणामिकभावरूप द्वया) है।

इसीप्रकार अस्तिस्वभाव के समान नास्तिस्वभाव भी प्रत्येक वस्तु का सहज धर्म है, उनमें अस्तिस्वभाव का ग्राहक नय शुद्ध एव नास्तिस्वभाव का ग्राहक नय अशद्ध कैसे कहा जा सकता है?

यद्यपि जैनैन्द्रजी ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया है, तथापि लगता है, वे स्वयं भी इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो पाये थे: क्योंकि बार्ट-एक में वे स्वयं बार नयों को शुद्ध एवं छह नयों को अशुद्ध बताते हैं. पर चार्ट-वों में पौच शुद्ध और पौच अशुद्ध नय बताते हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्याधिकनय छह भेदों को ही शुद्ध और अशुद्ध के भेदो मे विभाजित किया जा सकता है, शेष चार द्रव्याधिकनयों मे इसप्रकार का वर्गीकरण सम्भव नहीं है।

यद्यपि इन दशों ही नयों की विषयवस्त वस्तु का द्रव्यांश ही है, तथापि प्रयोजन-विशेष से विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर उसमें विविधता स्फुरायमान हो जाती है।

वे कौन से प्रयोजन हैं, जिनके कारण द्रव्यार्थिकनय में विविधता स्फुरायमान हो जाती है तथा वह दश भेदों में विभाजित हो जाता है?

१ नयवर्पण, पृष्ठ २३० के साथ संसम्न बार्ट-१

२ नयदर्पम, पृष्ठ ७२२ के साथ संसम्न चार्ट-२

सबसे बडा प्रयोजन तो विषयवस्तु को स्पष्ट करना ही है; क्योंकि जबतक तत्संबधी ज्ञान निर्मल न होगा, तबतक उसके सन्दर्भ में शकाएँ, आशंकाएँ तथा प्रश्न उत्पन्न होते ही रहेगे।

द्रव्याधिकनय का विषय यद्यपि प्रत्येक वस्तु का द्रव्याश होता है, तथापि आत्महित की मुख्यता होने से यहाँ आत्मा को लक्ष्य में रखकर ही इसके भेद-प्रभेद किये गये है।

द्रव्याधिकतय की विषयभूत आत्मवस्तृ यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न, भेद-विकल्पों से निरपेक्ष अनन्तगुणात्मक अभेदवस्त् हैं: तथापि वह उत्पाद-व्यय है स्वरूप जिनका ऐसी पर्यायो, पर्यायो की उपाधियों एव भेद-विकल्पों से सर्वथा ही भिन्न (पृथक्तवलक्षण) हो- ऐसी बात नही है।

यद्यपि देखना उमे (इव्याश को) ही है, तथापि उसे उत्पाद-व्ययरूप पर्यायो, पर्यायो की उपाधियो एव भेद-विकल्पो से मापेक्ष भी देखा जा सकता है और निरपेक्ष भी। सापेक्ष देखना अशुद्धता है और निरपेक्ष देखना शृद्धता।

यहाँ एक प्रश्न सम्भव है कि उत्पाद-व्ययस्प पर्याय, पर्याय की उपाधिस्प औपाधिकभाव (गागादि) तथा भेदकल्पना - इन तीनों के ही पर्यायस्प होने से इन्हें तो पर्यायक्षिकनय का विषय होना चाहिए, इन्हें यहाँ दच्चार्थिकनय का विषय क्यों बताया जा रहा है?

पर बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ मृख्यता पर्याय की नहीं है, द्रव्य की ही है, क्योंकि देखानों द्रव्य को ही जा रहा है, पर्यायों को नहीं। बात तो मात्र यह है कि पर्यायों में सापेक्ष (सहित) द्रव्य को देखना अशुद्धदव्यार्थिकनय का काम है और पर्यायों में निरपेक्ष (रहित) द्रव्य को देखना शुद्धदव्यार्थिकनय का काम है।

यहाँ प्रयोजन तो मात्र दृष्य को देखने का ही है, अत यह दृष्यार्थिकनय ही है, क्योंकि दृष्यार्थिकनय को स्मष्ट करते हुए पहल कहा जा चुका है कि शुद्धदृष्य को देखना है प्रयोजन जिसका, वह शुद्धदृष्यार्थिकनय है और अशुद्धदृष्य को देखना है प्रयोजन जिसका, वह अशुद्धदृष्यार्थिकनय है।

पर्याये द्रव्य से सर्वधा भिन्न तो है नहीं, पर यदि अशुद्धद्रव्याधिकनय का प्रयोग नहीं होता तो शुद्धद्रव्याधिकनय के जोर में उन्हें सर्वथा पृथक् मान लिए जोने पर भिन्नेकान्त का प्रसग उपस्थित हो जाता; अतः अशुद्ध द्रव्याधिकनयों का कथन सार्थक ही है, प्रयोजनभूत ही है, निर्धक नहीं, अप्रयोजनभूत भी नहीं।

यदि अशुद्धद्रव्यार्थिकनयों की ही चर्चा करते तो पर्यायों से भिन्नताबाला

पक्ष अस्पष्ट रह जाता। उसके बिना तो आश्रयभूत द्रव्य ही स्पष्ट न हो पाता। अत: पर्यायों से द्रव्य को निरपेक्ष बतानेवाले शृद्धद्रव्यार्थिकनय भी अग्रयोजनभूत नहीं हैं, अपितु मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि करनेवाले होने से अत्यन्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण हैं।

एक प्रश्न यह भी संभव है कि पर्यायों सहित द्रव्य को देखना तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, न कि द्रव्यार्थिकनय का; पर यहाँ उसे द्रव्यार्थिकनय का विषय बताया जा रहा है।

प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यायांश समानरूप से मुख्य रहते हैं, अथवा उसमें मुख्यता और गौणता की विवक्षा ही नहीं रहती, जबिक यहाँ द्रव्याश मुख्य है एव पर्यायांश गौण; अतः यह तो निर्विवादरूप से द्रव्याधिकनय का ही विषय है, न तो पर्यायाधिकनय का है और न प्रमाण का ही।

बस्तु के सामान्यविशेषात्मक अर्थात् द्रव्यपर्यायात्मक होने से बस्तुभूत द्रव्य मे पयिं है तो सही, पर उनके रहते हुए भी यह सम्भव है कि द्रव्यार्थिकनय उन्हें गीण कर दे, देखें ही नहीं; परन्तु बस्तु के द्रव्याश के उनसे (पर्यायों से -कर्मोपाधियाँ, उत्पाद-व्यय एवं भेद-विकल्पों से) सापेक्ष देखें या निरपेक्ष -यह तो द्रव्यार्थिकनय की सीमा में ही आता है।

द्रव्य को पर्यायों से सापेक्ष देखना अश्दुदता का उत्पादक होने से अश्दुद्रव्याधिकनय कहा जाता है एव द्रव्य को पर्यायो से निरपेक्ष देखना शुद्धता का उत्पादक होने से शुद्धद्रव्याधिकनय कहा जाता है अथवा सापेक्सा (सहितता) ही अशद्धता है और निरपेक्षता (पहितता) ही शद्धता है।

इसप्रकार कमींपाधि, उत्पाद-व्यय एवं भेदकल्पना की सापेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के अशद्भद्रव्याधिकनय तथा इन्हीं में निरंपेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के शद्भद्रव्याधिकनय बन जाते हैं।

द्रव्यार्थिकनय की व्युत्पत्ति करते हुए 'आलापपद्धति' में जो कुछ लिखा है, उससे भी यही सिद्ध होता है कि अन्वयद्रव्यार्थिक आदि चार नयों मे शुद्ध-अशुद्ध का वर्गीकरण उन्हें इष्ट नहीं है। उक्त कथन मृलतः इसप्रकार है:-

"द्रय्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रय्याधिकः। शुद्धद्रय्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्धद्रय्याधिकः। अशुद्धद्रय्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येत्यशुद्ध-द्रय्याधिकः। सामान्यगुणादयोऽन्ययरूपेण द्रवति द्रय्यमिति य्यवस्थापयतीत्यन्ययद्रय्याधिकः। स्वद्रय्यादिग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति स्वबच्याविद्याहकः। परबच्याविद्यहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परबच्यावि-ग्राहकः। परमभावग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परमभावग्राहकः।

द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात् प्रयोजन है, वह द्रव्याधिकनय है। शुद्धद्रव्य ही जिसका अर्थ — प्रयोजन है, वह शुद्धद्रव्याधिकनय है। अशुद्ध द्रव्य ही जिसका अर्थ — प्रयोजन है, वह अशुद्धद्रव्याधिकनय है। अशुद्ध द्रव्य ही जिसका अर्थ — प्रयोजन है, वह अन्ययद्रव्याधिक है अर्थात् अविचिठन रूप में चले आते गुणों के प्रवाह में जो द्रव्य की व्यवस्था करता है, उस ही द्रव्य मानता है, वह अन्वयद्रव्याधिक है। जिसका अर्थ — प्रयोजन स्वद्रव्यादि को ग्रहण करना है, वह स्वद्रव्यादिशाहकनय है। जिसका अर्थ — प्रयोजन परद्रव्यादि को ग्रहण करना है, वह एदस्यादिशाहकनय है। जिसका अर्थ — प्रयोजन परद्रव्यादि को ग्रहण करना है, वह एदस्यादिशाहकनय है। और जिसका अर्थ — प्रयोजन परमाभाव को ग्रहण करना है वह परमाभावणाहकनय है। ग्रे

उक्त कथन में द्रव्याधिकनय के उन भेदों के नाम नहीं है, जिन्हें शृद्ध या अशुद्ध द्रव्याधिकनय में गर्भित किया जा सकता है। उन्हें शृद्धद्रव्याधिक और अशुद्धद्रव्याधिक में ही गर्भित कर लिया गया है। शेष चार का पृथक् उल्लेख हैं। इसप्रकार द्रव्याधिकनय निम्मानसार छह प्रकार का ही रह जाता है

- (१) शुद्धद्रव्यार्थिकनय,
- (२) अशुद्धद्रव्यार्थिकनय,
- (३) अन्वयद्रव्यार्थिकनय, (४) स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय
- (४) परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय, (४) परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय.
- (६) परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय

अनन्तगृणात्मक के समान बस्तु अनन्तस्वभावात्मक भी है। जैसे— आत्मा जानस्वभावी है, दर्शनस्वभावी है, सुख्स्वभावी है; अस्तिस्वभावी है, नास्तिस्वभावी है, नित्यस्वभावी है, अनित्यस्वभावी है; भिन्नस्वभावी है, अभिन्नस्वभावी है, एकस्वभावी है, अनेकस्वभावी है; केवलज्ञानस्वभावी है, इत्यादि। इन सब स्वभावो मे कृष्ठ गृणस्वभाव हैं, कृष्ठ पर्यायस्वभाव है—इस्प्रकार आत्मा गृणप्यायस्वभावी है। इन सभी स्वभावो मे 'यह आत्मा हैं —इस्प्रकार अन्वयस्थ से द्वय्य की स्थापना करना अन्वयद्वयाधिकन्य का काम है।

१ अन्तापपद्धति, पृष्ठ २२६

यद्यपि द्रव्य के अनन्तस्वभावों का कथन सम्भव नहीं है, तथापि एकधिक स्वभावों के कथन द्वारा उनके साथ अन्वयस्थ से रहनेवाले अनंत स्वभावों के कथन द्वारा उनके साथ अन्वयस्थ से रहनेवाले अनंत स्वभावों को अभेदरूप से ग्रहण करना ही इस नय का मूल प्रयोजन है। जब हम आत्मा को ज्ञानस्वभावी, आनन्दस्वभावी या ज्ञानान्त्स्वभावी कहते हैं, तब हमारा अभिग्राय आत्मा को मात्र ज्ञानस्वभावी या आनन्दस्वभावी अथवा ज्ञानानन्त्स्वभावी कहने का ही नहीं होता, अपितृ ज्ञान और आनन्द जैसे अनन्त स्वभावों से संयुक्त अनन्तस्वभावी अखण्ड -अभेद आत्मा समझाने का होता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि अनन्त स्वभावों से संयुक्त अखण्ड-अभेद वस्तु को उसी के किसी एक या एकाधिक स्वभाव के कथन द्वारा समझना, प्रतिपादन करना अन्वयुद्ध्यार्थिकनय का काम है।

अन्तयद्वव्यर्थिकनय बस्तु के जिन अनन्त स्वभावों में अन्तय स्थापित करता है, उन अनन्त स्वभावों को पृथक्-पृथक् ग्रहण करनेवाले यद्यपि अनन्त नय हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, होते ही हैं, तथापि न तो अनन्त स्वभावों का ही कथन सम्भव है और न अनन्त नयों का।

यद्यपि अनन्त स्वभावों और उनके ग्राहक — प्रतिपादक अनन्त नयों का कथन सम्भव नहीं है; तथापि उन्हें जाना ही न जा सकता हो — ऐसी बात भी नहीं है। एक-दों को सोदाहरण समझकर शेष के सम्बन्ध में अनुमान तो किया ही जा सकता है। ध्यान रहे, जैनागम में अनुमान ज्ञान को भी प्रमाण-ज्ञान माना गया है। आगम-प्रमाण से भी ये यथासम्भव जाने जाते हैं। अत्र दें अवेध नहीं हैं।

इसी उद्देश्य से वस्तु के अनन्त स्वभावों में से मूलभूत स्वभाव अस्तिस्वभाव (भावस्वभाव) एवं नास्तिस्वभाव (अभावस्वभाव) रूप युगल के ग्राहक—प्रतिपादक स्वद्रव्यादिग्राहक एवं परद्रव्यादिकग्राहक द्रव्याधिकनय रखें गये है।

ये दोनों नय क्रमशः अस्तिस्वभाव और नास्तिस्वभाव के ग्राहक हैं – इस बात को 'वृहन्नयचक्रम्' में इसप्रकार बताया गया है :-

"अस्तिस्वषावं ब्रष्यं सब्बय्याविषु ग्राहकनयेन । तविष च नास्तिस्वषावं परब्रव्याविग्राहकेष ।। १ सब्बव्यादिग्राहक द्व्यार्थिकनय से द्व्य अस्तिस्वभाववाला है तथा परद्वव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय से नास्तिस्वभाववाला है।"

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को चतुष्टय कहते हैं। अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को स्ववतुष्ट्य एवं पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को स्ववतुष्ट्य एवं पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को परचतुष्ट्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्ववतुष्ट्य की अपेक्षा सत् (आवरूप-अस्तिरूप) है एव परचतुष्ट्य की अपेक्षा असत् (आवरूप-अस्तिरूप) है। ये सत् और असत्, भाव और अभाव या अस्तित्व और नास्तित्व प्रत्येक द्रव्य के स्वयाव हैं। इस हैं, शांतिव्यं हैं। यदाप इन दोनों की अपेक्षाएं जूदी-जुटी हैं, परन्तु द्रव्य में इन दोनों की अपेक्षा समानहमान है। तात्पर्यं यह है कि नास्तित्व धर्म की सत्ता वस्तु में अस्तित्व धर्म के समान ही शांतिरूष्ट्य से विद्यमान है।

एक का कार्य स्वय को विघटित होने से बचाने का है तो दूसरे का कार्य पर के हस्तक्षेप से सुरक्षा करने का है। यदि प्रथम गृह-मन्त्रालय का काम संभालता है तो दूसरा रक्षा-मन्त्रालय का तारप्य यह है कि अस्तिस्वभाव गृह-मन्त्रालय के समान आन्तरिक विघटन को रोकता है, तो दूसरा रक्षा-मन्त्रालय के समान अपनी सीमाओं को स्रिधित रखता है।

'आलापपद्धति' मे अस्तिस्वभाव एव नास्तिस्वभाव का व्यूत्पत्तिअर्थ इसप्रकार दिया गया है —

#### "स्वभावलाभावच्युतत्वावस्तिस्वभावः । परस्वरूपेणाभावान्नास्तिस्वभावः ।।

स्वभाव के लाभ से च्युत नहीं होने से द्रव्य अस्तिस्वभाववाला है तथा परस्वरूप नहीं होने से नास्तिस्वभाववाला है।''

वस्तृत इन दोनो स्वभावो एव इनके प्रतिपादक नयो का काम क्रमशः वस्तृ की म्वतन्त्रता कायम रखना एव उसका प्रतिपादन करना है। प्रत्येक इत्य पूर्ण स्वतन्त्र है, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता – इन नयो का प्रयोजन इस महान सिद्धांत का प्रतिपादन करना ही है।

इन दो नयों को द्रव्याधिकनय के भेदों में रखकर आचायदिव पाठकों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे इनके आधार पर बस्तु के अनन्त स्वभावों के प्रतिपादक अनन्त नयों को अपनी शांति-अनुसार जितना भी सम्भव हो, घटित करे अर्थात् शेष को भी उत्तीप्रकार जानें-मानें।

स्वभावों की चर्चा करते हुए 'आलापपद्धतिर' में ११ सामान्यस्वभाव

१ आमापपद्धति, पृष्ठ २२०

२ आसापपद्वति, पृष्ठ २९३

एवं १० विशेषस्वभाव – इसप्रकार २१ स्वभाव बताये गये हैं, जो कि इसप्रकार हैं.-

अस्तिस्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, अनेकस्वभाव, भेदस्वभाव, अभेदस्वभाव, भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव और परमस्वभाव-ये ग्यारह सामान्यस्वभाव हैं।

चेतनस्वभाव, अचेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, अमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाव, अनेकप्रदेशस्वभाव, विभावस्वभाव, शृद्धस्वभाव, अशद्धस्वभाव और उपचरितस्वभाव —ये दश विशेषस्वभाव हैं।

उक्त २१ स्वभावों में आरम्भ के अस्तिस्वभाव और नास्तिस्वभाव के ग्राहक स्वद्रव्यादिग्राहक एव परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय बताये ही गये हैं।

सामान्यस्वभावों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परमस्वभाव है, क्योंकि वह द्रव्यस्वभाव है। दशावाँ द्रव्यार्थिकनय उस परमस्वभाव का ही ग्राहक-प्रतिपादक है। इसकी परिभाषा 'नयन्क्रम' में इसप्रकार दी गई है:—

<sup>''</sup>नेहणइ दथ्यसहावं असुद्धसुद्धोदयारपरिचत्तं। सो परमभावगाही णायथ्वो सिद्धिकामेण।।

जो शुद्ध, अशुद्ध और उपचरितस्वभाव से रिहत द्रव्यस्वभाव (परमस्वभाव) को ग्रहण करता है, वह परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय है। सिद्धि की कामना रखनेवालो को उसे अच्छी तरह जानना चाहिये।"

माइल्लधवलरीचत नयचक्र का पूरा नाम 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होने तो सम्पूर्ण नयचक्र द्रव्यस्वभाव के प्रकाशन के लिए ही बनाया है। यही कारण है कि उन्होंने द्रव्यस्वभाव को ग्रहण करनेवाले परमभावग्राही के स्वरूप के साथ 'णायव्यों सिद्धिकारेण' पर का प्रयोग किया है, जो कि अन्य नयो की प्ररूपणा मे नहीं पाया जाता है।

द्रव्यस्वभाव की विशेषता बताते हुए वे उसे शुद्ध, अशुद्ध और उपचरित स्वभाव से रिहत बताते हैं, अत पहले इन्हें जान लेना आवश्यक है।

शृद्ध, अशृद्ध और उपचरित स्वभावों को ग्रहण करनेवाले नयों की चर्चा 'आलापपद्धति' में इसपकार की गयी है:—

"शुद्धबय्याधिकेन शुद्धस्वभावः, अशुद्धबय्यार्विकेन अशुद्धस्वभावः,

१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाचा १९६

#### असद्भतव्यवहारेणोपचरितस्वभाव:। १

शुद्धद्रव्यार्थिकनय से शुद्धस्वभाव है, अशुद्धद्रव्यार्थिकनय से अशुद्धस्वभाव है और असद्भूतव्यवहारनय से उपचरितस्वभाव है।"

उक्त कथन से यह प्रतीत होता है कि परमस्वभावप्राही द्रव्यार्थिकनय का विषयभूत द्रव्यस्वभाव तीनो प्रकार के शुद्धनयों की विषयभूत शृद्धता (निरपेक्षता), तीनों प्रकार के अशुद्धनयों की विषयभूत अशुद्धता (सापेक्षता) एवं असद्भूतव्यवहारनय के विषयभूत संयोगादि से रहित है। सद्भृतव्यवहारनय के भेद भी शृद्ध एवं अशुद्ध के रूप में किये जाते हैं; अतः शृद्ध, अशुद्ध और उपचरित से रहित में सद्भृत एवं असद्भृत दोनों प्रकार के व्यवहारनयों का निषेध भी समाहित हो जाता है।

इसप्रकार यह द्रव्यस्वभाव संयोग एवं सापेक्षता-निरपेक्षता के विकल्पो से भी परे परमस्वभावरूप है। परमपारिणामिकभावरूप होने से ही इस द्रव्यस्वभाव का नाम परमभाव पहा है।

आचार्य जयसेन के निम्नलिखित कथन से बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है:--

"औपशामिक, क्षायोपशामिक, क्षायिक और औदियकभाव तो पर्यायरूप हैं, एक शृद्ध (परम) पारिणामिकभाव ही द्रव्यरूप है। पदार्थ परस्पर सापेक्ष द्रव्य-पर्यायरूप हैं। जीवत्व भव्यत्व, अभव्यत्व – इन तीन पारिणामिकभावो मे शृद्धजीवत्वशिक्तक्षणवाला (परम) पारिणामिकभाव शृद्ध (परम)बात्रवाही) द्रव्यार्थिकनय के आश्रित होने से निरावरण है तथा शृद्ध (परम) पारिणामिकभाव के नाम से जाना जाता है। वह बन्धमोक्षरूप पर्याय से रहित है।?

परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय के विषयभूत इस द्रव्यस्वभाव परमस्वभाव की महिमा गाते हए नयचक्रकार लिखते हैं —

"एवं पिय परमपदं सारपदं सासचे पठिदं।

एवं पिय विररूवं लाहो अस्सेव णिव्याणं।।

जिनशासन में इस परमपारिणामिक भाव को ही परमपद और सारभूत कहा गया है। यही अविनाशी तत्त्व है। इसके लाभ को ही निर्वाण कहते हैं।

१ अगलापपद्वति, पृष्ठ २२४

समयमार गांवा ३२० की तात्यवर्वाल टीका

३ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गावा १४३

#### सद्धाणणाणचरणं जाव ण जीवस्स परम सब्भावे । ता अण्णाणी मदो संसारमहोदहि भगडा।

जबतक जीव का अपने इस परमस्वभाव में श्रह्मान, ज्ञान और आचरण नहीं है. तबतक वह मढ अज्ञानी संसार-समद्र में भटकता है।''

निश्चय-व्यवहार के प्रकरण में जिसे परमशुद्धनिश्चयनय का विषय कहा गया है, वही यहाँ परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय की विषयवस्तु है। जिसप्रकार निश्चय-व्यवहार के प्रकरण में परमशुद्धनिश्चयनय नयाधिराज है, उसीप्रकार द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनय के प्रकरण में परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय नयाधिराज है।

इसप्रकार द्रव्याधिकनय के दश भेदों का सामान्यस्वरूप स्पष्ट हुआ। इनके सम्बन्ध में उठनेवाले प्रश्नों के उत्तर आगे यथास्थान दिये ही जावेंगे। अब पर्यागधिकनय के एडट भेदों की चर्चा प्रसंगोपान है।

-0-

हम बाध्यात्मिक वर्षों के स्वाध्याव की वैशी रुचि भी कहा है, जैसी कि विषय-कपाय धीर उसके पोषक साहित्य पढ़ने की है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिस्होंने किसी पाध्यात्मिक, सेब्रानिक या दार्शनिक प्राथ कर रुचि स्वाधीयान्य किया हो। साधारण लोधों सो वंधकर स्वाध्याय करते ही नहीं, पर ऐसे बिद्धान भी बहुत कम मिलेसे, जो किसी भी महान व्रम्य का असकर सलप्टक्स से स्वाध्याय करते ही। प्रांत के से स्वाध्याय करते ही। प्रांत की से सन्त के स्वाध्याय करते ही। प्रांत की स्वाध्याय करते ही। प्रांत की सन्त के स्वाध्याय करते ही। प्रांत की सन्त की स्वाध्याय करते ही। प्रांत की सन्त की स्वाध्याय करते ही। प्रांत की सन्त की सहस्त की सन्ति सन्त की सन्त की

वियय-कपाय के पोषक उपन्यासादि को हमने कभी प्रधूप नहीं श्राद्या होगा, उसे पूरा करके ही दम सेते हैं, उसके पीछे भोजन को भोजन काते हैं। बया प्राप्यातिक साहित्य के प्रध्ययन मे भो कभी भाजन का भूते हैं <sup>7</sup> यदि नहीं, तो निश्चित समस्त्रिय हमारी रुचि प्रप्यात्म में उतनी नहीं, जितनी विषय-कशाय में हैं।

– धर्म के दशलक्षरण, पष्ट १११

# पर्यायाधिक नय ः भेद-प्रभेद

जिनागम मे पर्यायार्धिकनय के भेदों की चर्चा करते हुए उन्हें छह प्रकार का बताया गया है। 'आलापपद्धति' में उक्त छह प्रकारों को सोदाहरण इसप्रकार स्पष्ट किया है:-

"अज पर्यायाधिकस्य षड्मेवा उच्यन्ते :- अनाविनित्यपर्यायाधिकां, यथा पृद्गलपर्याया नित्यो मेवाविः। साविनित्यपर्यायाधिकां, यथा सिद्धपर्यायो नित्यः। सत्तागौणत्वेनोत्पावच्यप्रणाहकस्वभावोऽनित्यशुद्ध-पर्यायाधिकां, यथा समयं समयं प्रति पर्यायाः विनाधिनः। सत्तासापेका स्वभावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां, यथा किस्मृ समये त्रयात्मकः पर्यायः। कर्मोणाधिनिरपेकस्वभावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां, यथा सिद्धपर्यायाधिकां, यथा सिद्धपर्यायस्वायाः। कर्मोणाधिकां क्षेत्रस्वावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां क्षेत्रस्वावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां क्षेत्रस्वावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां क्षेत्रस्वावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां क्षेत्रस्वावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां क्षेत्रस्वावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां क्षेत्रस्वावोऽनित्यशुद्धपर्यायाधिकां स्वाविकां स्वा

अब पर्यायार्थिकनय के छह भेद कहते हैं :-

- (१) अनादिनित्यपर्यायाधिकनय, जैसे —पुद्गल की पर्याय सुमेरु पर्वत आदि नित्य हैं।
  - (२) सादिनित्यपर्यायार्थिकनय, जैसे –िसद्धपर्याय नित्य है।
- (३) सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय को ग्रहण करने का है स्वभाव जिसका ऐसा अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय, जैसे -पर्याये प्रतिसमय विनाशशील हैं।
- (४) सत्तासापेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका ऐसा अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय, जैसे – एकसमय मे पर्याय त्रयात्मक (उत्पाद-व्यय-धौव्यात्मक) है।
- (४) कर्मोपाधि से निरपेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका ऐसा अनित्यशृद्धपर्यायाधिकनय, जैसे .- ससारी जीवों की पर्याय सिद्धजीवो की पर्याय के समान शृद्ध है।

९ आनापपर्कात (द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, पर्गिशस्ट ९ पुष्ठ २९४)

(६) कर्मोपाधि से सापेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका ऐसा अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय, जैसे :- संसारी जीवों का जन्म और मरण होता है।"

पर्यायार्थिकनय के उक्त छह भेदों को द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रकार माइल्लधवल इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:-

> "अक्किट्टिमा अणिहणा ससिस्राईय पञ्जयानाही । जो सो अजारिकको जिल्लाको पञ्जयतिस्थानो ।।

जो नय अकृत्रिम और अनिधन अर्थात् अनादि-अनन्त चन्द्रमा, सूर्य आदि पर्यायों को ग्रहण करता है, उसे जिनेन्द्र भगवान ने अनादि निन्यपर्यायार्थिकनय कहा है।

कम्मख्यादुप्पचो अविचासी जो हुकारणाभावे ।

इनमेवमुख्यरंतो घण्याई सो साईपिण्य प्रओ।। जो पर्याय कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण सादि है और विनाश का कारण न होने से अविनाशी है—ऐसी सादिनित्यपर्याय को ग्रहण करनेवाला सादिनित्यपर्यायिषिकनय है।

> सत्ता अमुक्खरूचे उत्पादवयं हि गिह्मण जो हु। सो ह सहावाणिच्यो गाही खल सद्धपज्जाओ।।

ता हु तहाबाजच्या नाहा खनु सुद्धपञ्जाजा। जो सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय को ग्रहण करता है, वह अनित्यस्वभावग्राही शहुपर्यायाधिकनय है।

> जो गहर् एयसमये उत्पाद-व्ययध्यत्तसंजुतं। सो सम्भावाणिच्यो अस्द्वपञ्जत्यिओ णेयो।।

जो एक समय में धुवत्व (सत्ता) से संयुक्त उत्पाद-व्यय को ग्रहण करता है, वह अनित्यस्वभावग्राही अशह्यपर्यायाधिकनय है।

> वेहीषं पञ्जाया सुद्धां सिद्धाण भणइ सारिच्छा । जो सो अणिच्चसद्धो पञ्जयगाही हवे स णओ ।।

जो ससारी जीवों की पर्याय को सिद्धों के समान शुद्ध कहता है, वह अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय है।

भणइ अणिच्यासुद्धा चउनइजीवाण पञ्जया जो हु । होड विभावअणिच्यो असद्धओ पञ्जत्यिणओ ।।

१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गांचा १९९ से २०४

जो चार गतियों के ससारी जीवों की अनित्य, अशुद्ध पर्यायों का कथन करता है, वह विभाव-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय है।"

'आलापपद्धित' एवं 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' के उक्त कथनों से एक बात हाथ पर रखे ओवले की भीति स्पष्ट हो जाती है कि पर्यायाधिकनय के उक्त भेदों में आरम्भ के दो भेद नित्यपर्यायप्राहि हैं एवं शेष चार अनित्यपर्यायप्राहि ने एवं शेष चार अनित्यपर्यायप्राहि ने नित्यपर्यायप्राहि ने अनित्यपर्यायप्राहि ने अनित्यपर्यायप्राहि ने अनित्यपर्यायप्राहि ने अनित्यपर्यायप्राहि ने अनित्यपर्यायप्राहि ने अनित्यपर्यायप्राहि ने से से स्वप्रकार के विशेषण पाये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार द्वयाधिकनय के दश भेदों में से मात्र आरम्भ के छह भेदों में ही 'शुढ-अशुढ' का वर्गीकरण सम्भव है, शेष चार में नहीं; उसीप्रकार पर्यायाधिकनय के छह भेदों में अन्त के चार भेदों में ही शुढ-अशुढ का वर्गीकरण सम्भव है, शेष चार में ही शुढ-अशुढ का वर्गीकरण सम्भव है, शेष चार में नहीं; उसीप्रकार पर्यायाधिकनय के छह भेदों में से अन्त के चार भेदों में ही शुढ-अशुढ का वर्गीकरण सम्भव है, शेष दो में नहीं।

पर्यायाधिकनयों में भी द्रव्याधिकनयों के समान शृद्धता और अशृद्धता का आधार निरपेक्षता व्हं सापेक्षता ही है। आरम्भ के दो पर्यायाधिकनयों मे सापेक्षता एवं निरपेक्षता का आधार नहीं होने से उनमें शृद्ध-अशृद्ध के भेद सम्भव नहीं है। तीसरा नय सत्तानिरपेक्ष उत्पादव्यय ग्राहक होने से ऑनत्यशद्धपर्यायाधिकनय है नथा चींथा नय मत्तामापेक उत्पादव्ययप्राहरू अर्थात् उत्पाद-व्यय-धौव्य – तीनों का ग्राहक होने से अनित्य-अशृदुपर्यायाधिकनय है। इसीप्रकार पाँचवां नय कमोंपाधिनिरपेक्ष होने से 'शृद्ध' कहा जाता है, छठवां नय कमोंपाधिसापेक्ष होने से 'अशृद्ध' कहा जाता है।

इसप्रकार पर्यायार्थिकनय निम्नानसार छह प्रकार का है :-

- १ अनादिनित्यपर्यायार्थिकनय
- २ सादिनित्यपर्यायाधिकनय
- ३ सत्तानिरपेक्ष-अनित्यशद्भपर्यायार्थिकनय
- ४ सत्तासापेक्ष-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय
- कर्मोपाधिनिरपेक्ष-अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय
- ६ कर्मोपाधिसापेक्ष-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय

पर्यायाधिकनय के उक्त छह प्रकारों में तीसरा एवं पाँचवाँ 'शुद्ध' तथा चौषा एवं छठवाँ 'अशुद्ध' नय है। पहले एवं दूसरे में इसप्रकार का कोई वर्गीकरण सम्भव नहीं है।

उक्त तथ्यों को निम्नलिखितानुसार भी प्रस्तुत कर सकते हैं:-

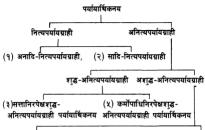

(४) सत्तासापेक्ष-अशुद्ध-अनित्यपर्याययाही प्रपर्यायार्थिकनय

(६) कर्मो पाधिसापेक्ष-अशुद्ध- प्रानित्यपर्यायगाडी पर्यायाधिकनय

जानारपत्रपायप्राहा प्रयापायकाय जानारपत्रपायप्राहा प्रयापायकार पर्यायार्थिकनय के उक्त भेद-प्रभेदों एवं उनकी विषय-वस्तु पर दृष्टि डालने पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब पर्याय अनित्य ही होती है, एक समय की ही होती है तो फिर उसे अनादिनित्य या सादिनित्य कैसे कहा जा सकता है?

यद्यपि यह बात पूर्णत सत्य है कि पर्याय एकसमय की ही होती है, तथापि एकसमय की पर्याय को प्रत्यक्ष तो केवली भगवान ही जानते हैं। क्षयोपशामज्ञानवाले तो उसे सर्वज्ञकथित आगम एवं अनुमान से ही जानते हैं, प्रतिसमय होनेवाला परिणमन क्षयोपशामज्ञानियों की पकड़ में तत्समय नही आता।

बालक की ऊँचाई, मोटाई एवं बजन यद्यपि प्रतिपल बढ़ता है, तथापि प्रतिपल देखने बालों को वह बढ़ता दिखाई नहीं देता। मान लीजिये एक वर्ष में उसकी चार इंच ऊँचाई, दो इंच मोटाई एवं चार किलो वजन बढ़ गया।

क्या यह सब अचानक एक दिन में बढ़ा है?

नहीं, कदापि नहीं। वह तो निरन्तर ही बढ़ता रहा है। फिर भी यदि उसकी वृद्धि का रिकार्ड बनाया जायगा तो वार्षिक ही बनेगा, क्योंकि प्रतिपल की वृद्धि का विवरण न तो व्यावहारिक ही है और न किसी व्यावहारिक प्रयोजन की सिद्धि करनेवाला ही।

यदि एक समयवर्ती सुक्ष्म (निश्चय - बास्तविक) पर्याय को ही पर्याय

मानेंगे, कितपय पर्यायों के समूहरूप अनेक समयवती स्यूल (व्यवहार-प्रयोजनपरक) पर्यायों को पर्याय ही स्वीकार न करेंगे तो क्षयोपशम ज्ञानवालों के पर्यायाधिकनय ही नहीं बन सकेगा। यदि किसी तरह मैं व्यक्तित्तक रूप में घटित कर भी निया गया तो भी उसके प्रयोजनभूत प्रायोगिक पक्ष का नोष तो हो ही जावेगा; कर्योंकि फिर मनुष्य, देव, नरक बादि संसारी पर्यायों तथा सिद्धम्याय को भी 'पर्याय' नस्जा प्राप्त न हो सकेगी। ऐसी स्थित में पर्यायाधिकनय के उक्त किसी भी प्रकार को घटित करना सम्भव न होगा।

तथा नयों का प्रयोजन क्षयोपशमज्ञानवालों के ही होता है; अत पर्यायाधिकनय जिन पर्यायों को विषय बनाता है, उनमें एकसमय की पर्याय के साथ-माथ अनेक समयों के समुदायरूप पर्याये भी हैं। जैसे:-मनुष्यपर्याय, हेवचर्याय नरकपर्याय निर्योचपर्याय ससारपर्याय सिद्धपर्याय आदि।

इसप्रकार हम देखते हैं कि एकसमयवर्ती पर्याय के अतिरिक्त अनेक समयवर्ती औपचारिक पर्यायों का भी कथन आगम एव परमागम में विस्तार से अर्जाचत भी नही है, क्योंकि पर्यायों का समृह भी तो पर्याय (स्वृत पर्याय) ही है। जो भी पर्यायार्थिकनय का विषय है, वह सभी पर्याय है –यह बात पहले स्पष्ट की ही जा चकी है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगम में पर्यायों का वर्गीकरण निम्नानसार चार प्रकारों में भी पाया जाता है –

- (१) अनादि-अनन्त पर्याय, (२) अनादि-सान्त पर्याय,
- (३) सादि-अनन्त पर्याय. (४) सादि-सान्त पर्याय।
- (१) जो अनादिकाल से है और अनन्तकाल तक रहेगी, उसे अनादि-अनन्त पर्याय कहते हैं। जैसे —सुमेरु पर्वत, अकृत्रिम जिनिश्चम्ब एवं जिनवैत्यालय आदि पदगलपर्यायें।
- (२) जो पर्याये हैं तो अनादिकाल से, पर जिनका अन्त हो जाता है, उन्हें अनादि-सान्त कहते हैं। जैसे .- जीव की संसारपर्याय।
- (३) जो पर्याये न तो अनादि ही हैं और न अनन्त ही, उन्हें सादि-सान्त कहते हैं। जैसे — जीव की मनुष्यपर्याय आदि। एक समय की पर्याय भी इसी में आती है।
  - (४) जो पर्यायें अनादि तो नहीं हैं, पर अनन्तकाल तक रहनेवाली हैं, उन्हे सादि-अनन्त कहते हैं। जैसे :- जीव की सिद्धपर्याय।

ध्यान रहे, जिन पर्यायों को यहाँ अनादि-अनन्त आदि बताया जा रहा है, वे भी पलटती तो प्रतिसमय ही हैं, फिर भी लगभग वैसी की वैसी ही रहती - हैं—इस अपेक्षा उन्हें एक पर्याय कहा जाता है। सिद्धपर्याय तो प्रतिसमय पलटकर भी अनन्तकाल तक पूर्णत वैसी की बैसी ही रहती है। मनुष्यादि ससारी पर्यायों में थोडा-बहुत बदलाव भी आ जाता है, फिर भी लगभग बैसी की बैसी रहती हैं। इसीप्रकार सुमेरु पर्वतादि पृदगलस्कन्धरूप पर्यायों के बारे में भी समझना चाहिए।

इसीप्रकार सभी पर्यायें होती तो अनित्य ही हैं, तथापि अनन्तकाल तक रहनेवाली अनादि-अनन्त एवं सादि-अनन्त पर्यायों को नित्य भी कहा जाता है। यहाँ नित्यता की नियामक अनन्तता ही है, अनादिपना नहीं।

इन्ही अनादि-अनन्त एवं सादि-अनन्त पर्यायो को विषय बनानेवाले क्रमशः अनादिनित्यपर्यायार्थिकनय एव सादिनित्यपर्यायार्थिकनय हैं।

अनन्तरता से रहित पर्यायों को विषय बनानेवाले शेष चार नय अनित्यपर्यायग्राही कहे जाते हैं। अनित्यपर्यायग्राहीनय शृद्ध और अशृद्ध इन दो भेदो में विभाजित होता है। शृद्धता और अशृद्धता का आधार भी दो प्रकार का है। इसप्रकार अनित्यपर्यायग्राही-पर्यायार्थिकनय चार प्रकार का हो जाता है।

पर्याय का सामान्यस्वरूप उत्पाद-व्यय है। जब इस उत्पाद-व्ययरूप पर्याय को सत्ता से निरपेक्ष देखा जाता है, तब उसे शृद्ध अर्थात् सत्तानिरपेक्ष-उत्पादव्ययग्राही अनित्यशृद्धपर्यायाधिकनय कहा जाता है। तथा जब उत्पादव्ययरूप पर्याय की सत्ता से सापेक्ष देखा जाता है, तब उसे अशृद्ध अर्थात् सत्तासापेक्ष-उत्पादव्ययग्राही अनित्यअशृद्धपर्यायाधिकनय कहा जाता है।

इसीप्रकार जब कर्म की उपाधि में निरपेक्ष देखा जाता है, तब शुद्ध अयांत् 'कमॉपाधिनिरपेक्ष-अनित्यशुद्धपर्यापाधिकनय कहा जाता है: तथा जब कर्म की उपाधि से सापेक्ष देखा जाता है, तब 'अशुद्ध अर्थात् 'कमॉपाधिमापेक्ष-अनित्य-अशद्वष्टयायापिकनय' कहा जाता है।

ध्यान रहे, इन नयों के नाम अपनी सार्थकता को स्पष्टरूप से अपने में समेटे होने के कारण इतने बड़े हो गये हैं कि जिनका कथन सहज नही रह पाता; इसकारण इनका प्रयोग प्रायः सिक्षप्त करके ही किया जाता है। नामों के सम्बन्ध में सिक्षप्तीकरण की प्रवृत्ति मानव-समाज का सहज स्वभाव मी है। इसकारण भी इसप्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। छन्दानुरोध से कहीं-कहीं सिक्षप्तीकरण के साथ-साथ कुछ शब्दों में परिवर्तन भी देखा जाता है। इन कारणों से अध्ययनकाल में कभी-कभी संशय की स्थिति बनने लगती है। जिजास पाठकों से हार्थिक अनुरोध है कि इन्हें अच्छी तरह हृद्यंगम कर लें. जिससे इनके संदर्श में संशयात्मक स्थिति से बचा जा सके।

### चतुर्व अध्याय

# नैगमादि सप्त नय

# ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय

जिनागम मे प्रतिपादित नयों का वर्गीकरण निश्चय-व्यवहार, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक एव नैगमादिक सप्तनयों के अतिरिक्त ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनय के रूप में भी किया गया है। नैगमादि सप्तनयों की चर्चा करने के पूर्व इन्हें समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि नैगमादि नयों को इन तीन भेडों में भी विभावित किया जाता है।

वैसे तो सभी नय सम्यक् श्रृतज्ञान के अश होने से ज्ञानात्मक ही होते हैं, तथापि यहाँ विषयवस्तु की अपेक्षा उनके तीन भेट किये गये हैं, उनमें ज्ञान को जाननेवाले नय जाननय, शब्दों को जाननेवाले नय शब्दनय एवं अर्थ को जाननेवाले नय अर्थनय कहे जाते हैं।

जगत के सम्पूर्ण पदार्थों को भी तीन भागों मे विभाजित किया जा सकता है. –जानात्मक, अथात्मक एव शब्दात्मक।

ज्ञान की जिस पर्याय में सत्-असत् पदार्थ झलकते है, वह ज्ञानपर्याय ज्ञानात्मक वस्तु है, ज्ञानपर्याय में झलकने वाले पदार्थ अर्थात्मक वस्तु हैं और उन पदार्थों को प्रतिपादन करनेवाले शब्द शब्दात्मक वस्तु हैं।

'गाय' नामक पदार्थ अर्थात्मक वस्तु है, उसे जाननेवाली ज्ञानपर्याय ज्ञानात्मक वस्तु है और 'गाय' नामक शब्द शब्दात्मक वस्तु है।

इसप्रकार 'गाय' नामक शब्द के तीन अर्थ हो गये --

- १ गाय को जाननेवाला जान।
- २ गाय नामक पश्।
- ३ गाय नामक शब्द।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि गाय नामक पशु को तो गाय कहते ही है, गाय को जाननेवाले ज्ञान को भी गाय कहा जाता है तथा गाय शब्द की भी गाय सज़ा है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ज्ञान में प्रतिबिभ्बित गाय ज्ञानात्मक गाय है, उच्चरित या लिखित 'गाय' शब्द शब्दात्मक गाय है और दूध देनेवाली असली गाय अर्थात्मक गाय है।

इसीप्रकार ज्ञान मे प्रतिबिम्बिन वस्तु ज्ञानात्मक वस्तु है, बस्तुस्वरूप

का प्रतिपादन करनेवाले शब्द शब्दात्मक वस्तु हैं और द्रव्य-गुण-पर्यायमय पदार्थ अर्थात्मक वस्तु हैं।

इसी आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञानात्मक वस्तु को विषय बनानेवाले नय ज्ञाननय हैं, अर्थात्मक वस्तु को विषय बनानेवाले नय अर्थनय है और शब्दात्मक वस्त को विषय बनानेवाले नय शब्दनय हैं।

शब्दनय से अर्थनय का विषय अधिक है और अर्थनय से जाननय का। जाननय की विषयवस्तु असीम हैं, क्योंकि वह सत्पदार्थों संबंधी जान को तो अपना विषय बनाता ही हैं, साथ में असत्कल्पनायें भी जाननय का विषय बनती हैं।

लोक में जो बस्तु है, उसे तो ज्ञान जानता ही है, किन्तु जिनकी लोक मे सत्ता ही नही है—ऐसी बस्तुए भी ज्ञान का जेय बनती हैं। असीम कल्पनालोक में विचरण करनेवाले ज्ञान को रोकने में कौन समर्थ है?

लोक मे गधा नामक पशु भी है और सींग भी हैं ही; न सही गधे के शिर पर, किसी और के शिर पर सही; गाय के, भैंस के, किसी के भी शिर पर सही; पर सींगों की भी सत्ता तो है ही। ज्ञान को यह जरूरी नहीं कि वह उन सींगों को गाय के शिर पर ही देखे, वह अपने विकल्पों में, अपनी कल्पना में गधे के शिर पर भी सींग देख सकता है।

जिस जान की पर्याय में सीगों वाला गधा दिखायी दिया, उस जानपर्याय की सत्ता तो जगत मे है ही। न सही सीगो वाले गधे की सत्ता, पर तत्सबधी जानपर्याय की सत्ता तो इन्कर नहीं किया जा सकता। अत. कहा जा सकता है कि सीगोंबाला गधा कर्योंचत् है भी और कर्योंचत् नहीं भी है। बस्नुरूप से तो नहीं है, पर उसरूप परिणत जानपर्याय के रूप में तो वह है ही।

व्यग्यवित्रकारों के कमाल तो आपने देखे ही होंगे। वे सम्पूर्ण शरीर शेर का बना दें और उस पर चेहरा प्रधानमंत्री का विपका दे शरीर गधे का बना दें, पर उसका मुख आदमी का। यदि ऐसी असत् वस्तु उनके जान का ज्ञेय नहीं बनतीं तो उनके वित्र कारण पर नहीं उतर सकते थे।

यद्यपि लोक का विस्तार भी कम नहीं है, अनन्त है; पर कल्पनालोक का विस्तार तो उससे भी अनन्तगुणा है। मान लीजिय मैं एक ऐसे आदमी की कल्पना करता हूँ, जिसके हजार मुख हों, दो हजार हाथ। क्या कोई मनः पर्ययज्ञान का धारी मेरे मन की इस बात को नहीं जान सकेगा?

यह एकदम काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि दशमुखवाले रावण की कल्पना तो अगणित लोगों ने कर ही रखी है। यद्यपि दशमुखवाले रावण की सत्ता लोक में संभव नहीं है, तथापि हमने और आपने भी दशमुखवाले रावण के पुतले तो देखे ही हैं। क्या वे सब असत् हैं? क्या उनकी सत्ता का सर्वथा अभाव है?

यह तो निश्चित ही है कि जमीन पर आने से पहले वे किसी के जान में आये होंगे, कल्पना मे आये होंगे। दशमुखबाला आदमी भने ही असंभव हो, पर उसके पुतले असंभव नहीं; तो फिर सींगोंबाला गधा चाहे हो या न हो, पर उसके भी पुतले, चित्र तो बन ही सकते हैं। लोक में बनने के पहले वे जान में बनेगे।

वास्तविक लोक जितना मुन्दर है, विचित्र है, ज्ञान का लोक उससे भी सन्दर और विचित्र हो सकता है।

यह ज्ञान का लोक, कल्पनाजगत, विकल्पजाल या संकल्पितज्ञान नैगमनपरूप ज्ञाननय का विषय है। सत् और असत् सम्पूर्ण कल्पनाओं, विकल्पो और सकल्पो का यह जगत नैगमनय का विषय है, ज्ञाननय का विषय है. इसीकरण नैगमनय ज्ञाननय भी कहा जाता है. अर्थनय तो वह है ही।

दर्पण मे प्रतिबिम्बित मोर मोर तो है ही नहीं, मोर का परिणमन भी नहीं है; दर्पण की ही स्वच्छ अवस्था है, दर्पण का ही परिणमन है! उसे जाननेवाने जान का जेय भी दर्पण है, दर्पण की निर्मल अवस्था है, मोर नहीं।

इसीप्रकार ज्ञान मे प्रतिबिग्नियत होनेवाले सत्-असत् पदार्थं, तत्सबधी विकल्प-सकल्प-कल्पनाये ज्ञान ही है, ज्ञान का ही परिणमन हैं, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नही। उन्हे जाननेवाले ज्ञान का ज्ञेय, वह ज्ञान ही है, ज्ञानपर्याय ही है, उस ज्ञेयरूप ज्ञान मे अलकनेवाले अन्य पदार्थ नही।

ऐसी स्थिति होने पर भी जिसप्रकार मोर में मुग्ध लोग वर्षण में प्रतिबिध्चित मोर को देखकर उसे 'वर्षण' न कहकर 'मोर' ही कह देते है, उमीप्रकार ज्ञानपर्याय में प्रतिबिध्चित सत्-अमन् ज्ञेयों को देखकर उस ज्ञानपर्याय को उससे प्रतिबिध्चित ज्ञेयोंरूप भी कह दिया जाता है। तो कराण है कि गाय को जाननेवाले ज्ञान को भी 'गाय' कह दिया जाता है। लोक में ऐसे प्रयोग अप्रचित्त नहीं है। दर्गण में प्रतिबिध्चित या दीवाल पर चित्रित मोर को देखकर हम कह ही देते हैं कि देखी कितना सन्दर मोर है।

यद्यपि दर्पण में मोर की सत्ता नहीं है, अत वह अनत ही है; तथापि उसका प्रतिविध्व तो है ही – इस अपेक्षा उसे कर्योचत् सन् भी कह सकते हैं। अत वह कर्योचन् सन् भी है और कर्योचन् असत भी।

इसीप्रकार के सत् और असत् संकल्पित ज्ञेयों को जाननेवाली ज्ञानपर्याय

को जानना जाननय का कार्य है।

उक्त तीनों नयों की विषयवस्तु के संबंध में जैनेन्द्र वर्णी के निम्नांकित विचार द्रष्टव्य हैं:--

"ज्ञान सत् व असत् सब प्रकार के अर्थ को जानने के लिये समर्थ है। सत्ताभूत पदार्थों को तो ज्ञान जानता ही है, परन्तु करपना के आधार पर गधे का सीगा, आकाश पुण, हीआ, अटट-विट्ट आदि बे-सिर-पैर की बालों को जानने के लिए उसे की रोक सकता है? अतः ज्ञान में अर्थ व शब्दजन्य पतिभास भी होता है और करपनाजन्य पतिभास भी।

करपनाजन्य प्रतिभास नियम से ज्ञानविषयक ही होता है, अर्थ व शब्द विषयक नहीं। करपनाजन्य प्रतिभास का विषय अर्थ व शब्द दोनों से अधिक है, क्योंकि अर्थ व शब्द तो सीमित हैं और वह असीम। इसलिये ज्ञान सबसे बड़ी वस्त है।

शब्द व अर्थ में से अर्थ बड़ा है और शब्द छोटा, क्योंकि द्रव्य-गुण-पर्यायों में सूक्ष्म-स्पून रूप से तथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-मावरूप से रहनेवाला अर्थ तो अनन्त है, परन्तु शब्द संख्यात मात्र से अधिक होने ही अस्पन्नव है।

दूसरी बात यह है कि शब्द केवल स्थूल अर्थ को ही विषय कर सकता है, सूक्म को नहीं और जगत में स्थूल की अपेक्षा सूक्म अर्थ बहुत हैं; इसलिये शब्द का विषय अर्थ की अपेक्षा अत्यन्त अल्प है।

इसप्रकार तीनों नयों के विषय में महान व लघुपना जान लेना चाहिये। ज्ञाननय का विषय महान है, अर्थनय का उससे कम और शब्दनय का सबसे कम।<sup>177</sup>

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि क्या कल्पनाजन्य असत् प्रतिभास को जाननेवाला ज्ञान भी सम्यक् हो सकता है? क्या ज्ञानीजन भी इतप्रकार के कल्पनालोक में विचरण करते हैं? क्या ज्ञानीजनों का ज्ञान भी बे-सिर-पैर की बातों को अपने ज्ञान का विषय बनाता है?

यदि हाँ तो फिर इसका कोई उदाहरण भी है क्या?

भाई ! जब यहाँ सम्यक् श्रृतज्ञान के अंशारूप नयों की चर्चा चल रही है तथा ज्ञाननय भी सम्यक् नयों का ही एक भेद है तो फिर यह सहज ही सिद्ध है कि ज्ञानीजनों के भी इसप्रकार के संकल्प, बिकल्प व कल्पनायें पाई ही जाती हैं

१. नयवर्पण, पष्ठ २१४-२१४

एवं उन्हें जाननेवाला ज्ञाननय भी उनके ही होता है।

क्या ज्ञानीजन स्वप्न नहीं देखते हैं? स्वप्न मे दिखाई देने बाला सम्पूर्ण वस्तुजगत असत् —कात्पनिक ही तो होता है। जो कुछ स्वप्न में दिखाई देता है. वह सब-कछ ज्ञानपर्याय के अतिरिक्त और क्या है?

यद्यपि स्वर्न में दिखाई देनेवाले पदार्थ एवं घटनायें वास्तविक नहीं हैं, असत् हैं, ज्ञानपर्याय के परिणमनमात्र हैं, तथापि स्वप्न असत् नहीं हैं, उन्हें जाननेवाला ज्ञान भी असत नहीं है, सत् है, सम्यक् है।

तीर्थंकर की माँ को मोलह स्वप्न आते है, अन्त में मुख में प्रवेश करता हुआ धवल वृषभ दिखायी देता है। क्या ऐसा कुछ घटित भी होता है?

नहीं, तो क्या स्वप्न असत् हैं? उनके आधार पर होनेवाला तीर्थंकरों के जन्मसंबंधी ज्ञान भी असत है क्या?

नहीं कदापि नहीं।

इसीप्रकार जानीजनो को तत्त्वप्रचारसबधी सत्-असत् विकल्प भी होते ही है। न जाने कितनी योजनाये उनकी कल्पना मे अवनरित होती है। उनके सभी सकल्प या विकल्प परे तो नहीं हो जाते? हजारों में एकाध योजना ही क्रियान्वित हो पाती है। क्रियांन्वित न हो पाने मात्र से सभी सकल्प-विकल्प या कल्पनाये अवस्तु तो नहीं मानी जा सकती, ज्ञानात्मक बस्तु तो वे है ही।

उक्त ज्ञानात्मक वस्तु को जाननेवाला नय ही ज्ञाननय है और वह नियम से जानी के ही होता है।

क्या हमारे सम्यजानी आचार्य भगवन्तो ने काल्पनिक कथाये लिखकर हमें समझाने का प्रयास नहीं क्रिया है? किसी विषय को समझाने के लिये ज्ञानीजन कल्पनिक उदाहरणों के प्रस्तुत करते ही हैं। धर्मपरीक्षा आदि प्रन्य इसके संशक्त उदाहरण है।

ये सब चीजे जाननय के विषयभूत जानात्मक जगत में ही आती हैं। यह जानात्मक जगत कथींचत मत् है और कथींचत असत है। जानपर्यंव मे उसप्रकार की कल्पना सचम्च ही उत्पन्न हुई है, अत वह सत् ही है, तथापि यह भी सत्य है कि बस्तुजगत उस कल्पना के अनुरूप नहीं है, अतः वह असत् भी है। विभिन्न अपेक्षाओं से देखने पर वह सत् भी है और असत् भी है।

भाई! इस कल्पनालोक या संकल्पजगत को विषय बनानेबाला यह ज्ञाननय मात्र है ही नहीं, अपित् अत्यन्त उपयोगी भी है। यदि यह नहीं होता तो फिर ज्ञानपर्याय सबको तो जानती, पर स्वय को नहीं जान पाती; स्वयं में प्रतिबिम्बित सत्-असत् काल्पनिक सकल्प-विकल्पो को भी नहीं जान पाती। अधिक क्या कहें? ज्ञानियो द्वारा तत्त्वप्रचार की योजनायें भी न बन पातीं और न वे कियान्वित ही हो पातीं।

भाई! यह ज्ञाननय कल्पनालोक में विचरण करनेवाले पागलों का प्रलाप नहीं, अपनी उर्वर कल्पना से परमसत्य को उद्घाटन करनेवाले आत्म-शोधी खोजी ज्ञानियों का नयसबधी रहस्योदघाटन है।

-0-

# जानी और अजानी

गमोकार नन्त्र पढ़ने से कभी किसी धर्मात्मा की रक्षा करने देवता आ गये थे—यह पौराणिक आख्यान सत्य हो सकता है, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसमें यह नियम कहाँ से सिद्ध होता है कि जब-जब कोई संकट में पड़ेगा और वह णमोकार मन्त्र बोलेगा; तब-तब देवता आयेगे ही, अतिशय होगा ही।

शास्त्रो में तो मात्र जो घटा था, उस घटना का उल्लेख है। उसमें यह कहाँ लिखा है—ऐसा करने से ऐसा होता ही है? यह तो इसने अपनी ओर से समझ लिया है; अपनी इस समझ पर भी इसको विश्वास कहाँ है? होता तो आकुलित क्यों होता, भयाक्रान्त क्यो होता?

ज्ञानी भी णमोकार मन्त्र पढ़ रहा है, शान्त भी है; पर उसकी शान्ति का आधार णमोकार मन्त्र पर यह भरोसा नहीं कि हमें बचाने कोई देवता आवेंगे। णमोकार मन्त्र तो वह सहज अश्भभाव से तथा आकुलता से बचने के लिए बोलता है।

– क्रमबद्धपर्याय, पृष्ठ ११४

# ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय : नैगमादि

यदि हम नैगमादि सप्तनयों को इन तीन नयों के रूप में विभाजित करे तो आचार्य विद्यानित्व के अनुसार आरम्भ के चार नय — नैगम, सग्रह, व्यवहार और ऋजुनुत्र — अर्थनय हैं और अन्त के तीन नय — शब्द, समिभरूड एव गवक्रम — शब्दनय हैं। जैसा कि कहा गया है:—

"तत्रर्जसत्रपर्यन्ताश्चत्वारोऽर्थनया मताः ।

त्रयः शब्दनयाः शेवाः शब्दवाच्यार्थगोचरा ।।

उक्त सात नयों में आरभ के ऋजुसूत्र पर्यन्त चार नय अर्थनय माने गये हैं, शेष तीन नय शब्दनय है, क्यांकि वे शब्द के वाच्यार्थ को विषय करते हैं।

यद्यपि उक्त कथन में सातों नयों को अर्थनय और शब्दनय में ही विभाजित किया गया है, तथापि नैगमनय अर्थनय के साथसाथ ज्ञाननय भी है, व्योकि कह अर्थात्मक बन्तु के साथ-साथ ज्ञानात्मक बन्तु को भी विषय बनाता है। विकास कि प्रतिक्षित कर स्वाप्त कि क्या है। सभी पदार्थों के सबंध में किया गया विक्रक्य है।

जैनेन्द्र वर्णी के शब्दो मे —

"सात नयो में नैगमनय ज्ञाननय भी है और अर्थनय भी। सग्रह, व्यवहार व ऋजुमुत्र –ये तीन नय अर्थनय ही हैं। शब्द, समिभरूढ़ एव एवभूत –ये तीन नय शब्दनय ही हैं। इसप्रकार इन सात नयो मे एक नैगमनय ज्ञाननय है; नैगम, सग्रह, व्यवहार एव ऋजुमुत्र –ये पार नय अर्थनय है और शब्द, समिभरूढ़ एव एवभूत –ये तीन नय शब्दनय हैं।"

नयों का यह विभाजन मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ही समझना चाहिये; वैसे तो सातो ही नय ज्ञाननय भी हैं अर्थनय भी है और शब्दनय भी है।

९ रलोकबातिंक, नयबिबरण, रलोक ९४ २ नयवर्षण, पुष्ठ २९४

उक्त संदर्भ में 'श्लोकवार्तिक' का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है:-

"सर्वे शब्दनयास्तेन परार्चप्रतिपादने ।

स्वार्यप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः।। तैनीयमानवस्त्वंशाः कथ्यन्तेऽर्थनयाश्च ते ।

त्रैविध्यं व्यवतिष्ठन्ते प्रधानगणभावतः।।

उक्त सभी नय दूसरों के लिये अर्थ के कथन करने पर शब्दनय हैं और जाता के लिये अर्थ का प्रकाशन करने पर ज्ञाननय हैं तथा उनके द्वारा जात किये वस्तु के धर्म कहे जाते हैं, इसलिये वे अर्थनय हैं। अतः प्रधानता और गौणता से नयों के तीन भेद होते हैं।"

तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं समझने के लिये इन नयो का मौन रहकर विचारात्मक प्रयोग करता है, तब ये नय श्रुतज्ञान के अश होने से ज्ञानस्वरूप ही होते हैं, किन्तु जब वह इनके माध्यम से बस्तु का स्वरूप शब्दों द्वारा दूसरों को समझता है, तब इनका प्रयोग वचनात्मक होता है और इसीकारण इन सभी को शब्दनय कहा जाता है। द्रव्य-गुण-पर्यायरूप वस्तु के प्रतिपादक होने से अर्थनय तो ये हैं ही।

इनके ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थनय — ऐसे भेद तो मुख्यता और गौणता की दृष्टि से किये गये हैं।

नयों को द्रव्यनय और भावनय – इन दो प्रकारों में भी विभाजित किया जाता रहा है। एक प्रकार से शब्दनय ही द्रव्यनय है और ज्ञाननय भावनय।

इनकी चर्चा 'पंचाध्यायी' मे इसप्रकार की गई है:-

''द्रव्यनयो भावनयः स्यादिति भेदाद् द्विधा व सो अपि यथा ।

पौब्गितकः किल शब्बो हव्यं भावश्य चिविति जीवगुनः।।? द्रव्यनय और भावनय के भेद से नय दो प्रकार के हैं। पौद्गितक शब्द द्रव्यनय कहलाता है और जीव का ज्ञानगुण भावनय कहलाता है।"

इसप्रकार हम देखते हैं कि ये ज्ञाननय, अर्थनय एव शब्दनय अथवा द्रव्यनय और भावनय नैगमादि सप्तनयों के ही वर्गीकृत भेद हैं।

-0-

९ इलोकबार्तिक, नयविवरण, इलोक १९० व १९९ २ पंचाध्यायी, प्रथम अध्याय, इलोक ४०४

# नैगमादि सप्त नय : स्वरूप एवं भेद-प्रभेद

मूलनयों के रूप में निश्चय-व्यवहार एवं द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयो तथा ज्ञाननय, अर्थनय एवं शब्दनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार के साथ हो चकी है। अब नैगमादि सप्तनयों की चर्चा प्रसंगप्राप्त है।

नैगमादि सप्तनय भी प्रकारान्तर से द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक के ही उत्तर भेद है। उक्त सदर्भ में 'धवल' का निम्नाकित कथन द्रष्टव्य है:-

''स एवंविधो नयो द्विविधः, इच्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति....तत्र योऽसौ इच्यार्थिकनयः सः त्रिविधो नैगमसंग्रहस्यवहारभेवेन...पर्यायार्थिको नयस्चतर्विधः ऋजसुत्रशब्दसमिष्ठिकुवंभूतभेवेन। १

इसप्रकार वह नय दो प्रकार का है – इट्याधिक एव पर्यायाधिक। वहाँ जो इट्याधिकनय है, वह तीन प्रकार का है – नैगम, सग्रह एवं व्यवहार। पर्यायाधिकनय चार प्रकार का है – ऋजुसूत्र, शब्द, समिभिरूढ एवं एवभर।"

#### १. नैगमनय

उक्त नयों में नैगमनय सकल्पमात्र का ग्राहक है। जैसा कि कहा गया है —

इसे सोदाहरण समझाते हुए आचार्य पज्यपाद लिखते है -

"अनिष्यन्त अर्थ में मकलप मात्र को ग्रहण करनेबाला तय नैगमतय है। जैसे – हाथ में फरमा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई अन्य पछता है – 'आप किस काम से जा रहे हैं?'

वह कहता है:- 'प्रस्थ लेने जा रहा हैं।'

यद्यपि उस समय वह प्रस्थ पर्याय सिन्तिहत नही है, तथापि प्रस्थ बनाने का सकल्प होने से प्रस्थ शब्द का व्यवहार किया गया है।

इसीप्रकार ईंधन एव जलादि के सग्रह में सलग्न पुरुष से यदि कोई पछता है —'आप क्या कर रहे हैं?'

वह उत्तर देता है - 'भात पका रहा हैं।'

यद्यपि उस समय भात (पके हुए चावन) पर्याय सन्निहित नही है, तथापि भात के लिये किये जा रहे व्यापार मे भात का प्रयोग किया गया है। इसप्रकार का जितना भी लोकव्यवहार अनिष्यन्त अर्थ के अवलम्बन से

१ कीन्द्र सिद्धान क्षेत्र, कान-२. ५० ४२४

आचार्य विद्यानिक श्लोक्यार्तिक, नर्याववरण, इस्रोक-३९

संकल्पमात्र को विषय करता है, वह नैगम का विषय है। "

स्वामी कार्तिकेय नैगमनय को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:"जो साहेदि अदीदं वियय्परूवं प्रविस्समट्ठं च ।

संपिडकालाविट्ठं सो हु पयो पेगमो पेयो।।<sup>२</sup> जो नय अतीत, अनागत और वर्तमान को विकल्परूप से साधत

जो नय अतीत, अनागत और वर्तमान को विकल्परूप से साधता है, वह नैगमनय है।'' उक्त परिभाषा के आधार पर इसके तीन भेद किये जाते हैं:—

उक्त पारभाषा के आधार पर इसके तान भद किये ज १. भतनैगमनय, २ भावीनैगमनय,

3 वर्तमानतैगमनय।

उक्त तीनो की परिभाषाये 'नयचक्र' मे इसप्रकार दी गई हैं:-

"जिप्पण्णमिव पर्यपदि भाविपदत्यं खुजो अजिप्पण्णं ।

अप्पत्थे जह पत्थं भण्णइ सो भाविणइगम्ति णओ।।

णिब्बत्त अत्थिकिरिया वट्टणकाले तु जंसमायरणं ।

तं भ्रवणइगमणयं जहजिदिणं जिय्बुओ वीरो।।

पारद्वाजा किरिया पचणविहाणादि कहरूँ जो सिद्धा ।

लोएस् प्च्छमाणो भण्णइ तं बट्टमाणणयं।।

जो अनिष्यन्न भावि पदार्थ को निष्यन्न की तरह कहता है, उसे भाविनैगमनय कहते हैं। जैसे:-अप्रस्थ को प्रस्थ कहना।

जो कार्य हो चुका हो, उसका वर्तमान काल मे आरोप करना भृतनैगमनय है। जैसे:— आज के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था।

जो प्रारम्भ की गई पकाने आदि क्रिया को लोगों के पूछने पर सिद्ध या निष्पन्न कहता है, वह वर्तमाननैगमनय है।"

जो कार्य अभी सम्पन्न नहीं हुआ है, उसे अनिष्यन्न कहते है। भविष्य मे होनेवाले कार्य में भृतकाल मे हो गये कार्य के समान व्यवहार करना अर्थात् अनिष्यन्न कार्य में निष्यन्न (सम्पन्न) कार्य के समान व्यवहार करना भावीनैगमनय है।

इसे यहाँ प्रस्थ का उदाहरण देकर समझाया गया है। पुराने समय में अनाज नापने के लिए लकड़ी का एक बर्तन हुआ करता था, जिसे प्रस्थ कहते थे। एक व्यक्ति प्रस्थ बनाने के लिए लकड़ी लेने के लिए बन जा रहा था। जब उससे पुछा गया कि कहाँ जा रहे हो, तब बह कहता है कि प्रस्थ लेने जा रहा

१ सर्वार्थीसद्धि, अ० १, सत्र ३३ की टीका

<sup>&</sup>lt;sup>\*२</sup> क्लितकेबानुप्रेक्स, गांचा २७१ 👔 द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गांचा २०५ से २०७

है। बह बन से प्रस्थ नहीं, लकड़ी लायेगा; पर उसका बिचार उस लकड़ी से प्रस्थ बनाने का है; अतः वह ऐसा न कहकर कि मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ, अपने सकल्पानुसार ऐसा कहता है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। उसका यह कथन भावीनैपमनय से सत्य है, क्योंकि नैगमनय संकल्पग्राहीनय है।

इसीप्रकार जो कार्य भूतकाल में सम्पन्न हो चुका है, उसे बर्तमान के समान व्यवहार करना भूतनैगमनय है। यद्यपि भगवान महावीर के निर्वाण को पच्चीस सी से भी अधिक वर्ष हो गये हैं, तथापि लोक में कहा जाता है कि आज दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। भूतनैगमनय से यह कथन सत्य है, क्योंकि भूतनैगमनय भृतकालीन कार्यों में बर्तमानवत् ही व्यवहार करता है।

जो आरम्भ किये गये कार्य मे सम्पन्न कार्य के समान व्यवहार करता है, वह वर्तमाननैगमनय है। इसे भात पकाने की क्रिया का उदाहरण देकर समझाया जाता रहा है। पके हुए चावल को भात कहते हैं। कोई व्यक्ति चावल पकाने के सकल्पपूर्वक चावल धोने तार्दि के कार्य में माहे दूर प्रिय उसने अभी चुल्हा भी नहीं जलाया है, पर पूछे जाने पर वह यही कहता है कि मैं भात पका रहा हैं। उसका यह कहना वर्तमाननैगमनय से सत्य है।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि भावीनैगमनय एव वर्तमाननैगमनय मे कोई अन्तर दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों में ही वर्तमान में कार्य असम्पन्न ही है, न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न भात ही पका है।

यद्यपि यह पूर्णत. सत्य है कि न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न भात ही पका है, तथापि भात बनना जितना सन्निकट है, प्रस्थ बनना उतना निकट नहीं है, क्योंकि भात बनने की पुक्तिया तो आरम्भ हो चुकी है, पर अभी प्रस्थ का तो ठिकाना ही नहीं है। यह निकटता और दूरी ही वर्तमाननैगमनय एव भावीनेगमनय की विभाजनरेखा है।

एक प्रश्न यह भी सम्भव है कि वर्तमान और भावीनैगमनय के विषय मे तो यह कहा जा सकता है कि अभी कार्य निष्पन्न नहीं हुआ है, पर भूतनैगमनय के विषय में यह कैसे कहा जा सकता है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि भूतकालीन कार्य तो सम्पन्न हो ही चकते हैं।

अत. अनिष्यन्न कार्य मे निष्यन्न कार्य के समान व्यवहार करने की बात भूतनैगमनय पर किसप्रकार घटित होगी?

भाई! यहाँ 'अनिष्पन्न' का अर्थ मात्र इतना ही है कि जिस कार्य को निष्पन्न होता बताया जा रहा है, वह कार्य अभी वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा है। 'अनिष्यन्न' का अर्थ 'वर्तमान में निष्यन्न नहीं हो रहा' ही है।

वह कार्य पहले निष्पन्न हो चुका है या नहीं, भविष्य में निष्पन्न होगा या नहीं – इन सबसे यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है, यहाँ तो बस बात इतनी सी ही है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हो रहा है और संकल्प के आधार पर ऐसे कहा जा रहा है कि मानो वह कार्य अभी ही सम्पन्न हो रहा हो।

यहाँ मात्र इतना ही प्रयोजन है, इससे अधिक कुछ नहीं।

यह नय संकल्प को ग्रहण करनेवाला नय है। जगत में कुछ घटित हो रहा है या नहीं – इससे इसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह तो संकल्पजगत में वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, उसे ही अपना विषय बनाता है। संकल्पजगत में तो वह सबक्छ बर्तमान में घटित ही हो रहा होता है, जो कुछ यह कहता है। अनिष्मन्त तो उसे बस्तुजगत की दृष्टि से कहा जाता है, क्योंक वस्तुजगत में तो वह वर्तमान में अनिष्यन्त ही है।

उक्त विश्लेषण से अत्यन्त स्पष्ट है कि वर्तमान और भावीनैगमनयों के समान भूतनैगमनय पर भी सकल्प के आधार पर अनिष्यन्न में निष्यन्नवत् व्यवहार करनेवाली बात घटित हो जाती है।

इसप्रकार हम देखते है कि सकल्प के आधार पर अनिष्यन्न कार्य में प्रयोजनवश निष्यन्न कार्य के समान व्यवहार करनेवाला यह नय सत् और असत सभी को अपना विषय बनाता है।

सत् (अर्थात्मक जगत) व असत् (ज्ञानात्मक जगत) को विषय बनानेवाला नैगमनय ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनयों मे अर्थनय के साथ-साथ ज्ञाननय भी है।

इस परिवर्तनशील जगत का प्रत्येक प्राणी अपने विचारात्मक जगत में अनेक प्रकार की कल्पनायें तो किया ही करता है, साथ में अपने संभव-असंभव विकल्पों को साकार करने के लिये अनेक प्रकार के संकल्प भी करता हता है; तथापि यह आवश्यक नहीं कि जो योजनायें उसने अपने विचारों में बारों हैं, वे साकार हो ही जावें। चाहे वे कभी साकार हों या न हों, पर अभी विकल्पों में तो हैं ही।

उन संकल्पविकल्पों को विषय बनाने के कारण ही यह नैगमनय ज्ञाननय कहा जाता है, क्योंकि वे संकल्पविकल्प ज्ञानात्मक वस्तु ही हैं।

जिसतरह की कल्पनायें और संकल्पविकल्प किये गये हैं, वर्तमान जगत में वे वस्तुयें उसरूप में नहीं हैं, इसकारण उन्हें असत् कहा जाता है और उन संकल्पों-विकल्पों को विषय बनाने के कारण नैगमनय को असत को विषय . बनानेवाला नय कहा जाता है।

असत् अर्थात् ज्ञानात्मक जगत को विषय बनानेवाला यह नैगमनय (ज्ञाननय) लोकव्यवहार में सर्वाधिक प्रचलित एवं अत्यन्त उपयोगी नय है। यदि इस नय के संदर्भ में हम अपने दैनिक जीवन के व्यावहारिक प्रयोगों पर दृष्टि डालें तो हमें इसकी उपयोगिता सहज ही भासित होगी।

पंचकत्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भूतनैगमनय के सशक्त उदाहरण हैं। एक कोड़ाकोड़ी सागर पहले हुये ऋषभदेव एवं उनके पंचकत्याणकों को वर्तमान में होनेबाले पचकत्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवो में वर्तमानवत् ही व्यवहार किया जाता है।

'आज नीलांजना का नृत्य होगा और राजा ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण करेंगे' – प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा दी गई इसप्रकार की सूचनाओ को क्या हम असन्य मानते हैं?

नहीं, कदापि नहीं।

तो क्या सचमुच आज नीलांजना का नृत्य होगा या राजा ऋषभदेव दीक्षा लेंगे?

नहीं, यह भी सत्य नहीं है; क्योंकि राजा ऋषभदेव तो एक कोडाकोडी सागर पहले ही दीक्षा ले चुके हैं, आज तो वे सिद्धदशा में विराजमान है।

सम्पूर्ण स्थित को भलीभाँति समझनेवाले श्रोताओं या दर्शको को प्रतिष्ठवायायों की इसप्रकार की घोषणाओं से कोई परेशानी खड़ी नहीं होती; क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ भूतकालीन घटनाओं को वर्तमानवत व्यवहार किया जा रहा है।

यह सम्पूर्ण व्यवहार भूतनेगमनय की अपेक्षा ही संभव है। साधारण जनता भले ही नैगमनय का नाम न जानती हो, उसकी परिभाषा भी न समझती हो, तथापि उसकी कथन शैली से भलीभाँत परिचित है। यही कारण है कि उसे कोई उलझन खड़ी नहीं होती।

यह पंचकत्याणक प्रतिष्ठा विधि सबसे पहले किसी के कल्पनालोक अर्यात ज्ञानवगत में ही अवतरित हुई होगी, पश्चात कागज पर आई होगी और उसके बाद इसका क्रियान्वर्यन आरंभ हुआ है। यह ज्ञानजगत का अद्भुत उत्पादन है, जिसे नैगमनय अपना विषय बताता है।

इसीप्रकार भावीचौबीसी की प्रतिष्ठ को भावीनैगमनय एवं विद्यमान सीमन्धरादि बीस तीर्यंकरों की प्रतिष्ठ को बर्तमाननैगमनय के उदाहरण माने जा सकते हैं। श्रीपाल-मैनासुन्दरी आदि नाटकों को भी भूतनैगमनय की विषयभूत वस्तु मानी जा सकती हैं, क्योंकि उनमें भी भूतकालीन कार्यकलापो का वर्तमानवत व्यवहार होता है।

'धवल' में कहा गया है:-

"कंपि जरं दठ्ठूज य पावजजंसमानमं करेमाजं। जेगमजयेज अण्जई जेरइओ एस प्रुवोत्ति।।

किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते देखकर नैगमनय से कहा जाता है कि यह परुष नारकी है।"

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि पापियों की संगति में रहने मात्र से किसी को नारकी कह देना कहाँ तक उचित हैं? क्या ये सब कल्पनालोक की उडानें नहीं हैं? क्या लोक में भी ऐसे प्रयोग होते देखे जाते हैं? क्या सकल्पग्राही नैगमनय की परिभाषा उक्त कथन पर घटित हो सकती हैं? यदि हाँ तो किसप्रकार?

हाँ, यह सत्य है कि नैगमनय का यह विषय कल्पनालोक मे ही उत्पन्न होता है। कल्पनालोक का अर्थ हैं – ज्ञानजगत। किसी पुरुष को पापियों की सर्गात मे देखकर किसी ज्ञानी धर्मात्मा के चित्त में यह विकल्प उत्पन्न हुआ कि यह पुरुष इनकी सर्गात में पड़कर घोर पापभाव करेगा और अगले भव मे नरक जायेगा, अत: यह भविष्य का नारकी ही है।

अनिष्यन्न कार्य में निष्यन्न कार्य जैसा अर्थात् भविष्य की पर्याय में भूत या वर्तमानपर्याय जैसा व्यवहार करनेवाला नैगमनय उसे आज ही नारकी कहेगा। दूसरी बात यह भी तो है कि सकल्पग्राही नैगमनय ने जानी के चित्त में उत्पन्न उक्त विकल्प या सकल्प को ही तो ग्रहण किया है।

इसप्रकार नैगमनय की यह परिभाषा कि अनिष्यन्न भावीकार्य में निष्यन्न भूत या वर्तमानकार्यवत् व्यवहार करनेवाले संकल्पग्राही ज्ञान भावीनैगमनय है, उक्त कथन पर भलीओंति घटित होगी।

लोक में भी हम इसप्रकार के आणित प्रयोग प्रतिदिन करते रहते हैं।
मेडिकल कॉलेज मे प्रविष्ट छात्र को डॉक्टर कहना, राजपुत्र को राजासाहब कहना — इसीप्रकार के प्रयोग है, जो क्रमशः वर्तमान व भावीनैगमनय के उदाहर को प्राप्त भरत को भी भरत चक्रवर्ती कहना, वीक्षित या सिद्धदश को प्राप्त भरत को भी भरत चक्रवर्ती कहना भृतनैगमनय के उदाहर को हैं।

१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, पृष्ठ ४२७

भाई! यहाँ पापियों की सगित में रहनेवाले को नारकी कहकर कोई गाली नहीं दी जा रही है, अपितु उसकी भावीपर्याय का संकेत किया जा रहा है। इसी नय के आधार पर हम धर्मात्मा साधुओं की संगति करनेवालों को सिद्ध भी कह सकते हैं। भावींलगी संतों को सिद्ध कहना भी इसीप्रकार का प्रयोग है। इस संदर्भ में पजन की निम्मांकित पंक्तियाँ इष्टब्य हैं—

"चलते-फिरते सिर्द्धो-से गुरु, चरणों में शीश बुखते हैं। हम चलें आपके कवमों पर, नित यही भावना भाते हैं।।""

उक्त पिक्तयों में गृहओं को चलते-फिरते सिद्धों के समान अथवा चलते-फिरते सिद्ध ही कहा गया है। सिद्ध तो कभी चलते-फिरते नही है, तथापि सच्चे साधक भविष्य में निश्चित रूप से सिद्ध होने वाले हैं। अत उन्हें आज ही सिद्ध या सिद्ध जैमा कहा गया है। यह एक प्रकार से भावीनैगमनय का ही प्रयोग है।

ज्ञाननय का स्बरूप स्पष्ट करते समय गत प्रकरण में जो कुछ भी कहा गया है, लगभग वह सब इस नैगमनय के सन्दर्भ में भी समझना चाहिए, क्योंकि यह नैगमनय ही एकमात्र ज्ञाननय है।

अभी तक नैगमनय का जितना भी कथन किया गया है, वह सब ज्ञाननय के रूप में ही किया गया है, परन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नैगमनय ज्ञाननय के साथ-साथ अर्थनय भी है।

अत नैगमनय की परिभाषा एवं भेद-प्रभेद दोनों ही दृष्टियों से किये जाना आवश्यक है। यदि ऋननय की अपेक्षा यह संकल्पग्राही नय है और इसके भृत, भावी एवं वर्तमाननैगमनय -ऐसे कालकृत तीन भेद हैं तो अर्थनय की दृष्टि से इसकी परिभाषा क्या है और इमें कितने विभागों में बौटा जा सकता है-यह भी विचारणीय विषय है।

द्रव्य-गुण-पर्यायात्मक वस्तु ही अर्थ है; अतः अर्थनय की दृष्टि से नैगमनय की विषयभत वस्त में द्रव्य, गण, पर्याय-सभी समा जाते हैं।

अब यह देखना है कि यह नैगमनय द्रव्य, गुण व पर्याय को किस रूप मे अपना विषय बनाता है।

अर्थनय की अपेक्षा नैगमनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते हैं —

"अर्थनय की अपेक्षा करने पर नैगमनय का लक्षण 'एक को ग्रहण न

१ अर्थना, देव-शास्त्र-गृह पुजन, जयमासा

करके दो को ग्रहण करना' है। अर्थात् संग्रहनय के विषयभूत अभेद को तथा व्यवहारनय के विषयभूत भेद को दोनों को ही युगपत्, परन्तु मुख्य-गौण के विकल्प से ग्रहण करना नैगमनय है।

वहाँ संग्रहनय अनेको में अनुगत सामान्य को ग्रहण करके बस्तु को एक मानता है और व्यवहारनय उसी वस्तु मे अनेकों द्रव्य, गुण व पर्यायगत विशेषों का ग्रहण करके उसे अनेकरूप मानता है। जैसे 'जीव एक है-यह मग्रहनय कहलाता है और 'जीव वो ग्रकार का है.—समारी व मुक्त'-यह व्यवहारनय कहलाता है, परन्तु इन दोनो नमों के विषयों को मुख्य-गौणभाव से यगपत ग्रहण करना नैगमनय का विषय है।

उससे कहीं सग्रहनय का अभेद विषय मुख्य होता है तो व्यवहारनय का भेद विषय गौण हो जाता है। जैसे — जो यह ससारी व मुक्त दो प्रकार का कहा जा रहा है, वह वास्तव मे एक जीव ही है। कहीं व्यवहारनय का भेद विषय मृख्य हो जाता है और सग्रहनय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे — यह जो एक जीव कहा जा रहा है, वही ससारी व मुक्त के भेद से दो प्रकार का है।

नैगम के इस लक्षण का विषय सत्ताभृत पदार्थ ही है, क्योंकि यह अर्थनय है। $^{17}$ 

इस सदर्भ में आचार्य विद्यानींद का निम्नांकित कथन भी द्रष्टव्य है:--

धर्मयोधीर्मेजोवापि विवक्षा धर्मधर्मिजोः ।। र

अथवा 'नैक गमो नैगम' — इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो एक को विषय नहीं करता, उसे नैगमनय कहते हैं। अर्थात् जो मृख्य-गौण रूप से दो धर्मों को, दो धर्मियों को अथवा धर्म व धर्मी दोनों को विषय करता है, वह नैगमनय है।"

उक्त कथन पर ध्यान देने से एक बात स्पष्ट होती है कि इस दृष्टिकोण से देखने पर इसमें तीन बाते मख्य हैं:—

- दो धर्मियों में एकता का संकल्प
- २. दो धर्मों में एकता का संकल्प
- ३. धर्म व धर्मी मे एकता का संकल्प

उक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य-गुण-पर्याय सभी को विषय

नवदर्पण पष्ट २२३

२ तत्त्वार्च श्लोक्नार्तिक, नवविवरण, श्लोक ३४

बनानेवाले इस व्यापकनय को मुख्यतः तीन भेदों में विभाजित किया जा सकता हैं:—

- द्रव्यनैगमनय (धर्मियो की अपेक्षा),
- २ पर्यायनैगमनय (धर्मों की अपेक्षा),
- द्रव्यपर्यायनैगमनय (धर्म व धर्मी युगपद् दोनो की अपेक्षा)।
   दो धर्मियों में एकता के संकल्प का नाम ही द्रव्यनैगमनय है। इसके दो

भेट हैं:−

- १. शुद्धद्रव्यनैगमनय, २ अशुद्धद्रव्यनैगमनय।
- दो धर्मों मे एकता के सकल्प का नाम पर्यायनैगमनय है। इसके तीन भेद हैं:-
  - १ अर्थपर्यायनैगमनय, २ व्यंजनपर्यायनैगमनय,
  - 3 अर्थ-व्यंजनपर्यायनैगमनय।
- धर्म व धर्मी मे एकता के सकल्प का नाम द्रव्यपर्यायनैगमनय है। इसके
- १ शुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगमनय, २. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगमनय,
- शुद्धद्रव्यव्यजनपर्यायनैगमनय, ४. अशुद्धद्रव्यव्यजनपर्यायनैगमनय।
   नैगमनय के उक्त सम्पूर्ण भेद-प्रभेदों को निम्निलिखित चार्ट के माध्यम

से भी भली-भांति समझा जा सकता है:—
नैगमनय
जाननय की अपेक्षा

१. भृतनेगम२ वर्तमाननेगम३ भावी १. इव्य २. पर्याय ३. इव्यपयांय
नैगम नैगम नैगम नैगम नैगम
१. अशुद्धद्रव्यनेगम
१. अशुद्धद्रव्यनेगम
१. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनेगम २. व्यजनपर्यायनेगम
१. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनेगम २. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनेगम
१. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनेगम
१. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनेगम
१. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनेगम
१. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनेगम

इसप्रकार ज्ञाननय की अपेक्षा तीन भेद एवं अर्थनय की अपेक्षा नौ भेद --कल मिलाकर नैगमनय के बारह भेद हो जाते हैं।

इन सबकी विशेष जानकारी के लिए श्लोकबार्तिक आदि ग्रन्थों का अध्ययन करना जाहिये, विस्तारभय से यहाँ इससे अधिक लिखना इच्ट प्रतीत नहीं होता।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि नैगमनय अत्यन्त व्यापक नय है। इसके पेट में द्रव्य-गुण-पर्यायरूप अर्थात्मक सत्-जगत एवं भूत, भविष्य और वर्तमानरूप ज्ञानात्मक असत्-जगत सब-कुछ समाया हुआ है।

#### २. संब्रहनय

संग्रहनय का विषय मात्र सत् पदार्थ ही है। 'सत्' का अर्थ है:— सत्ता— अस्तित्व। जिस पदार्थ की लोक में सत्ता है, अस्तित्व है, उसे ही सत् कहते हैं। यह सत् उत्पाद-व्यय-धीव्य से युक्त होता है और इसे ही द्रव्य का लक्षण कहा गया है। अतः यह सहज सिद्ध है कि उत्पाद-व्यय-धीव्यमयी सत्ता ही द्रव्यसामान्य का स्वरूप है।

यह सत्ता वो प्रकार की होती है—महासत्ता और अवान्तरसत्ता।
महासत्ता को विषय बनानेवाला सग्रहतय शृद्धसग्रहतय कहा जाता है और
अवान्तरसत्ता को विषय बनानेवाला संग्रहतय अशुद्धसग्रहतय कहा जाता है।
शृद्धसंग्रहतय को सामान्यसंग्रह, परसंग्रह एवं अशुद्धसंग्रहतय को
विशेषसग्रह, अपरसंग्रह नामों से भी अभिहित किया जाता है।

सग्रहनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए नयचक्रकार लिखते है:-

"अवरोप्परमविरोहे सब्बं अत्यिति सुद्धसंगहणे ।

होइ तमेव असूढं इिगजाइविसेसगहजेष।। <sup>२</sup> शृद्धसग्रहत्य में परस्पर में विरोध न करके सतृरूप से सब का ग्रहण किया जाता है और उसकी एक जातिविशेष को ग्रहण करने से वही अग्रद्धसंग्रहत्त्व कहा जाता है।"

सग्रहनय की परिभाषा देते हुये आचार्य विद्यानिन्दः लिखते हैं:"ऐकप्रयेन विशेषाणां प्रहणं संप्रहो नयः ।
स्वातरिविरोधेन बच्टेच्टाण्यां कर्षणन ।। रै

१ - उत्पादच्यायभाव्ययक्त सन्। मट देव्यकश्चम तत्त्वाबसय अध्यय । सप्र २००० २ दस्यस्वभावप्रकाशक त्यक्क साथा २००

३ इलोकवार्तिक, नथविवरण, इलोक ६३

प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणो द्वारा अपनी जाति का विरोध न करते हुए सभी विशेषों का कर्षचित् एकत्वरूप से ग्रहण करना सग्रहनय है।"

किसी एक विशेषता के आधार पर अनेक पदार्थों मे एकत्व स्थापित करना संग्रहनय की विशेषता है। 'सत्ता' एक ऐसी विशेषता है, जिसके आधार पर अलोकसहित लोक के सभी पदार्थों का सग्रह किया जा सकता है; क्योंकि सत्सामान्य की दृष्टि से सभी पदार्थ एक है।

सभी पदार्थी को अपने में समेट लेने में ममर्थ सत्सामान्य को ग्रहण करनेवाला सग्रहन्य शुद्धसंग्रहन्य कहा जाता है। चूकि सत्ता द्वस्य का लक्षण है, अन 'द्रव्य' शब्द में भी जगत की सभी वस्तुओं का ग्रहण हो जाता है।

छह दब्यों में एक दब्य जीव भी है। ध्यान रहे, न तो दब्य ही छह हैं और न पहने हव्य छह नहीं, छह प्रकार के हैं। इसीप्रकार जीव भी एक नहीं, अनन्त हैं, नथापि दब्यों के छह प्रकारों में जीव भी एक प्रकार है। यही कारण है कि उसे एक दब्य कह दिया जाता है।

मत्सामान्य द्रव्य का लक्षण है तो चित्सामान्य जीव का लक्षण है; अत चित्सामान्य की अपेक्षा सभी जीव एक है।

वस्तृतः बात यह है कि उक्त कथन में द्रव्यं या 'जीव' शब्द व्यक्तिवाचक शब्द नहीं, जातिवाचक शब्द है। जातिवाचक शब्द अपने में अपनी मम्पूर्ण जाति को समेटे रहते हैं, अत वे किसी एक बस्तु के वाचक न होकर अपनी जाति की अनेक बस्तुओं के बाचक होते हैं।

'जीव' शब्द अनन्त जीवो को अपने में समेटे हैं, अत. वह सग्रहनय का विषय हैं, पर यह मग्रहनय अशुद्धसंग्रहनय है, क्योंकि इसमें लोक के समस्त पद्मार्थों का सग्रह नहीं हो पाया है। एक जातिविशोध के पदार्थों का संग्रह होने से यह सग्रहनय तो है, पर सम्पूर्ण पदार्थों का सग्रह न होने से इसे शृद्धता प्राप्त नहीं है।

अस्तित्व महासत्ता है और चेतनत्व अवान्तरसत्ता। महासत्ता का ग्राहक सग्रहनय शृद्ध होता है और अवान्तरसत्ता का ग्राहक संग्रहनय अशृद्धमंग्रहनय है।

एक जाति के आधार पर जगत के अनन्तानन्त पदार्थों में एकता स्थापित करनेवाला यह नय मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी नहीं, अपितृ लौकिक दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है।

इस नय के अनुसार 'होना' भी एक जाति है; मात्र एक जाति नहीं,

अपित सबसे बड़ी जाति है; एकमात्र शृद्ध जाति है; इसके अतिरिक्त और सभी जातियाँ अशद्ध हैं, क्योंकि वे सबको संगृहीत करने मे समर्थ नहीं हैं।

एकमात्र 'होना' अर्थात् 'अस्तित्व' ही एक ऐसी जाति है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण जगत में एकता स्थापित हो सकती है। यही कारण है के अधार पर एकता स्थापित करनेवाने नय को ही शुद्धसंग्रहनये कहा जाता है, शेष सभी संग्रहनय अशद्धसंग्रहनय हैं।

क्षुद्र जातिबाद के आइम्बर में उलझे इस जगत ने कभी सोचा भी न होगा कि 'होना' भी एक जाति हो सकती है। इस जाति के अनुसार सभी चेतन और जड़ पदार्थ एक ही जाति के हैं। हम भी, तुम भी, और भी जो हैं, वे सभी एक 'हैं' जाति के ही हैंं। 'हैं' के अतिराक्त कोई ऐसी जाति नहीं, जो शृद्ध जाति हो, क्योंकि 'हैं' – इस एकमात्र जाति के आधार पर जो एकता स्थापित होती है, उसे ही शद्धसग्रहनय कहते हैं।

जो जातिवाद संग्रह का हेतु है, उसे आज हमने अपनी भूल से विग्रह का हेत बना लिया है।

एक बीतरागी देव-शास्त्र-गुरु के उपासक, एक बीतरागधर्म के अनुयायी हम सब आज एक तो किस्पत जातिबाद के चक्कर में बैसे ही विघटित होते जा रहे हैं, उम पर भी कुछ निहित स्वाधों द्वारा निरन्तर यह प्रचार किया जा रहा है कि अन्तर्जातीय सबंध करनेवालों के यहाँ मृितराज आहार नहीं ले सकते। उनके अनुसार एक धर्म के अनुयायी होकर भी खण्डेलवाल, अग्रवाल आदि जातियों में विभाजित लोग परस्पर में शाही विवाद नहीं कर सकते हैं।

कैसी नादानी भरी बात है कि जैन अप्रवाल वैष्णव अप्रवाल के यहाँ शादी भले ही कर ले, पर वह जैन खण्डेलवाल के यहाँ शादी नहीं कर सकता। धर्म की तुलना में क्षुद्र जातिवाद को अधिक महत्त्व देना धर्म का अवर्णवाद नहीं तो और क्या है?

मृतिराज तो धर्मगुरु हैं, जातियों की सुरक्षा उनका उत्तरदायित्व नहीं। क्षृद्र जातिबाद की सुरक्षा जातियों के ठेकेदार करे तो भले ही करें, धर्मगुरुओं को तो धर्म को ही प्रधानता देना चाहिये। वे कैसे धर्मगुरु हैं, जो धर्म की परबाह किये बिना क्षुद्र जातिबाद की सुरक्षा में अपना सब कुछ दांद पर लगा रहे हैं।

भाई! क्षायिक सम्यग्ट्रप्टी चक्रवर्ती भरत ने म्लेच्छ राजाओं की बत्तीस हजार कन्याओं से शादी की थी। भरत चक्रवर्ती ने ही क्यो, तीर्थंकर शान्तिनाथ चक्रवर्ती ने भी तो बत्तीस हजार म्लेच्छ कन्याओं से शादी की थी। क्या जनके घर भी मनिराज आहार नहीं लेते होंगे?

यदि जिनधर्म में अन्तरजातीय शादियों का निषेध होता तो जिनधर्म के कर्णधार तीर्थंकर और चक्रवर्ती ऐसा क्यों करते? क्या आज के लोग उनसे भी अधिक धर्मात्मा हो गये हैं?

दूसरी बात यह भी तो है कि जगत से कटे बीतरागी सन्तों को यह पता भी कैसे चलेगा कि किन-किन लोगों ने अपनी जाति में शादियों की हैं और किन-किन ने अन्तरजातीय? निरन्तर बिहार करनेवाले बनवासी सन्तों को इनती फुनंत कहाँ कि वे किसी की जाति पुछतं फिने? वे तो निरन्तर अपनी आत्मा में ही मन्न रहनेवाले बीतरागी सन्त हैं। आचार्य कृन्दकृन्द ने तो मृनिराजों के लिये लीकिक जनों से संसर्ग का बड़ी कड़ाई से निषेध किया है, पर कलियुग की बलिहारी है कि सन्त भी इन लीकिक बातों मे लौकिक जनों के ममान ही उलकाने जा रहे हैं।

बीतरागी मुनिराज तो इस लीकिक क्षुद्र जातिवाद से बहुत ऊपर उठ चुकते हैं। उन्हें इन बातों से क्या? उन्हें तो जो भी साधर्मी नवधा भक्तिपूर्वक उनकी विधि के अनुसार निर्दोष आहार दें, उसी के यहाँ ३२ अंतराय और ४६ होष टालकर आहार ग्रहण कर लेना चाहिये; पर पथ्योगोह में ऐसे लोगो को जितनी चिन्ता येन-केन-प्रकारण अपने पंच के प्रचार की रहती है, उतनी मूल जिनधर्म की नहीं, अपने आत्मा के हित-अहित की भी नहीं।

'तत्त्वार्थमुत्र' मे नामकर्म की प्रकृतियों के प्रकरण मे पाच प्रकार की जातियों का निरूपण किया गया है, जो इसप्रकार हैं – एकेन्द्रिय जाति, डीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतिरिन्द्रिय जाति एवं पचेन्द्रिय जाति।

इसके अनुसार हम सभी पर्चेन्द्रिय जाति के जीव हैं; जिनमे देव, नारकी और मनुष्यों के साथ-साथ पर्चेन्द्रिय तिर्मच भी समा जाते हैं। भाई! अकेली खण्डेलवाल, अग्रवाल आदि ही जातियाँ नहीं हैं, जितने भी समूहवाचक शब्द है. लगभग सभी जातिवाचक सजायें ही हैं।

इसके अनुसार द्रव्य भी एक जाति है, जीव भी एक जाति है, मनुष्य भी एक जाति हैं और पुरुष भी एक जाति है। इसग्रकार अनन्त प्रकार की अनन्त जातियाँ हैं और हम उनमें से किसी एक जाति के नहीं, अनेक जातियों में एक साथ ही शामिल हैं, क्योंकि हम द्रव्य भी हैं, जीव भी हैं, मनुष्य भी हैं और पुरुष भी हैं।

उक्त सदर्भ मे यदि कोई प्रश्न करे कि हमें अपनी ही जाति में शादी

करनी चाहिये या अन्य जाति में, तो यही कहा जायेगा कि यदि आपका तात्पर्य मनुष्यजाति से हैं तो अपनी जाति में शादी करना चाहिये, क्योंकि किसी मनुष्य का देव या तिर्यंच से शादी करना व्यावहारिक नहीं हैं; तथा यदि आपका आशय पुरुषजाति से हैं तो अन्य जाति में ही शादी करना चाहिये; क्योंकि पुरुष की शादी पुरुष से संभव नहीं है, स्त्रीजाति में ही पुरुष को शादी करना उचित है।

यद्यपि 'जैन' एक धर्म का नाम है, तथापि 'जैन' शब्द समूहवाचक होने से जातिवाचक संज्ञा है; अत. जैन भी एक जाति ही है और धर्मानुकूल जाति है। अत. जैनों के मतों के यहाँ किया गया सबध भी जातीय सबंध ही है, अन्तरजातीय नहीं।

संग्रहनय के स्वरूप पर गहरी दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि यह नय सामाजिक एकता की दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी नय है, क्योंकि यह नय जाति का सम्यक् स्वरूप बताकर जानिबादका जहर उतारनेवाला सम्यक्नय

है।

यह नय विभिन्न स्तरो पर किसी भी एक जाति (समानता) को आधार बनाकर विभिन्न पदार्थों में एकता स्थापित करने के लिये एकता के सूत्र खोजनेवाला नय है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि इस नय का एकमात्र कार्य विभिन्न सत् पदार्थों में समानता के आधार पर एकता स्थापित करना ही है।

## ३. व्यवहारनय

सग्रहनय द्वारा संगृहीत पदार्थों में विधिपूर्वक भेद करना व्यवहारनय है। <sup>त</sup>सग्रहनय के समान यह भी शृद्ध और अशृद्ध के भेद से दो प्रकार का है। जैसा कि कहा गया है:—

"जं संगृहेण गहियं भेयइ अत्यं असुद्ध सुद्धं वा ।

सो ववहारो बुविहो असुद्धसुद्धत्यभेयकरो।।?

जो संग्रहनय के द्वारा गृहीत शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ का भेद करता है, वह व्यवहारनय है। अशुद्ध अर्थ का भेद करनेवाला अशुद्ध व्यवहारनय है और शुद्ध अर्थ का भेद करनेवाला शुद्धव्यवहारनय।"

१ सम्रहेण गृहीनानामर्थाना विधिपूर्वक ।

योऽनहारो विभाग स्थाद व्यवहारो तय स्मृत ।।
-- इलोकवार्तिक, नयविवरण, इलोक ७२

२ इब्बरेबभावप्रकाशक नयबक्र, गांचा २०९

शुद्धव्यवहारनय को सामान्यव्यवहारनय एवं अशुद्धव्यवहारनय को विशोषव्यवहारनय भी कहते हैं।

महासत्ता की अपेक्षा सभी पदार्थ सन्मात्र हैं, एक हैं, द्रव्य हैं-इस शुद्धसंग्रहनय के विषय को विभाजित करके कहना है कि द्रव्य छह प्रकार, के हैं:- जीव, पुदगल, धर्म, अध्यमं, आकाशएवं काल। इसप्रकार भेट करनेवाला व्यवहारनय शुद्धव्यवहारनय है, क्योंकि इसने शुद्धसंग्रहनय के विषय को विभाजित किया है।

अवान्तरसत्ता के आधार पर सभी जीवों में एकत्व स्थापित करनेवाले अशुद्धसंग्रहनय के विषयभूत 'जीव' नामक द्रव्य को भी विभाजित करके कहना कि जीव दो प्रकार के होते हैं:- संसारी और मुक्त, अशुद्ध्यवहारनय का कार्य है, क्योंकि इस कथन में अशुद्धसग्रहनय के विषय को विभाजित किया गया है।

अशुद्धव्यवहारनय के माध्यम से किया जानेवाला यह विभाजन निरन्तर तबतक चलता रह सकता है, जबतक कि स्थिति अविभाज्य अश तक न पहुँच जाय।

इस सन्दर्भ में स्वामी कार्तिकेय का निम्नांकित कथन द्रष्टच्य है.-

# "जो संगहेण गहिबं, विसेसरहिबं पि भेददे सदबं । परमाणपञ्जात ववहारणओ हवे सो ह।।

, जो नय सम्रहनय के द्वारा अभेदरूप से गृहीत बस्तुओं का परमाणु पर्यन्त भेद करता है, बहु व्यवहारनय कहलाता है।"

यदि व्यवहारतय संग्रहतय के द्वारा सगृहीत पदार्थों को अन्तिम बिन्द तक विभाजित करता है तो सग्रहतय व्यवहारतय द्वारा विभाजित पदार्थों को उस अन्तिम बिन्दु तक संगृहीत करता है कि जिसमे सम्पूर्ण जगत ही समाहित हो जाता है।

इसप्रकार संग्रह और व्यवहारनय एक-दूसरे के विरुद्ध कार्य करनेवाले होने पर भी एक-दूसरे के पूरक नय हैं। यदि सग्रहनय सीध है, समास है तो व्यवहारनय विच्छेद हैं, बिग्नह है। यदि संग्रहनय भेद में अभेद स्थापित करनेवाला अभेदकनय है तो व्यवहारनय अभेद में भेद करनेवाला भेदकनय। इन दोनों नयो की दिशा एकदम एक-दसरे के विपरीत है। ये दोनों नय

इन दाना नया का दिशा एकदम एक-दूसर के विपरात ह

मथानी की डोरी के उन दोनो छोरों के समान हैं, जो एक-दूसरे के विरुद्ध ताकत लगाते हैं। एक छोर के आगे बढ़ने पर दूसरे का पीछे हटना अनिवार्य हो जाता है। एक-दूसरे के आगे बढ़ने और पीछे हटने की निरन्तर गतिशील इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही दहीं में से मनस्वन निकलता है।

तत्त्वरूपी मक्खन की प्राप्ति के लिये संग्रह-व्यवहार की यह मथन-प्रक्रिया निरन्तर चलना अत्यन्त आवश्यक है। सादृश्यास्तित्व से स्वरूपास्तित्व के छोर तक और स्वरूपास्तित्व में सादृश्यास्तित्व के छोर तक निरन्तर घुमनेवाला यह नयचक्र वस्तुस्वरूप समझने का, प्रतिपादन करने का अमोघ चक्र है।

इन दोनो नयो के परस्पर सबध के संदर्भ मे जैनेन्द्र वर्णी के विचार द्रष्टव्य

"मामान्य रूप को ग्रहण करनेवाला सग्रहनय है और विशेष रूप को ग्रहण करनेवाला व्यवहारनय है। संग्रहनय किसी भी वस्तु को – चाहे वह महामत्ता रूप हो या अवान्तरमत्ता रूप हो - अद्वैत रूप में देखता है और व्यवहारनय उसके द्वारा ग्रहण की गई उसी अद्वैत महामत्ता मे व अवान्तर सत्ता मे हैत जरान्त कर देता है।

अद्वैत देखने के कारण मग्रहनय शुद्धडय्यार्थिकनय कहलाता है और द्वैत देखने के कारण व्यवहारनय अशुद्धडव्यार्थिकनय कहलाता है। अशुद्ध कहने के तारपर्य यह नहीं कि उसका विषय असत् है, बल्कि यह है कि वह भेट-गाहक है।

सामान्य व विशेष दोनो अश वस्तु मे साथ नसाथ रहतं है, इसलिये उनके ग्राहक संग्रह व व्यवहारनय भी सदा साथ रहते है, या यो कहिये कि वे दोनों सगे भाई है। सप्रह के बिना व्यवहार का और व्यवहार के बिना सग्रह का कोई विषय नहीं, जैसे कि पिता के बिना प्त्र और पृत्र के बिना पिता का कोई अर्थ नहीं।

"यहाँ यह समझना कि जहाँ भेद डालने का काम हो, वहाँ तो व्यवहारनय का व्यापार होता है और जहाँ उन भेदों में से किसी एक को पृथक् निकालकर एक जातिरूप स्थापित करने का काम हो, वहाँ सग्रहनय का व्यापार होता है। यही व्यवहार व संग्रहनय की मैत्री है।<sup>2</sup>"

उक्त कथन में संग्रहनय को शुद्धद्रव्यार्थिकनय और व्यवहारनय को

१ नयदर्पण, पष्ठ ३२०

२ बही, पुष्ठ ३२१

अश्दुद्धवयार्थिकनय कहा गया है। यद्यपि उक्त कथनान्सार सम्रहनय शुद्धव्यार्थिकनय है, तथापि उसे शुद्धसंग्रहनय व अशुद्धसंग्रहनय के रूप में भी विभाजित किया गया है। इसीप्रकार व्यवहारनय उक्त कथनान्सार अशुद्ध द्वयार्थिकनय है, तथापि उसके भी शुद्धव्यवहारनय व अशुद्ध व्यवहारनय ऐसे दो भेद किये गये हैं।

सग्रह को शुद्धद्रव्यार्थिक व व्यवहार को अशुद्धद्रव्यार्थिक कहने की अपेक्षाये जुटी है और सग्रह-व्यवहार दोनों के ही शुद्धाशद्ध भेद करने की अपेक्षायें जुटी। सभी अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण यथास्थान किया जा चुका है, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

बस्तुस्बरूप को समझने में तथा प्रतिपादन करने में परस्पर बिरुद्ध स्वभाव बाले इन संग्रह और व्यवहारतयों की उपयोगिता को गहराई से समझने के लिये बस्तु के उन पक्षों क्रांसमझ लेना अत्यन्त आवश्यक है, जिन एकों पर ये तथ प्रकाश डालने हैं।

इस लोक में जो भी अनन्तानन्त पदार्थ है, वे सभी एक-दूसरे से अत्यन्त पृथक् सर्वप्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्र पदार्थ है और अएनी-अपनी परिणति के कर्त्ता-धर्ना-हर्त्ता भी स्वय ही है।

परस्पर भिन्न उन सभी पदार्थों मे यदि कुछ विशेषताये ऐसी होती हैं, जो उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों मे नही पायी जाती हैं तो कुछ ऐसी भी विशेषताये है, जो अन्य पदार्थों मे भी पाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि उन पदार्थों मे जहाँ एक और अते क समानताये पाई जाती है तो दूसरी ओर असमानताये भी कम नहीं हैं।

इन समानताओं और असमानताओं के आधार पर ही संग्रह और व्यवहारनय अपना काम करते हैं।

समानताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न पदार्थों में एकता स्थापित करना सग्रहनय का काम है और असमानताओं के आधार पर उन्हें अनेक भेदों में विभाजत करना व्यवहारनय की विशेषता है।

ध्यान रखने की बात यह है कि समानताओं के आधार पर जो एकता स्थापित की जाती है, उसका तात्पर्य यह कदापि नहीं होता कि अनेक पदार्थ मिलकर एक हो जाते है। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता तो भिन्त-भिन्न ही रहती है। प्रत्येक पदार्थ की भिन्न-भिन्न सत्ता की स्वीकृतिपूर्वक भिन्नता को गौण करके समानता के आधार पर एकता को जानाना या मुखरित करना सम्रहत्य का काम है। यदि अनेक पदार्थों मे सर्वथा एकत्व या अद्वैत स्वीकार कर लिया जायेगा तो अद्वैतैकान्त का प्रसंग उपस्थित होगा।

इसीप्रकार सर्वथा द्वैत भी जैनदर्शन को स्वीकृत नहीं है, क्योंकि सामान्य गुणों के आधार पर जो एकता स्थापित हुई है. वह भी काल्पनिक तो नहीं है, क्योंकि अनेक द्रव्यों में विभिन्न अपेकाओं से समानता तो है ही; जो है, उससे इन्कार कैसे किया जा सकता है?

यदि समानता के आधार पर जातिगत एकता को स्वीकार न किया गया तो फिर आपने जिनकी कल्पना भी न की होगी, ऐसी अनेक व्यावहारिक किटनाइयाँ खडी हो जायेगी। जातिबाचक संज्ञाओं के अभाव में कोई मनुष्य तो होगा ही नहीं; सब रमेश, सुरेश ही होंगे। निकसी को अध्यापक कहना संभव होगा और न किसी को छात्र, क्योंकि अध्यापक और छात्र संज्ञाएँ समानता के आधार पर ही स्वापित होती हैं। अधिक क्या कहें, न तो किसी को जीव कहना सभव होगा, न द्रव्य, क्योंकि किसी व्यक्तियशिष को उसके जीवत्व के आधार पर ही जीव कहा जाता है।

व्यक्ति का अपने माँ-बाप द्वारा दिया हुआ तो एक ही निरर्थक नाम होता है, पर वह अपनी अनेक विशेषताओं के कारण अनेक समुदायों का सदस्य • होने से अनेक जातिगत नामों से प्रतिदिन अभिहित किया जाता है।

क्या एक ही व्यक्ति जैन, डॉक्टर, श्रावक, प्रौढ़, मुमुक्षु, गुजराती, परुष – सब एकसाथ नहीं हो सकता है?

हो सकता है, अवश्य हो सकता है; क्योंकि उसमें ये सब विशेषतायें एकसाथ विद्यागत हैं।

इसीप्रकार क्या जैन वह अकेला ही है, डॉक्टर वह अकेला ही है, मुमुक्ष वह अकेला ही है, पुरुष वह अकेला ही है, श्रावक भी वह अकेला ही है?

नहीं, कदािप नहीं; क्योंिक और भी अनेक व्यक्ति डॉक्टर, जैन, श्रावक, मुमुक्षु एवं पुरुष हैं। यह डॉक्टर आदि शब्द या नाम मात्र उसे ही अभिहित नहीं करते, उसके साथ अन्य अनेक व्यक्तियों के भी अभिहित करते हैं। पर यह भी ध्यान रखने के बात है कि डॉक्टर आदि शब्द यदि अनेक व्यक्तियों के बावक हैं तो इस कारण अनेक डॉक्टर मिलकर एक नहीं हो जावेंगे, रहेंगे तो सब भिन-भिन्न ही।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न होने पर भी यदि हम उनमें समानता के आधार पर भी एकता स्वीकार न करेंगे तो समस्त व्यवहार के लोप का प्रसंग उपस्थित हो जावेगा।

इसीप्रकार अकेली जातिगत समानताओं के आधार पर स्थापित एकता

से ही सम्पूर्ण व्यवहार संचालित नहीं हो जाता, विभिन्नताओं के आधार पर व्यवहारनय द्वारा किया गया विभाजन भी अत्यन्त आवश्यक है।

यदि व्यवहारनय द्वारा शृद्धसंग्रहनय के विषय को विभाजित नहीं किया जाता तो सभी सन्मात्र होकर रह जाते; कोई जीव नहीं होता, अजीव नहीं होता, संसारी नहीं होता, मुक्त नहीं होता। अधिक क्या कहें? जब जीव ही नहीं होता, सन्त्य ही नहीं होता। सन्त्य ही नहीं होता। सन्त्य हो नहीं होता। सन्त्य ही नहीं होता। सन्त्य ही कहीं रह जाती हैं? ऐसी स्थित में व्यक्ति की स्वतन्त्र मत्ता ही समाप्त हो जाती तो फिर व्यक्तियों के समहरूप समदाय भी कहीं रहता?

इसप्रकार व्यक्ति और जाति दोनो के ही लोप का प्रसग उपस्थित हो जाता है।

व्यक्ति से लेकर सन्मात्र द्वव्य तक और सन्मात्र द्वव्य से लेकर व्यक्ति तक के बीच अनेक छोटी-बडी जातियाँ हैं, जिनके आधार पर समस्त व्यवहार संचालित होता है।

सगठन का आधार संग्रहनय है और विघटन का आधार व्यवहारनय। समाज के विकास और व्यवस्था के लिये दोनों की ही अत्यन्त आवश्यकता है। सामाजिक विकास के लिये सगठन की आवश्यकता से तो सभी भली-भाति परिचिन है, इसके सबंध मे विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नही है, किन्तु विघटन भी समाज के लिये कितना उपयोगी है, इस पर किचिन् विचार अवश्य अपेक्षित है।

हमारे इस भारत देश की समृद्धि के लिये जितनी आवश्यक इसकी अखण्डता हैं, प्रान्तो, जिलों आदि मे विभाजित करना भी उससे कम आवश्यक नहीं; विकास और व्यवस्था के लिये विभाजन आवश्यक ही नहीं, अतिवार्य हैं।

ध्यान रखने की बात यह है कि यह विभाजन अखण्डता को खण्डित करनेवाला नहीं होना चाहिये। जिसप्रकार अखण्डता को कायम रखकर व्यवस्था के लिये किया गया विभाजन देश को सुखी और समृद्धि करता है, उसीप्रकार सम्मात्र को कायम रखकर किया गया विभाजन वस्तुस्वरूप को समझने के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

समिष्ट की ओर ले जाने वाला संग्रहनय है और व्यक्ति की ओर ले जानेवाला व्यवहारनय।

व्यक्तियों को समाज के रूप में संग्रह करनेवाला नय संग्रहनय है और समाज को अपने वर्गों में विभाजित करते हुए व्यक्ति तक पहुँचाना व्यवहारनय का कार्य है।

लोक में व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। व्यक्ति की उपेक्षा करनेवाला समाज और समाज की उपेक्षा करनेवाला व्यक्ति—दोनों ही अभीष्ट की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं होते। दोनों में से किसी की भी उपेक्षा उचित नही है; संभव भी नहीं है; दोनों के समृचित समादर में ही समाज व व्यक्ति का हित निहित है।

सादृश्यास्तित्व से लेकर स्वरूपास्तित्व के बीच ऐसे अनेक बिन्द हैं, जो संग्रह व व्यवहार दोनो ही नयों के विषय बनते हैं, पर दोनो नयों के दृष्टिकोण अलग-अलग होने से दोनों के मख परस्पर विरुद्ध ही रहते हैं।

संग्रहनय सग्रहोन्मुखी है और व्यवहारनय विभाजनोन्मुखी। जब हम जीवों को गतियों की अपेक्षा चार भागों में विभाजित करते हैं और कहते हैं कि जीव के चार प्रकार हैं —दंव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी, तब मनुष्य व्यवहारनय का विषय बनता है; किन्तु जब हम 'मनुष्य' शब्द से मनुष्य गति के समस्त जीवों का सग्रह करते हैं, तब वह संग्रहनय का विषय बनता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दृष्टियों से देखे जाने पर 'मनुष्य' संग्रह और व्यवहार होनो ही नगों का विषय बन जाता है।

सग्रह-व्यवहार के इस चक्र के मध्य स्थित असख्य बिन्दुओं को हम अपनी आवश्यकतानुसार ग्रहण करने रहने हैं और अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये उनके संग्रह और व्यवहारपने का उपयोग किया करते हैं।

परस्पर विरुद्ध दिखनेवाले सग्रहनय और व्यवहारनय उन दो व्यापारी बन्धुओं के ममान हैं, जिनमें एक माल खरीदने का काम करता है और दूसरा बेचने का। यद्यापि खरीदने और बेचने की क्रियाएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं, तथापि उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं हैं, अपितृ वे एक-दूसरे की पूर्क क्रियाएँ हैं; क्योंकि यदि खरीदनेवाला भाई माल खरीदकर न लाये तो फिर बेचनेवाला भाई बेचना क्या हैं की क्या कि स्वीदनेवाला मात्र से क्या लाभ होनेवाला हैं लाभ तो खरीदने एवं बेचने —दोनों क्रियाओं के सम्पन्न हो जाने पर ही होनेवाला हैं। खरीदन-बंचन बेचने ब्योने क्या विराद्ध होती क्रियाओं के सम्पन्न हो जाने पर ही होनेवाला है। खरीदन-बंचन बेचन बेचने न्यानिकात है। यह क्रिया जितनी अधिक होनेवाला है।

इसीप्रकार व्यवहारनय संग्रहनय द्वारा सगृहीत विषयों को विभाजित करता है और संगृहनय व्यवहारनय द्वारा विभाजित विषयों को सगृहीत करता है अप प्रस्पर विकट्ट प्रतीत होती हैं, तथापि प्रस्पर कोई विरोध नहीं है, ऑपन् वे एक-दुसरे की प्रक क्रियाएँ ही हैं; क्योंकि यदि संग्रहनय द्वारा अनेक पदार्थ संगृहीत नहीं किये जावेंगे तो व्यवहारनय विभाजन किसका करेगा? इसीप्रकार यदि व्यवहारनय द्वारा पदार्थ विभाजित नहीं होंगे तो सग्रहनय किसका संग्रह करेगा?

सग्रह और विभाजन की यह क्रिया ज्ञान में जितनी अधिक सम्पन्न होगी, वस्तुस्वरूप भी ज्ञान में उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतिभासित होगा।

इसप्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणो से वस्तुस्वरूप के प्रतिपादक, अद्वैत और द्वैत के ग्राहक ये सग्रह और व्यवहारनय लौकिक और पारलौकिक दोनो ही दृष्टियों से अत्यन्त उपयोगी एवं जिनागम के आधारभूत नय हैं।

### ४. ऋजुसूत्रनय

यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि द्रव्याधिकनय सामान्यग्राही होता है और पर्यायाधिकनय विशेषग्राही। सामान्यग्राही द्रव्याधिकनयो मे अद्वैतग्राही सग्रहनय, द्वैतग्राही व्यवहारनय एव उभयग्राही व सकल्पग्राही नैगमनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब विशेषग्राही पर्यायाधिकनय के रूप में स्नुजसननय की चर्चा ग्रसग्राप्त है।

क्षणध्वसी पर्यायों को ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय है। आचार्य श्री विद्यानींद के अनसार ऋजसत्रनय का स्वरूप इसप्रकार है:--

> "ऋजुसूत्रं क्षणध्वेंसि वस्तु सत् सूत्रयेद् ऋजु । प्राधान्येन गुणीभावादु द्रव्यस्यानर्पणातु सतः।।°

ऋजुसूत्रनय मुख्यरूप से क्षेण-क्षण मे ध्वंस होनेवाली पर्यायो को वस्तुरूप से विषय करता है, विद्यमान होते हुए भी विवक्षा नहीं होने से इसमें द्वय्य की गौणता है।"

यह ऋजुसूत्रनय भी दो प्रकार का है - १. सूक्ष्मऋजुसूत्रनय एवं २ स्थलऋजसत्रनय।

इन दोनों ऋज्सूत्रनयो की परिभाषा नयचक्र में इसप्रकार दी गई है --

"जो एयसमयवट्टी गेहणइ बच्चे धुवत्तपज्जायं ।

सो रिउसुतो सुहुमो सब्बंपि सद्दं जहा खणियं।।

मणुवाइयपञ्जाओं मणुसोति सगटि्ठबीसुबट्टंतो । जो भणइ तावकालं सो थुलो होइ रिउस्तो।।

१ इलोकबार्तिक, नयविवरण, इलोक ७४

इव्यम्बभावप्रकाशकं नयबङ्गं, गांधा २९०-२९९

जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्व पर्याय को ग्रहण करता है, उसे सुक्ष्मसुजुमुत्रनय कहते हैं। जैसे — सभी शब्द क्षणिक हैं। और जो अपनी स्थिति-पर्यन्त रहनेवाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक मनष्य-पर्यायक्ष से ग्रहण करता है, वह स्थलसुजसन्ननय है।"

अाचार्य देवसेन कृत नयचक्र में भी इसीप्रकार की गाथायें उपलब्ध हैं। मात्र इतना अन्तर है कि जहाँ इसमें 'सद्दं जहा खणियं' पाठ है, वहाँ उसमें 'सद जहा खणियं' पाठ है। 'सद्दं का अर्थ है शब्द और 'सद्'का अर्थ है सत्।

सूक्ष्मऋजुसूत्रनय एकसमयवर्ती अर्थपर्याय अर्थात् गुणपर्याय को अपना विषय बनाता है और स्थूलऋजुसूत्रनय अनेकसमयवर्ती व्यजनपर्याय अर्थात् द्वव्यपर्याय को अपना विषय बनाता है।

सृक्ष्मऋजुसूत्रनय को शुद्धऋजुसूत्र एव स्थूलऋजुसूत्रनय को अशद्धऋजसत्रनय भी कहते है।

ऋजुनूत्रनय के विषय के सदर्भ में आचार्य पूज्यपाद का निम्नांकित कथन भी दुष्टच्य है.-

"पूर्वापरांश्त्रिकालविषयानितशस्य वर्तमानकालविषयानावते अतीतानागतयोर्विनच्टानुत्पन्तत्वेन च्यवहाराभावात्। तच्य वर्तमान समयमात्रम्। तद्विषय पर्यायमात्रम्नाह्यमृज्सूत्रः।

यह नय पूर्वापर तीनो कालों के विषयों को ग्रहण न करके वर्तमानकाल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है, क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के अनुत्पन्न होने से उनमे व्यवहार नहीं हो सकता। और वह वर्तमान काल एक्समय मात्र का होता है। तथा एक समयवर्ती पर्यायमात्र को विषय करनेवाला ऋजसत्रनय है।"

उक्त कथन पर ध्यान देने पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब ऋजुसूत्रनय मात्र बर्तमान को ही विषय करता है और बर्तमान एक ममयमात्र है तो फिर स्थूलऋजुसूत्रनय का विषय अनेकसमयबर्ती मनुष्यादि पर्यायें कैसे हो सकती हैं?

यद्यपि यह बात परमसत्य है कि वर्तमान एक समयमात्र ही होता है, क्योंकि वर्तमान के एक समय पूर्व तक का काल भूतकाल तथा वर्तमान के एक समय बाद का काल मिष्टिया काल कहा जाता है। भूत-भविष्य के बीच मात्र एक समय ही रहता है, जो वर्तमानकाल कहा जाता है। बास्तविक

९ सर्वार्थीसद्धि, सुत्र ३३ की टीका

अर्थपर्याय –गुणपर्याय भी एक समयमात्र ही स्थिर रहती है और वही वास्तविक पर्याय है, अतः उसे ही शृद्धपर्याय कहते हैं।

यहाँ शृहपर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है, अपित अनेक पर्यायों के समुदायरूप पर्याय न होकर अकेनी एक पर्याय से है। चाहे वह पर्याय समल हो या निर्मल, पर अकेनी हो तो शृह ही है। यहाँ उसका एक्टब ही शृहता है। यही कारण है कि एकसमयवर्ती पर्याय को विषय बनाने वाल क्रमुजसनय को शहक्रमुजसनय कहा जाता है।

एकसमयवर्ती पर्याय के अत्यन्त सुक्ष्म होने से उसे विषय करनेवाले नय को सुक्ष्मऋजुगुत्रनय भी कहा जाता है और यही वास्तविक ऋजुगुत्रनय है. तथापि यह भी तो सत्य है कि वह एकसमयवर्ती पर्याय क्षयोपशम ज्ञान वालों की पकड में अनेक समय बाद ही आती है। बाद में भी वह सीधी पकड में कहाँ आती है? उसे तो अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जाता है। उसके माध्यम में कछ भी व्यवहार सभव नहीं है।

यही कारण है कि अनेक पर्यायों के समृहरूप मनुष्यादि व्यजनपर्यायों – ह्व्यप्यायों के आधार पर ही ऋजुमृत्रनय सबधी समस्त्र व्यवहार चलता है, जो कि अनुचित भी नहीं है, क्योंकि जिनागम में भी मनुष्य, देव, नारकी, नियंच आदि पर्यायों को 'पर्याय' मजा दी गई है। पर्यायायिकनय के छह भेदों के संदर्भ में इनकी चर्चा हो ही बची है।

ये मनुष्पादि पर्याये अनेक पर्यायों के समहरूप पर्याये हैं, अत अश्रुढ़ कही जाती हैं और इन्हें विषय बनानेवाले नय को भी अश्रुढुक्युज्सूत्रनय कहा जाता है। ये पर्याये सामान्यजन के भी बुद्धिगोचर होने से स्थूल हैं, अत इन्हें ग्रहण करनेवाले नय को स्थलक्युज्सत्रनय भी कहा जाता है।

यद्यपि वास्तिवक वर्तमान एक्समय का ही होता है. तथापि आज, इसी माह, इसी वर्ष, इसी शताब्दी में, इसी पंचम काल में, इसी अवसपिंणी में आदि को भी तो वर्तमान के रूप में ही कहा जाता है। क्या जिनागम में ऋष भदेव से लेकर महावीर तक ती तथंकरों को वर्तमान-चौबीसी के रूप में नहीं बताया गया है? क्या एक कोडा-कोडी मार पहले हुए ऋषभदेव को वर्तमान तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है?

इसतरह हम देखते हैं कि यदि निश्चयवर्तमान एकसमय का ही होता है तो व्यवहारवर्तमान दो समयों से लेकर करोडो वर्ष तक का भी माना जाता रहा है। इस व्यवहारवर्तमान को ही स्थूलवर्तमान – अशुद्धवर्तमान नाम से अभिहित किया जाता है और इसके ग्राहक ऋजुसुत्रनय को स्थूलऋजुस्त्रनय या अश्द्धऋज्सूत्रनय कहा जाता है।

आचार्य पूज्यपाद ने जो कथन किया है, वह सूक्ष्मऋजुसूत्रनय को लक्ष्य में रखकर किया है; इसलिये उक्त कथन का स्थूलऋजुसूत्रनय के कथन से कोई विरोध नहीं है।

ऋजुसूत्रनय के संदर्भ में वर्तमानकाल की व्याख्या 'धवल' में इसप्रकार दी गर्ड है:--

"प्रश्न:-यहाँ वर्तमान काल का क्या स्वरूप है?

उत्तर:-बिबक्षित पर्याय के प्रारंभ काल से लेकर उसका अन्त होने तक जो काल है, वह वर्तमानकाल है। अर्थ और व्यंजनपर्यायों की स्थित के अनेक प्रकार होने से यह काल अनेक प्रकार का है।

शुद्ध ऋजुमुत्र प्रत्येक क्षण में परिणमन करनेवाले पदार्थों को विषय करता है, अत: उसकी अपेका वर्तमानकाल का प्रमाण एक समयमात्र है और अशुद्ध ऋजुमुत्र के विषयभृत पदार्थों का काल जयन्य अन्तर्मृहंत एवं इंटरकृष्ट एह माह अथवा संख्यात वर्ष है, क्योंकि क्यु-इन्टिय से ग्रास्य व्यंजनपर्यार्थे द्वय्य की प्रधानता से रहित होती हुई इतने काल तक अवस्थित पाई जाती हैं।

प्रश्न:-यदि ऐसा भी पर्यायाँथिकनय है तो 'पर्यायाधिकनय की अपेक्षा पदार्थ नियम से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं -इस सन्मतिसूत्र के साथ बिरोध होगा?

उत्तर:-नही होगा; क्योंकि अशुद्धऋजुमूत्र के द्वारा व्यजनपर्याये ही विषय की जाती है. शेष पर्याये अप्रधान (गौण) है।"''

यद्यपि ऋजुनुत्रनय पर्यायार्थिकनय ही है, जैसा कि पहले 'धवल' के आधार पर स्पष्ट भी किया जा चुका है, तथापि स्थलऋजुनूत्र की अपेक्षा उसे कथांचित द्रव्यार्थिक भी कहा गया है। 'धवल' में इस सबध मे इसप्रकार प्रश्नोत्तर किये गये हैं:-

"प्रश्न:- ऋजुसूत्र चूँिक पर्यायार्थिकनय है, अत उसका द्रव्य विषय कैसे हो सकता है?

उत्तर:-नहीं, क्योंकि व्यजनपर्याय को प्राप्त द्रव्य उसका विषय है -ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं आता है। अथात अश्रुद्धऋजुमृत्र को द्रव्यार्थिक मानने में कोई विरोध नहीं है।

प्रश्न :-ऋज्सूत्र के विषयभूत द्रव्य को उत्पादविनाशलक्षण मानने मे

विरोध आता है?

उत्तर :--सो भी बात नही है, क्योंकि विवक्षित पर्याय का सद्भाव ही उत्पाद है और उसका अभाव ही व्यय है, इसके सिवाय अवस्थान स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है।

प्रश्न :-प्रथम समय मे पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीयादि समयों में उसका अवस्थान होता है?

उत्तर :-यह बात नहीं बनती; क्योंकि उसमे प्रथम व द्वितीयादि समयों की कल्पना का कोई कारण नहीं है।

प्रश्न :-फिर तो उत्पाद ही अवस्थान बन बैठेगा?

उत्तर :-सो भी बात नहीं है; क्योंकि एक तो ऐसा मानने में विरोध आता है, दूसरे उत्पादस्वरूप भाव को छोडकर अवस्थान का और कोई लक्षण पाया नहीं जाता। इसकारण अवस्थान का अभाव होने से उत्पाद व विनाशस्वरूप द्वया है—यह सिद्ध हुआ। यही व्यजनपर्यायरूप द्रव्य स्थलक्शुजस्वनय का विषय है।"

उक्त कथन मे एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि ऋजुसूत्रनय मूलत तो पर्यापार्थिक अर्थनय ही है और सूक्ष्मऋजुसूत्रनय ही बास्तविक ऋजुसूत्रनय है; तथापि सुक्ष्मऋजुसूत्रनय की विषयभूत एक्समयवर्ती वास्तविक अर्थपयांय के माध्यम से कोई भी लोकव्यवहार संभव नही है, समस्त व्यवहार स्थलव्यंजनपर्याय के माध्यम से ही चलता है।

अनेकसमयवर्ती मनुष्यादि व्यजनपयिं अनादि-अनन्त न होने से न तो उन्हे शुद्धद्रव्य ही कह सकते हैं और एकसमयवर्ती न होने से उन्हें शुद्धपर्याय भी नहीं कहा जा सकता है। अनेक्समयवर्ती द्रव्यपर्याये होने से उन्हें कथींचत् द्रव्य और असम्पूर्ण अनेक पर्यायों का समुदाय होने से कथींचत् पर्याय कहा गया है।

अत. सुक्ष्म-अर्थपर्यायो का ग्राहक होने से ऋजुसूत्रनय मूलत: तो पर्बायार्थिकनय ही है, पर स्थूलव्यंजनपर्यायो का ग्राहक होने से उसे कथींचत् द्रव्यार्थिकनय भी कह दिया जाना है।

ऋजुमुननय का स्वरूप राजबार्तिक आदि ग्रधों में बिस्तार से स्पष्ट किया गया है। बिशेष जिज्ञासु पाठकों को अपनी जिज्ञासा वहाँ से शान्त करना चाहिए।

१ जैनेर्स्थाम्सान्त कोश, बाग २, पृष्ठ ४३४

#### ५. शब्दनय

ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनय के भेद से की गई नयों की चर्चा मे ज्ञाननय के रूप में नैगमनय एवं अर्थनय के रूप में नैगम, सग्रह, व्यवहार और अजुसुत्रनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब शब्दनयों की चर्चा प्रसागापन है।

ये शब्दनय तीन प्रकार के हैं .-

- (१) शब्दनय,
- (२) समभिरूढनय,
- (३) एवंभतनय।

ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त तीनो नयों का सामृहिक नाम भी शब्दनय है और इनमें से प्रथम का नाम भी शब्दनय है। उक्त तीनों नय शब्दों के प्रयोगों पर बिचार करते हैं, उन्हें सुसगत रीति से नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि उक्त तीनों को ही शब्दनय सज्जा पान है।

उक्त तीनों नयों के समुदायरूप शब्दनय को व्यंजननय भी कहते हैं; क्योंकि उक्त तीनों नयों के विषयभूत लिखे व बोले जानेवाले शब्द पुदालहव्य की व्यंजनपर्यायरूप होते हैं। इसीकारण ये तीनों नय पर्यायार्थिकनय भी कहे जाते हैं।

वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन में भाषा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना बस्तुस्वरूप के प्रतिपादन की कत्यना भी नहीं की जा सकती है। भाषा के ससंगत एवं निर्दोष प्रयोग के बिना प्रतिपादन में अनेक ऐसी गंभीर भूलें भी सभव हैं कि जिनसे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है।

यह तो आरभ में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। अत: जिनागम में निर्दोष प्रतिपादन के लिये व्याकरणसमत भाषा के प्रयोगों में भी और अधिक कसावट लाने के लिए इन शब्द, समीभरूढ़ एवं एवंभूतनयों का प्रयोग किया गया।

उक्त तीनो शब्दनयो (व्यजननयो) में से शब्दनय किसप्रकार के प्रयोगों को उचित स्वीकार करता है—यह जानने के लिये आचार्य पूज्यपाद का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है—

"लिगसंख्यासाधनाविष्याभिचारीनवृत्तिपरः शब्बनयः। तत्र लिगव्यभिचारः पृष्यस्तारका नक्षत्रभिति। संख्याव्यभिचारः जलमापः, वर्षा ऋतुः, आम्रा वनम्, वरणा नगरभिति। साधनव्यभिचारः सेना पर्वतमधिवसति। पुरुवव्यभिचारः एहि मन्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पितिति। कालव्यभिचारः विश्ववृश्वाऽस्य पुत्रो जितता। शावि कृत्यमासीविति। उपग्रहय्यभिचारः संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमत्युपरमतीति। उपग्रहय्यभिचारः संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमत्युपरमतीति। एवंप्रकारं व्यवहारमन्याय्यं मन्यते, अन्यार्थस्यान्यार्थेन संबन्धाशावात्। लोकसमयविरोध इति चेत्। विरुध्यताम्। तत्त्वमिह सीमास्यते, न भेषव्ययानात्रेष्ट्यन्विति। १

लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करनेवाला शब्दनय है।

लिंगव्यभिचार, यथा – पुष्य, तारका और नक्षत्र –ये भिन्न-भिन्न लिंग के शब्द हैं। इनका मिलाकर प्रयोग करना लिंगव्यभिचार है।

सख्याव्यभिचार, यथाः—'जल आपः, वर्षा ऋतुः, आम्रा वनम्, वरणा नगरम्'—ये एकवचनान्त और बहुवचनान्त शब्द हैं। इनका विशेषणविशेष्यरूप से प्रयोग करना संस्थाव्यभिचार है।

साधनव्यभिचार, यथा.— सेनापर्वतमधिवसित — 'सेना पर्वत पर है'। यहाँ अधिकरण कारक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति है. इसलिये यह साधनव्यभिचार है।

प्रषट्यभिचार, यथा – 'एहि मन्ये रथेन याम्यीम, न हि यास्यीम, यातस्ने पिता' – आओ, तम समझते हो कि मैं रथ से जाऊँगा, नही जाओगे' तम्हारे पिता गये'। यहाँ 'मन्यमें' के स्थान में 'मन्ये' और 'यास्यामि' के स्थान में यास्यीम क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिये यह पुरुष्वयभिचार है।

कालव्यभिचार, यथा — 'विश्वदृश्वास्य पुत्रो जिनता' — 'इसका विश्वदृश्वा पुत्र होगां। यहाँ 'विश्वदृश्वा' कत्तां रखकर 'जिनता' क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसिलये यह कालव्यभिचार है। अथवा 'भाविकृत्यमागीत' — होनेवाला कार्य हो गया'। यहाँ होनेवाले कार्य को हो गया बतलाया गया है, इसिलये यह कालव्यभिचार है।

उपग्रहव्यभिचार, यथा - मॉतिष्ठते, प्रतिष्ठते, विरम्ति, उपरमितः। यहाँ भम् और 'प्र' उपमर्ग के कारण 'स्था' धातु का आत्मनेपद प्रयोग तथा 'वि' और 'उप' उपसर्ग के कारण 'रम्' धातु का परस्मैपद में प्रयोग किया गया है. इमलिये यह उपपह्व्यभिचार है।

यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते हैं, तथापि इसप्रकार के व्यवहार को शब्दनय अनीचत मानता है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय की दौष्ट से अन्य अर्थ

९ मबाधीमदि, सब ३३ की टीका एक ५००

का अन्य अर्थ के साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता।

संक:—इससे लोकसमय का (व्याकरण शास्त्र का) विरोध होता है। समाधान:—यदि विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहीं: क्योंकि यहाँ तत्त्व की मीमांसा की जा रही है। दवाई कुछ पीडित पुरुष की इच्छा का अनकरण करनेवाली नहीं होती।"

यहाँ 'व्यभिचार' शब्द का अर्थ सदोष कथन है। शब्दनय का कहना है कि वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन में निर्दोष भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रह सबधी व्याकरणिक नियमों का पालन कड़ाई से किया जाना शब्दनय की आवश्यक शर्त है।

यद्यपि व्याकरण भी भाषासंबधी नियमों के पालन पर जोर देता है, तथापि वह अपवाद के रूप में अनेक ऐसे प्रयोगों को भी स्वीकार कर लेता है, जो व्याकरण के सामान्य नियमों की अबहेलना करते हैं, पर शब्दनय उन्हें स्वीकार नहीं करता। इसीप्रकार के प्रयागों को उक्त उद्धरण में सोदाहरण स्पष्ट किया गया है।

ध्यान रहे, इन शब्दनयों के प्रकरण में संस्कृत-व्याकरण के नियमों को आधार बनाकर ही बात स्पष्ट की गई है।

संस्कृत-व्याकरण के अनुसार लिंग तीन होते हैं.— एकी, पुरुष और नपुंसक; संख्या अर्थात् बचन भी तीन प्रकार के होते हैं:— एकवचन, द्विवचन एव बहुवचन; काल भी तीन ही होते हैं.— भूत, बर्तमान और भविष्य; कारक छह प्रकार के होते हैं.— कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण; और पुरुष तीन प्रकार के होते हैं.— प्रथम (अन्य), मध्यम और उत्तम; तथा मूल शब्दों के आरभ में लगने वाले प्र, अप, वि आदि उपसर्गों को उपग्रह कहने हैं।

अन्य लिंग के स्थान पर अन्य लिंग का प्रयोग लिगव्यभिचार है, अन्य संख्या या वचन के स्थान पर अन्य संख्या या वचन का प्रयोग संख्याव्यभिचार है, अन्यकालवाचक शब्द के स्थान पर अन्यकालवाचक शब्द का प्रयोग कलव्यभिचार है, अन्य कारक के स्थान पर अन्य कारक का प्रयोग कारक व्यभिचार है लाथ अन्य उपग्रह (उपसर्ग) के स्थान पर अन्य उपग्रह का प्रयोग उपग्रहव्यभिचार है।

आचार्य पुज्यपाद के उक्त उद्धरण में दिये गये उदाहरणों को संस्कृत-व्याकरण के उक्त नियमों को ध्यान मे रखकर ही समझना चाहिये। हिन्दी भाषा के व्याकरण में दो दचन और दो ही लिंग होते हैं, उसके अनुसार विचार करने पर उदाहरण घटित न हो सकेंगे।

शब्दनय की विषयवस्तु का प्रतिपादन करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते हैं:-

"लीकिक व्याकरण का अनुसरण करनेवाला ऋजुसूत्रनय लिंग, संख्या आदि के व्यभिचारों को व्याकरण के नियमों के अपवाद रूप से स्वीकार कर लेता है, पर शब्दनय को बह सहन नहीं होते; अतः समान लिंग व सख्या-वाचक शब्दों को ही एकार्यवाचक रूप से ग्रहण करता है।

जिसप्रकार भिन्नस्वभावी पवार्थ भिन्न ही होते है, उनमें किसी प्रकार भी अभेद नहीं देखा जा सकता; उमीप्रकार भिन्नांत्रना आदि बाले शब्द भी भिन्न हो होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की भी एकार्थता घटित नहीं हो सकती और इसप्रकार दार, भायां, कलत —ये भिन्नांत्रना बाले तीन शब्द अथवा नक्षत्र, पुनर्वस्, शातीभण्ड ये भिन्नसख्याबाचक तीन शब्द और इसीप्रकार अन्य भी भिन्नसब्याबाचक तीन शब्द और इसीप्रकार अन्य भी भिन्नसब्याबाची शब्द, भले ही व्यवहार में या लौकिक व्याकरण में एकार्थवाची समझे जाये, परन्तु शब्दनय इनको भिन्न अर्थ का वाचक समझता है।"

"अत समान लिंग व सख्या वाले शब्दों मे ही एकार्थवाचकता बन सकती है। जैसे –इन्द्र, पुरन्दर, शक्र – यह तीनों शब्द समान पुल्लिगी होने के कारण एक 'शचीपति' के वाचक है – ऐसा शब्दनय कहता है।

तात्पर्य यह है कि काल, कारक, लिंग, संख्या, बचन और उपसर्ग के भेद स शब्द के अथ स भद्र मानने का शब्दनय कहत है।

### ६. समिशक्रहनय

यद्यपि शब्दनय लिंग, सख्या, वचन, काल एवं उपग्रह संबधी व्यभिचारों को स्वीकार नहीं करना, तथापि इन दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की मत्ता स्वीकार करना है। इन्द्र, शक्त और पुरन्दर शब्दों का अर्थ एक देवराज ही है, शचीपित ही है— यह उसे सहष्ठं स्वीकार है।

यद्यपि यह मत्य है कि उक्त तीनों शब्द देवराज के पर्यायवाची है, एक देवराज के लिये ही प्रयुक्त होते हैं, तथापि निरुक्ति की दृष्टि से विचार करे तो उनके अर्थ में अत्तर भी विद्यमान है। 'डेन्ड' शब्द ऐश्वयं, 'शब्द शब्द मामध्यं एवं 'पुरुद्धर' शब्द पुर को भेदन करने की क्रिया की ओर मकेत करता है। ऐश्वयंवान इन्द्र, मामध्यंवान शक्क एवं पुर को भेदनेवाला पुरुद्ध

१ नयदपण पष्ट ४०३

२ वही पठ ४०४

कहा जाता है।

शब्दनय शब्द के भेद से अर्थ में भेद होनेवाले इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता और वह इन्द्र, शक्त और पुरन्दर शब्द को समान अर्थ के चीतक पर्यायवाची शब्द ही स्वीकार कर तेता है; पर समीभरूढ़नय की दृष्टि में कोई शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं हैं।

समिभिरूढनय का कहना है कि लोक मे जितने पदार्थ हैं, उनके वाचक शब्द भी उतने ही हैं। यदि अनेक शब्दो का एक ही अर्थ माना जायेगा तो उनके वाच्य पदार्थों को भी मिलकर एक हो जाना होगा, जो कि सभव नही है। अतः यही उचित है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न हो स्वीकार किया जाये।

अत स्पष्ट हे कि शब्दनय के द्वारा ग्रहण किये गये समानस्वभावी एकार्थवाची शब्दों में निरुक्ति या व्युत्पत्ति-अर्थ में अर्थभेद की स्थापना करना समीभरूडनय का मस्य कार्य है।

इस सदर्भ मे आचार्य पृज्यपाद का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है —
"अर्थनत्यर्थः शब्दप्रयोगः। तत्रैकस्यार्थस्येकेन गतार्थत्वात्पर्याय-शब्दप्रयोगोज्ञपर्वकः। शब्द भेदश्चेदितः अर्थभेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति। नार्गर्थसम्भिरोहणात्समिभक्दुः। इन्वनविन्तः शकनाच्छकः पर्वत्यात्मात्पत्वर इत्येवं सर्वत्र।

अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी
स्थित में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसिलये प्यायवाची
शब्दों का प्रयोग करना निष्कल है। यदि शब्दों में भेद है तो उनमें अर्थभंद भी
अवश्य होना चाहिये। इसप्रकार नाना अर्थों का समिभरोहण करनेवाला होने
से सम्भिष्क हनय कहलाता है। जैसे:-इन्द्र, शक्त और प्रन्दर — ये तीन
भिन्न शब्द होने से इनके अर्थ भी भिन्न-भिन्न तीन ही होते हैं। 'इन्द्र' का
अर्थ आजा व एंडपर्यवान है, 'शक्त का अर्थ समर्थ है और 'पुरन्दर' का अर्थ
नगरों का विभाजन करनेवाला है। इसीप्रकार सर्वत्र पर्यायवाची शब्दों के
सम्बन्ध में जानना चाहिए।''

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीभरूढनय व्यूत्पत्यर्थ की प्रधानता से एक व्यक्ति या वस्तु के बाचक अनेक शब्दो मे अर्थभेद स्वीकार करता है, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह उन व्यक्तियों या बस्तुओ

५ सवाधार्मात प्रथम अध्याय सत्र ३३ का टीका पष्ट १०१

को भी भिन्न-भिन्न जान लेता है। जैसे:—इन्द्र, शक्न एवं पुरन्दर शब्दों के व्यूत्पत्यर्थ भिन्न-भिन्न हैं, तथापि वे देवराज की विशेषताओं को ही बताते हैं। तीनों शब्दों का बाज्यार्थ भिन्न-भिन्न होने पर भी तीनों शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों मे एक देवराज के ही इंगित करते हैं, अन्य व्यक्ति को नहीं। तात्पर्य यह है कि इन्द्रादि तीनों शब्द हाथी, घोड़ा एव बैल शब्दों के समान भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के वाचक नहीं हैं।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हाथी, घोड़ा एव बैल शब्दों के समान इन्द्र, शक्त और पुरन्दर शब्द सर्वधा भिन्न अर्थों के वाचक शब्द नहीं हैं; उन्हे हाथी, घोड़ा, बैल आदि के समान सर्वधा भिन्न अर्थों का द्योतक मानता ममीभक्तवनग्राभास है।

उक्त संदर्भ में जैनन्द्र वर्णी के विचार भी द्रष्टव्य हैं .-

"भिन्नार्षता का अर्थ यहाँ इतना ही समझना चाहिये कि एक ही व्यक्ति मे उन-उन शब्द की बाच्यभूत अनेक घोष्पताये हैं, जिनका दर्शन उसी व्यक्ति या पदार्थ मे भिन्न-भिन्न समयो पर होना सम्भव है। और इसीलिये स्थल दुष्टि से देखने पर हम उस एक पदार्थ को उन पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का वाच्य बना सकते हैं।

यद्यपि शब्दनय और समिभिरूढनय दोनों ही उन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक पदार्थ के लिये कर देते हैं, परन्तु दोनों के प्रयोग में कुछ अन्तर हैं। पिहला तो व्यून्पित्त-अर्थ की अपेक्षा न करके उन्हें परमार्थ रूप से एकार्थक स्वीकार करता है और दूसरा उनकी भिन्नार्थना को देखता हुआ उस-उस योग्यता के कारण उपचारमात्र में या रूढिवश उन्हें एकपदार्थवाची मानता है। जैसे — भने ही ऐश्वर्य का उपयोग करते समय भी समिभिरूढ़नय 'इन्द्र' को रूढिवश गुरुवर' कहना म्वीकार कर ले, परन्तु इतने मान्न से वह यह नहीं भूल जाता कि यह प्रयोग उपचारमात्र है, वास्तव में इन्द्र और पुरन्दर शब्द के अर्थ भिन्न-भिन्न है। हाथी, थोडा आदि सर्वथा भिन्नाथंवाची शब्दों में तो इसप्रकार का उपचार भी सम्भव नहीं है। १%

यह तो सर्वीविदित ही है कि यदि एक वस्तु के बाचक अनेक शब्द होते हैं तो एक शब्द के भी अनेक अर्थ पाये जाते हैं। जिसप्रकार इन्द्र, शक्त, पुरन्दर आई देवराज के ही नाम हैं, उसीप्रकार 'गो' शब्द के भी गाय, वाणी, पृथ्वी आदि न्यारह अर्थ होते हैं।

समभिरूद्रनय की जो व्याख्या अभी तक की गयी है, वह एक वस्त् के

१ नयदर्पण, पुष्ठ ४१९

वाचक अनेक शब्दों के संदर्भ में ही की गई है अब अनेकार्थवाची शब्दों के सदर्भ में विचार करते हैं।

अनेकार्थवाची शब्दों के सब अर्थों को गौण करके एक लोकप्रसिद्ध अर्थ को ही ग्रहण करना समिभरूढनय का काम है।

आचार्य पज्यपाद के शब्दों में -

"यतो नानार्था न्यमतीत्येकमर्थमा शिख्येन रूढः समीश्ररूढः। नौरित्ययं शब्दो वागादिष्वर्वेष वर्तमानः पशाविभरूढः। १

जो नाना अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ होता है. वह समिभरूढनय है। जैसे:-'गो'-इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाये जाते है तो भी वह गाय नामक पश के अर्थ में रूढ है।"

एकार्थवाची अनेक शब्द एवं अनेकार्थवाची एक शब्द - दोनों ही दिष्ट्यों को ध्यान में रखते हुए समिभरूढनय की अतिसक्षिप्त परिभाषा नयचक्रकार ने इसप्रकार दी है -

# ''सद्बारूढो अत्थो अत्थारूढो तहेव पुण सद्बो ।

भणह इह समिभिरूको जह इंव पुरंबरो सक्को।।? जो अर्थ को शब्दारूढ़ एव शब्द को अर्थारूढ़ कहता है, वह समिभरूढनय है। जैसे इन्द्र, शक्र और परन्दर।"

'गौ' शब्द का गाय के अर्थ मे रूढ हो जाना अर्थारूढ का उदाहरण है और इन्द्र, शक्र, परन्दर का भिन्न-भिन्न अर्थ में रूढ होना शब्दारूढ का उदाहरण है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि समिश्रूबनय के मल दो कार्य हैं.-

(१) अर्थारूढ - समानस्वभावी एकार्थवाची शब्दों में व्यत्पत्ति के अनुसार अर्थभेद की स्थापना करना। एक देवराज के वाचक शुक्र इन्द्र और परन्दर शब्दो के भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करना इसका उदाहरण है।

(२) शब्दारूढ:-अनेकार्थवाची शब्दो के एक लोकप्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार कर अन्य अर्थों की उपेक्षा कर देना। ग्यारह अर्थों वाले 'गो' शब्द का मात्र 'गाय' के अर्थ में ही प्रयोग करना इसका उदाहरण है।

#### ७. एवंभतनय

व्याकरणसमत अपवादों को भी अस्वीकार कर शब्दनय ने एवं एकार्थवाची शब्दों के व्यत्पत्ति के अनसार भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार कर समिभरूढनय ने प्रतिपादन-शैली एवं भाषा को बहुत कुछ सुगठित कर दिया

१ सर्वार्थीसद्धि, अध्याय १, सत्र ३३ की टीका, पुष्ठ १०१

२ इब्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाचा २९४

था; तथापि एवंभूतनय का कहना है कि 'गच्छतीति गोः' – इस निरुक्ति के अनुसार गमन करती हुई गाय को ही 'गो' कहा जा सकता है, बैठी हुई गाय को नहीं।

यद्यपि समीभरूडनय भी शब्दनय के समान एकार्थवाची अनेक शब्दों की सत्ता स्वीकार नहीं करता। उसका स्पष्ट मन है कि जितने शब्द हैं, उनके बाच्य पृथक्-पृथक उतने ही होने चाहिये, नयापि वह यह स्वीकार कर लेता है कि विशिष्ट अर्थवाले विशिष्ट शब्द जिस व्यक्ति या बस्तृ के बाचक हैं, वे उम व्यक्ति या बस्तु के बाचक मात्र उस क्रिया को करते समय ही नहीं, अपितु आगे-पीछे भी उन्हें उन नामों से ऑभहित किया जा सकता है, पर एव भूतनय को यह स्वीकार नहीं है।

एवभृतनय का तो स्पष्ट कहना है कि जो पदार्थ जिससमय जो क्रिया कर रहा हो, उसे उससमय उसी नाम से पुकारा जाय। देवराज को इन्दनक्रिया करते समय ही इन्द्र कहा जा सकता है. पर का दारण करते समय नही।

उक्त सदर्भ मे आचार्य पूज्यपाद का निम्नाकित कथन द्रष्टव्य है – ''येनात्मना भूतस्तेनेकाध्यवसाययतीत एवंभूतः। स्वाभिन्नेतक्रिया-

परिजितक्षित्रे एवं सं शब्बो युक्तो नान्यवेति। यदैवेन्वति तदैवेन्त्रो नाष्ट्रियेक्ये न पुजक इति। यदैव गच्छति तदैव गौर्न स्विनान शयित इति। अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन पृतः परिजतस्तैनेवाध्यवसाययित। ययेन्वानिजानपरिकत आस्वैवेन्त्रोधीनश्वेति।

जो बस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई, उसीरूप निश्चय करानेवाले नय को एवंभूतनय कहते है। आशाय यह है कि जिस शब्द का जो बाच्य है, उस रूप हिंच के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। जब आजा-ऐश्वयंबाला हो, तभी इन्द है, अभिषेक करनेवाला नहीं और न पूजा करनेवाला ही। जब गमन करती हो, तभी गाय है, बैठी हुई नहीं और न सोती हुई ही। अथवा जिस रूप से अर्थातु जिस जान से आत्मा परिणत हो, उसी रूप से उसका निश्चय करानेवाला नय एवभूतनय है। यथा—इन्हरू जान से परिणत आत्मा उन्हरू की अग्निरूप जान से परिणत आत्मा अन्य हो हो।

उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिससमय जो आत्मा जिस पदार्थ को जान रहा हो, उससमय बहु आत्मा वही है, अर्थातृ उसे उससमय उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। अग्नि को जानने में संलग्न आत्मा अग्नि ही है—यह अभिप्राय है एवंभुतनय का।

९ सर्वाचीसिक्ट, अरु ९, सूत्र ३३ की टीका, एच्ट १०९

एवंभूतनय का सूक्ष्मतम अभिप्राय स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते \*

"जैसा शब्द बोला जाये, बैसा ही उसका बाच्य पदार्थ होना चाहिए। अर्थात् व्यूत्पित्त के आधार पर जो कुछ अर्थ समीभक्त्वनय ने उस शब्द का किया था, बिल्कुल उसके अनुरूप परिणत पदार्थ ही उस शब्द का बाच्य हो सकता है, अन्यरूप से परिणत वहीं पदार्थ उस समय उस शब्द का बाच्य नहीं बन सकता, और इसीप्रकार जैसी क्रिया से विशिग्ट वह पदार्थ दिखता है, उसका बाचक शब्द भी उससमय वैसी क्रिया को दशनिवाला ही होना चाहिये। रूदिवश बोले गये शब्दों का यहाँ सर्वधा लोग है। जैसे :- 'गो' शब्द का अर्थ 'चलनेवाला' - ऐसा होता है, अतः चलते समय ही उस शब्द का प्रयोग करना चाहिये। वैठे या सोते समय नहीं।

प्रत्येक ही चलनेवाले पदार्थ में भी इसका अर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि समीभरूढनय पहिले ही इसके प्रति प्रतिबन्ध लगा चुका है। यहाँ एवभूतनय में तो समीभरूढनय के द्वारा स्वीकार गये अर्थ में भी भेद करना इस्ट है। सभीभरूढनय की दृष्टि में गाय नाम का पशु विशेष 'गाय' है, भले चलती हो कि बैठी। भले पूरों को विदारण करने में पृक्त न हो, पर रूढिबश इन्द्र हर समय पुरन्दर भी कहा जा सकता है। एवभूत ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता। वह तो चलती हुई गाय को ही 'गों शब्द का बाच्य बनाता है, बैठने व सोने वाली को नहीं। इसीप्रकार पूरों का विदारण करते समय इन्द्र ही 'पुरन्दर' शब्द का बाच्य हो सकता है, पूरा करते समय पारेष व्याच्य हो सकता है, पूरा करते समय पारेष व्याच्य हो सकता है, पूरा करते समय मार्थ को मार्थ करते समय नहीं। उस समय तो वह पजारी व इन्द्र है।

इसप्रकार क्रियाभेद पर से वाचक शब्द का भेद और वाचक शब्द के भेद पर मे तित्क्रयापरिणत वाच्य पदार्थ का भेद देखनेवाला नय एवभूतनय

। इतना ही नहीं, इसकी सुरुमता तो यहाँ तक कहने को तैयार है कि कोई व्यक्ति जिससमय जिस पदार्थ का ज्ञान कर रहा हो, उससमय उस व्यक्ति विशेष को उस पदार्थ के नाम से ही पुकारना नाहियं, जैसे कि गाय को देखते में उपयुक्त व्यक्ति उस समय गायं शब्द का बान्य है, मन्त्रण्य या जीव शब्द का नहीं। कारण कि व्यक्ति तो ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान का सज्ञाकरण क्रेय के बिना किया नहीं जा सकता। जैसे घराही ज्ञान को घटजान कहना। एवंभूत की एकत्वरृष्टि में घट ब ज्ञान अथवा ज्ञान व ज्ञान घरी जीव – ऐसा हैत कहरीं। अत चट आदि जेय ही जान है और वह ज्ञान ही बह व्यक्ति है। अत व्यक्ति विशेष को घट या गायं कहना उससमय युक्त है।

इतना ही नहीं, इस नय का तर्क तो यहाँ से भी आगे निकल जाता है। वह द्वेत का सर्वचा निराश करनेवाला है। अत उसकी मुक्स दृष्टि में जान', 'वान' – इन दो पर्दों का सम्मेल करके एक 'जानवान' शब्ब बनाना युक्त नहीं।' अथवा 'आत्म', 'निष्ठ' - इन दो परो का समाम करके एक आत्मानिष्ठ' शब्द बनाना युक्त नहीं। 'आत्मा' अकेला आत्मा ही है। आत्मा में निष्ठा पानेवाला – ऐसे विशेषण-विशेष्यभाव की क्या आवश्यकता है? अर्थात् प्रत्येक शब्द एक ही अर्थ का चीतक है, सयक्त अर्थ का नहीं।

जहाँ पदो का समाम महन नहीं किया जा सकता, वहाँ अनेक शब्दो के समृहरूप वाक्य कैसे बोला जा सकता? अर्थात् एवभूतनय की दृष्टि मे शब्द ही शब्द है. वाक्य नहीं।

इतना ही नहीं, एक असयुक्त स्वतन्त्र शब्द या पद भी वास्तव में कोई वस्तु नहीं, क्योंकि वह भी 'घं, 'टं आदि अनेक वर्णों को मिलाने से उत्पन्न होते हैं। दो वर्णों को मिलाने से उत्पन्न होते हैं। दो वर्णों को मिलाने से तो आगे-पीछे का क्रम पड़ता है। औसे 'घंट' शब्द में 'घं 'पहिले बोला गया और 'टं 'पीछ' जो हृष्टि केवल एक क्षणप्राही है, वहाँ यह आगे-पीछे का क्रम कैसे सम्भव हो सकता है? जब 'घं बोला गया, तब 'टं नहीं बोला गया, तब 'टं नहीं बोला गया, का 'घं 'व 'टं' –ये दोनों ही म्वतन्त्र अर्थ के प्रतिपादक रहे आवे, इनका समास या सयोग करके अर्थ ब्रहण करने की आवश्यकता नहीं।

यह भी अभी दोषयुक्त है, क्योंकि यहाँ भी 'घ' इस वर्ण मे 'घ' और 'अ'—इन दो स्वतन्त्र वर्णों का सयोग पडा है। 'घ' और 'अ' मिलकर 'घ' बनता है। अत 'घ' भी कोई चीज नही। 'घ' और 'अ' स्वतन्त्ररूप से रहते हुए जो कृष्ठ भी अपने रूप के वाचक होते है, वही एवभूतनय का वाच्य है।

मृक्ष्म से सुक्ष्मतर और वहाँ से भी सुक्ष्मतम दृष्टि मे प्रवेश करता हुआ यह नय इसप्रकार केवल एक असयक्त वर्ण को ही वाचक मानता है।

यहाँ शका की जा सकती है कि इसप्रकार तो बाच्य-बाचक भाव का अभाव हो जायगा और ऐसा हो जाने पर लोकव्यवहार का तो लोप हो ही जायगा, परन्तु एबभ्तनय का भी लोभ हो जायगा, क्योंकि वह नय गूगावत् बनकर रहने के करान स्वय अपना भित्रतिपादन करने में समर्थ न हो सकेगा और ऐसी अबस्था में वह नाममात्र को ही नय कहलायेगा, परन्तु उसका स्वरूप कुछ न कहा जा सकेगा।

इस शका का उत्तर 'कषायपाहुड', पुस्तक १, पृष्ठ २४३ परिनम्नप्रकार दिया है.- ''यह कोई दोष नही है, क्योंकि यहाँ पर एवंभूतनय का विषय दिखलाया गया है। ?''

इसप्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों ही नय भाषा के प्रयोगों को आवश्यकतानुसार सुसगत रूप प्रदान करनेवाले और उत्तरोत्तर सुरूम विषयवाले हैं। ये ही क्यों, नैगमादि सातों ही नय क्रमशः उत्तरोत्तर सुरूम अल्पविषय वाले है और पूर्व-पूर्व के नय आगे-आगे के नयों के हेतु भी हैं। इन सातो नयों को उक्त क्रम में रखने का कारण भी यही है। जैसा कि कहा गया है:--

"उत्तरोत्तरसूक्ष्मविषयत्वावेषां क्रमः पूर्वपूर्वहितुकत्वाच्य। एवमेते नयाः पर्वपूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकुलाल्पविषया...। र

उत्तरीत्तर सुक्ष्मविषयवाले होने के कौरण इनका यह क्रम कहा है। पूर्व-पूर्व के नय आगे आगे के नयों के हेतु हैं, इसलिये भी यह क्रम कहा है। इसप्रकार ये नय पूर्व-पूर्व विरुद्ध महाविषयवाले और उत्तरोत्तर अनुकल अन्यविषयवाले हैं।"

इसप्रकार नैगमादि सप्तनयों का यह सीक्षप्त विवेचन किया गया है। इन नयों की विस्तृत जानकारी के लिए तत्त्वार्थसूत्र की सर्वार्थीसिद्ध आदि बृत्तियों (टीकाओं) एवं राजवर्तिक आदि वार्तिकों (भाष्यों) का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

-0-

में एक बात पूछता है कि यदि प्रापको येट का भ्रोपरेसक राता हों तो क्या बिना जाने चाहे जिससे करा लेंगे ? डॉक्टर के बारे में पूरी-पूरी तथास करते हैं। डॉक्टर भी जिस काम में मादिर न हों, वह काम करने को सहज तैयार नहीं होता ! संदर भीर पारियन की बात तो बहुत दूर; यदि हम कुर्ता भी सस्ताना चाहते हैं तो होषियार इसी सलाकते हैं, भीर दर्जी भी यदि कुर्ता सीना नहीं जानता हो तो सीने वे हम्मा कर देता है। पर घमें का खेंच ऐसा खुला है कि चाहें जो बिना जाने-सम्पर्क उपवेश देने को तैयार हो जाता है भीर उसे सनने वाले भी मिल की आते हैं

– धर्म के दशलक्षाए, पृष्ठ ११३

९ नयदर्पण, पृष्ठ ४३२ से ४३४

२ सर्वार्थीसद्धि अध्याय १, सूत्र ३३ टीका, पृष्ठ १०२

#### ्र <sub>प्रचम अध्यय</sub> सँतालीस नय

# सैंतालीस नयः नाम एवं सामान्य परिचय

निश्चय-व्यवहार, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक एवं नैगमादि सप्तनयों की विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त आचार्य कुन्दकृत के प्रसिद्ध परमागम प्रवचनसार की आचार्य अमृतचन्द्रकृत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीका के परिशिष्ट में समागत ४७ नयों की चर्चा कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकरण भी अनेकान्तमयी आत्मवस्तु को समझने के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

उक्त ४७ नय भी एकप्रकार से आध्यात्मिक नय ही हैं, क्योंकि आचार्य अमृतचन्द्र ने उन्हें आत्मा पर ही घटित किया है। इन ४७ नयों की चर्चा का आरभ भी वे इसप्रकार करते हैं –

"नन् को अमात्मा कर्ष चावाप्यत इति चेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्य-भिष्ठीयते। आत्मा हि तावच्चेतत्त्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधिष्टात्रेकं इय्यमनन्तर्धर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकअृतज्ञानलक्षणप्रमाणपूर्वकस्वानुभव-प्रमीयमाण्यातः।

'यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है' – यदि ऐसा प्रश्न किया जाय तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है और अब पुन कहते हैं – प्रथम तो आत्मा बास्तव में चैतन्यामागय से व्याप्त अनन्तधर्मों का अधिष्ठाता एक द्वया है, क्योंकि वह अनन्तधर्मों में व्याप्त होनेबाले जो अनन्त नय हैं, उनमें व्याप्त होनेबाला जो एक श्रृतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणपर्यक स्वानभव से प्रमेय होता है।"

जिन ४७ नयों से यहाँ आत्मा का वर्णन किया गया है, वे ४७ नय इसप्रकार है:—

- (१) द्रव्यनय, (२) पर्यायनय, (३) अस्तित्वनय, (४) नास्तित्वनय,
- (४) अस्तित्वनास्तित्वनय, (६) अवक्तव्यनय, (७) अस्तित्व-अवक्तव्यनय,
- (=) नास्तित्व-अवक्तव्यनयं, (९) अस्तित्व-नास्तित्व-अवक्तव्यनयं, (१०) विकल्पनयं, (११) अविकल्पनयं, (१२) नामनयं, (१३) स्थापनानयं,
- विकल्पनय, (९५) आवकल्पनय, (९२) नामनय, (९३) स्थापनानय, (९४) द्रव्यनय, (९५) भावनय, (९६) सामान्यनय, (९७) विशेषनय,
- (१६) द्रव्यनय, (१४) भावनय, (१६) सामान्यनय, (१७) विशेषनय, (१८) नित्यनय,(१९) अनित्यनय,(२०) सर्वगतनय,(२१) असर्वगतनय.
- (२२) शुन्यनय, (२३) अशन्यनय, (२४) ज्ञानज्ञेय-अदैतनय,

(२ ) ज्ञानज्ञेय-वैतनय, (२ ) नियतिनय, (२ ) अनियतिनय, (२ ) अनियतिनय, (२ ) अल्बभावनय, (३ ) कालनय,

(३१) अकालनय, (३२) प्रुषकारनय, (३३) दैवनय, (३४) ईश्वरनय, (३५) अनीश्वरनय, (३६) गुणीनय, (३७) अगुणीनय, (३८) कर्तृनय,

(३९) अकर्तनय. (४०) भोक्तनय. (४९) अभोक्तनय. (४२) क्रियानय.

(४३) ज्ञाननय (४४) व्यवहारनय (४५) निश्चयनय (४६) अशद्धनय,

(४७) शद्धनय।

४७ नयो की उक्त नामावली पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात स्पष्ट होती है कि सप्तभंगी सबधी सप्तनयों एवं चारनिक्षेप संबधी चार नयो को छोडकर शेष सभी ३६ नय परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मों को विषय बनानेवाले होने से १८ जोड़ों के रूप में दिये गये हैं। जैसे.-नित्यनय-अनित्यनय, सर्वगतनय-असर्वगतनय, कालनय-अकालनय आदि।

इस जगत में विद्यमान प्रत्येक वस्त अनेकान्तस्वरूप है, अनन्तगणों का अखण्ड पिण्ड है। अनन्तग्णो के समान, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले नित्य-अनित्यादि अनत धर्मयगल भी प्रत्येक वस्त में पाये जाते हैं।

अनन्तगणो का अखण्ड पिण्ड भगवान आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्त है, अतः उसमें भी परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मयगल पाये जाते ŧ١

भगवान आत्मा में विद्यमान अनंतधर्मों में से एक-एक धर्म को विषय बनानेवाले सम्यक् श्रुतज्ञान के अंशरूप नय भी अनन्त होते हैं. हो सकते है। उन अनन्तनयो के समुदायरूप सम्यक्श्रतज्ञान प्रमाण है और अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा प्रमेय है।

निज भगवान आत्मा का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए सम्यक्श्रतज्ञान के अशरूप ४७ नयों द्वारा यहाँ भगवान आत्मा के ४७ धर्मो का प्रतिपादन किया जा रहा है, क्योंकि न तो भगवान आत्मा के अनंतधर्मों का प्रतिपादन ही संभव है और न उन्हें जाननेवाले अनन्तनयो को भी वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

इन ४७ नयों द्वारा भगवान आत्मा के ४७ धर्मों के सम्यक्परिज्ञान से भगवान आत्मा के शेष अनतधर्मों का भी अनुमान किया जा सकता है और सम्यक्श्रतज्ञान के अंशरूप अनंतनयों का भी अनुमान लगाया जा सकता है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्यक्श्रतज्ञान द्वारा अनन्तधर्मात्मक एक धर्मी आत्मा का अनभव भी किया जा सकता है।

इसी भावना से आचार्य अमृतचन्द्र ने इन ४७ नयों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तत किया है. जो इसप्रकार है:-

# (१-२) द्रव्यनय और पर्यायनय

''तत्तु द्रव्यनयेन पटमात्रविच्चन्मात्रम्, पर्यायनयेन तन्तमात्रवददर्शनज्ञानादिमात्रम<sup>९</sup>

बह अनन्तधर्मात्मक आत्मद्रव्य द्रव्यनय से पटमात्र की भाँति चिन्मात्र है और पर्यायनय से तन्तुमात्र की भाँति दर्शन-ज्ञानादिमात्र है।"

यद्यपि वस्त्र में अनेक ताने-बाने होते हैं, विविध आकार-प्रकार होते हैं, विविध राग-रूप भी होते हैं, तथापि सब-कुछ मिलाकर वह वस्त्र वस्त्रमात्र ही है। ताने-बाने आदि भेट-प्रभेदों में न लाकर उसे मात्र वस्त्र के रूप में ही देखान-बानना डव्यनय हैं, अथवा इव्यनय से वह वस्त्रमात्र ही है। ठीक इसीप्रकार चेतनास्वरूप भगवान आत्मा में ज्ञान-दर्शनरूप गृण-पयिंगे भी है, तथापि गृणपर्यायरूप मेदों की दृष्टि में न लेकर भगवान आत्मा को एक चेतन्यमात्र जानना इव्यनय है, अथवा इव्यनय से भगवान आत्मा चिन्मात्र है।

इसीप्रकार यद्यपि वस्त्र वस्त्रमात्र ही है, तथापि उसमे ताने-बाने, आकार-प्रकार एवं रंग-रूप आदि भी तो हैं ही। वस्त्र को वस्त्रमात्र न देखकर उसमे विद्यमान ताने-बाने आदि पर दृष्टि डालकर देखने पर वह ताने-बानेवाला, लाल-पीला एवं छोटा-वडा भी तो दिखाई देता है। उसीप्रकार पद्यपि इव्यन्य में भगवान आसा चिन्मात्र ही है, तथापि उसमे आनने-देखनेरूप परिणमन भी तो पाया जाता है। भगवान आत्मा को देखकर उसमें विद्यमान ज्ञान-दर्शनादिरूप परिणमन को देखकर उस ज्ञान-दर्शनादिरूप परिणमन को देखकर उस ज्ञान-दर्शनादिवाला, जानने-दर्शनादि मात्र है। अथवा पर्यायनय से भगवान आत्मा ज्ञान-दर्शनादि सात्र है।

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि द्रव्यनय से भगवान आत्मा पटमात्र की भाँति चिन्मात्र है और पर्यायनय से तन्तुमात्र की भाँति दर्शन-ज्ञानादि मात्र है।

नय जाननेरूप भी होते हैं और कहनेरूप भी। 'जाता के अभिप्राय को नय कहते हैं' - इस परिभाषा के अनुसार नय जानरूप अथवा जाननेरूप होते हैं तथा 'वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं' - इस परिभाषा के अनुसार नय कथनरूप होते हैं।

कथनरूप नयो के अनुसार कथन करने पर इसप्रकार भी कह सकते हैं कि द्रव्यनय से भगवान आत्मा पटमात्र की भौति चिन्मात्र कहा जाता है और

९ प्रवचनमार तत्त्वप्रदीपिका, परिशिष्ट

पर्यायनय से उसी भगवान आत्मा को तन्तुवाला की भाँति ज्ञान-दर्शन वाला भी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा को पटमात्र की भाँति चिन्मात्र कहना द्रव्यनय है और तन्तुमात्र की भाँति दर्शन-ज्ञान मात्र कहना पर्यायनय है।

भगवान आत्मा अनन्तधमों का अखण्ड पिण्ड है। अनन्तधमांत्मक यह भगवान आत्मा अनन्तन्तमात्मक अतुजानरूप प्रमाण का विषय है। इस अनन्तधमात्मक भगवान आत्मा में चैतन्यसामान्य है न्वरूप जिसका, ऐसा एक द्वय्य नामक धर्म भी है। इस द्वय्य नामक धर्म की विषय बनाने वाले नय का नाम ही द्वय्यनय है। इसीप्रकार इस भगवान आत्मा में ज्ञान-दर्शनादिरूप पिरणिमत होना है स्वभाव जिसका, ऐसा एक 'पर्याय' नामक धर्म भी है। इस पर्याय नामक धर्म भी है। इस पर्याय नामक धर्म भी है। इस पर्याय नामक धर्म की विषय बनानेवाले नय का नाम पर्यायन्य है।

मूलनयों की चर्चा में जिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयों की चर्चा की गई थी, उन हव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयों से ये हव्यनय और पर्यायनय मिनन हैं। वहाँ तो सम्पूर्ण वस्तु को हव्या और पर्याय — इन दो अशों में विभाजित कर बात कहीं गई थी, वस्तु के हव्याश को ग्रहण करनेवाले नय को द्रव्यार्थिकनय और पर्यायाश को ग्रहण करनेवाले नय को द्रव्यार्थिकनय और पर्यायाश को ग्रहण करनेवाले नय को पर्यायार्थिकनय कहा गया था; पर यहाँ तो वस्तु के अनन्तधर्मों में से एक हव्यं नामक धर्म को ग्रहण करनेवाले नय को द्रव्यनय और 'पर्याय' नामक धर्म को ग्रहण करनेवाले नय को पर्यायन्य कहा गया है।

इस सदर्भ मे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार द्रष्टव्य

"यहाँ जो द्रव्यनय कहा है, उसका विषय तो आत्मा का एक ही धर्म है अस्मसमसारादि में हव्यार्षिक और पर्यायार्षिक — इसप्रकार दो ही मृख्य नय लिए हैं, अत वहाँ जो द्रव्यार्थिकनय है, उसका विषय तो अभेद द्रव्य है। यहाँ कहा गया द्रव्यनय वस्तु में भेद डातकर उसके एक धर्म को लक्ष्य में लेता है और वहाँ कहा गया द्रव्यार्थिकनय भेद डाले बिना वर्तमान पर्याय को गौण कर अभेद द्रव्य को लक्ष्य में लेता है। इसप्रकार द्रव्यार्थिकनय और द्रव्यनय — इन दोनों नयों के विषय में बहुत अन्तर है।

इसीप्रकार समयसार में समागत शृद्धिनिश्चय का जो विषय है, वह भी इस द्रव्यनय का विषय नहीं है। उस शृद्धिनश्चयनय का विषय तो वर्तमान अंश और भेद को गौण करके अनन्तगृणों का अखण्ड पिण्ड भगवान आत्मा है और यह द्रव्यनय तो अनन्तधर्मों में से एक धर्म को भेद कर उसे विषय बनाता है।

आध्यात्मिक नयों में निश्चय और व्यवहार अथवा द्रव्यार्थिक और

पर्यायार्षिक — इसप्रकार दो ही भाग पड़ते हैं और यहाँ तो अनन्तनय लिये गये हैं। बहाँ तो दो नयों में ही सम्पूर्ण प्रमाण समाहित हो जाता है और यहाँ तो श्रुतप्रमाण के अनन्त नय कहे हैं। यहाँ कहे गये नयों का विषय तो एक-एक धर्म है और समयसादि में कहे गये च्यार्थिकनय का विषय तो धर्म को श्रेद काले बिना अभेद वस्तु है। यहाँ कहा गया द्रव्यनय आध्यातिसक कथन में पर्यायार्थिकनय अथवा व्यवहारनय में समाहित हो जाता है। "'

द्रव्यनय और पर्यायनय के बाद अस्तित्व-नास्तित्व संबंधी सप्तभंगी के आधार पर सात नय लिये गये हैं, जो इसप्रकार हैं:—

# (३-५) अस्तित्वनय, नास्तित्वनय एवं अस्तित्व-नास्तित्वनय

"अस्तित्वनयेनायो मयगुणका मृंकान्तरालवर्तिसहिताबस्यलक्ष्योन्मुब-विशाखवत् स्वब्य्यक्षत्रकारमावेरस्तित्ववत्। नास्तित्वनयेनानयो मया-गृणकार्यकुनन्तरालवर्त्वसहिताबस्याकक्ष्योन्मुब्रणकार्यविशिखवत्परव्य-क्षत्रकारमावेर्नास्तित्ववत्। अस्तित्वनास्तित्ववयेनायोभया नयोमयगुण-कार्मुकान्तरानवर्त्वगृषकार्मुकान्तरालवर्तिसहिताबस्यासहिताबस्यकस्योन्मुख् प्राक्तनविशिखवत् क्रमतःस्वपरबय्यक्षेत्रकासावेरस्तित्व नास्तित्ववत् ।

वह आत्मद्रव्य अस्तत्वनय से लोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, संधानदशा में रहे हुए, लख्योन्मख बाण की भौति स्वद्य्य-शेत्र-काल-भाव की अपेक्षा अस्तित्ववाला है, नास्तित्वनय से अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान दशा में न रहे हुए, अलख्योन्म्ख उती बाण की भौति परद्रव्य-शेत्र-काल-भाव की अपेक्षा नामित्तत्व बाला है एवं अस्तित्वनाम्सित्तत्वनय से लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में स्वित तथा डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान-अवस्था में रहे हुए और सधान-अवस्था में सह हुए और लक्ष्योन्मख तथा की भौति कमशः स्व-पर-द्रव्य-शेत्र-काल-भाव की अपेक्षा औरसत्वनाम्सित्ववाला है।"

यह भगवान आत्मा के धर्मों का विश्लेषण है। समयसार में भगवान आत्मा में उछनती हुई अनन्तशक्तियों का विवेचन किया गया है और प्रवचनसार में आत्मा में सदा विद्यमान अनन्त धर्मों का विवेचन है। न तो

९ नय-प्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २३ २ प्रवचनसार तस्वप्रदीपिका प्रतिकार

अनन्त शक्तियों का ही विश्लेषण संभव है और न अनन्त धर्मों का ही; अतः समयसार में नमूने के रूप में ४७ शक्तियों का वर्णन है और प्रवचनसार में ४७ धर्मों का, नयों का। समयसार अखाप्रधान प्रन्थ है; अतः उसमे श्रद्धेयः शक्तियों का वर्णन है और प्रवचनसार ज्ञानप्रधान ग्रन्थ है; अतः इसमें ज्ञेयरूप धर्मों एवं उन्हें जाननेवाले नयों का प्रतिपादन है।

इन ४७ नयों के माध्यम से जो आत्मार्थी, भगवान आत्मा के ४७ धर्मों को जानकर तथा समयसार की 'आत्मख्याति' टीका मे प्रतिपादित भगवान आतमा की ४७ शांकियों को पहिचान कर अनन्तशांक्तियों से सम्पन्, अनन्तधर्मों के अधिष्ठा मगवान आत्मा में अपनत्व स्थापित करता है, उसी ही अपना जानता-मानता है; उसी में जम जाता है, रम जाता है, उसी में तल्सीन हो जाता है, वह चार घांतिया कर्मों की ४० फूक्तियों का नाशकर अनन्तवनुष्टबस्प अरहत दशा को प्राप्त करता है; अनन्तवश्रम, अनन्त्तआत्, अनन्त्तवीयं एवं अनन्त-अतीन्द्रिय-आनन्दस्प परिणमित हो जाता है। जो अनन्तसुखी होना चाहते हैं, वे अनन्त्वधर्मों के अधिष्ठाता भगवान आत्मा की आराधना अवश्य करें।

भगवान आत्मा में विद्यामान अनन्तधर्मों में एक अस्तित्व नामक धर्म भी है, जो भगवान आत्मा के अस्तित्व को टिकाए रखता है। अस्तित्व नामक धर्म के कारण ही भगवान आत्मा सत्तास्वक्त है। यह अस्तित्व नामक धर्म अकेले भगवान आत्मा में ही नहीं, सभी पदार्थों में है। सभी पदार्थों में अपना-अपना अस्तित्व धर्म है और वे सभी पदार्थ अपने-अपने अस्तित्व धर्म सं ही टिके हुए हैं। किसी भी पदार्थ को अपने अस्तित्व को टिकाये रखने के लिए किसी अन्य के साहरे की आवश्यकता नहीं है।

यद्यपि यह बात पूर्णतः सत्य है कि सभी पदार्थों मे अपना-अपना अस्तित्वधर्म है, तथापि यहाँ आत्मा के अस्तित्व की बात चल रही है। यहाँ डोरी और धनुष के मध्य स्थित, संधानदशा में रहे हुए, लक्ष्योन्मूख, लोहमय बाण का उदाहरण देकर भगवान आत्मा के अस्तित्वधर्म को समझाया गया है।

जिसप्रकार कोई बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा से लोहमय है, स्वक्षेत्र की अपेक्षा से डोरी और धनुष के मध्य स्थित है, स्वकाल की अपेक्षा से संधानदशा में है अर्थात् धनुष पर बढ़ाकर खेंची हुई दशा में है और स्वभाव की सोक्षा से लक्ष्योन्मुख है अर्थात् निशान है। इसप्रकार वेसे बाण स्वद्रव्य-केष-काल-भाव की अपेक्षा से अस्तित्ववाला है, उसीप्रकार भगवान आत्मा अस्तित्वनाय से अर्थात् स्वचल्प्य की अपेक्षा से अस्तित्ववाला है।

स्वय के सम्पूर्ण गुण-पर्यायों के पिण्ड को स्वद्रव्य कहते हैं, स्वयं के असख्य आत्मप्रदेशों को स्वक्षेत्र कहते हैं, स्वयं की वर्तमान समय की अवस्था को स्वकाल कहते हैं एव प्रत्येक गुण की तत्समय की पर्याय की और झुके हुए त्रिकाली शिक्तिष्टप-गुणारूप भाव को स्वभाव कहते हैं। ह्वय्यड्रव्यागुणपर्यायरूप वस्तु, क्षेत्र-प्रदेश, काल=पर्याय एव भाव=गुण—धर्म स्वभाव, शिक्तियाँ।

जिसप्रकार लोहसयपना तीर का स्वद्रव्य है: उसीप्रकार गुणपयाध्मयपना भगवान आत्मा का स्वद्रव्य है। जिसप्रकार डोरी और धन्य के बीच मे रहा हुआ तीर का आकार ही तीर का सब्द्रोन्न है, उसीप्रकार अपने जिन असस्थात प्रदेशों में भगवान आत्मा रहता है, वे असस्थात प्रदेश ही जसका सब्द्रोन्न है। जिसप्रकार लक्ष्य के मन्मूख सधानीकृत अवस्था ही तीर का स्वकाल है; उसीप्रकार वर्तमान जिस अवस्था में आत्मा विद्यामान है, वह अवस्था ही आत्मा का स्वकाल है। जिसतरह निशान के सन्मूख रहतेष्ट जो तीर का भाव है, वही उसका स्वभाव है, उसीप्रकार समय-समय की प्रयादस्थ में परिणामत होने की शांकिरूप जो भाव है, वही भाव भगवान आराम का स्वभाव है।

इसप्रकार भगवान आत्मा अपने गुण-पर्यायो के पिण्डरूप स्वद्रव्य में, अपने अस्त्यात प्रदेशी स्वक्षेत्र में, वर्तमान वर्तनी पर्यायरूप स्वकाल में एव शक्तिरूप स्वभाव में अन्तित्वधर्म वाला है। अस्तित्वधर्म में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव – ये चार वाने समाहित है। प्रत्येक वस्नु का अस्तित्व इन चार बातों में ही समाहित है।

अपने को आत्मार्थी मुम्क्ष कहनेवाले जो लोग द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव मबधी इम विस्तार को विकल्प कह कर उपेक्षा करना चाहते है, उन्हे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के निम्नांकित कथन पर ध्यान देना चाहिए —

शंकः-अकेला अस्तित्व ही कहो न? एक अस्तित्व में द्रव्य=द्रव्यगणपर्यायरूप वस्त्, क्षेत्र=प्रदेश, काल=पर्याय एव भाव=गण-धर्म स्वभाव, शास्त्रिया।

समाधान: -- द्रव्य, क्षेत्र, काल एव भाव -- ऐसे चार प्रकार वस्तु में ही हैं। जब वस्तु के इन चार प्रकारों को भली भाँति समझे, तभी वस्तु के अस्तित्व को माना कहा जाता है। भाई। ये विकल्प नहीं; इन चार प्रकारों से बस्तु को जाना है। यथार्थ जाने हैं। 'आत्मा हैं'- ऐसा तो माने, पर उसका क्षेत्र किता है, उसकी प्रपार्थ केंसी हैं, उसके धर्म केंसे हैं- यह न जाने तो आत्मवस्तु का अस्तित्व ही यथार्थ रूप से स्थाल में नहीं आता है। 'अस्तित्व' - इस शब्द में ही द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव – ये चारों समा जाते हैं, अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव को जानना चाहिए। <sup>9</sup>

बस्तु के अस्तित्व की यह एक सहज प्रक्रिया ही है। कौन, कहाँ, कब और क्यों – इन प्रश्नों के उत्तर बिना किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। बस्तु के अस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रत्येक बस्तु के सबध में इन चार प्रश्नों के उत्तर आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं। कौन-इट्य, कहाँ-क्षेत्र, कब-काल, क्यो-भाव।

मैं आपसे कहूँ कि वह आपसे मिलना चाहता है, तो आपके मिलाक में उक्त चार प्रश्न एक साथ ही खडे हो जावेगे। आप तत्काल ही पूछे कि कीन मिलना चाहता है, कहाँ मिलना चाहता है, कब मिलना चाहता है और क्यों मिलना चाहता है? इन चार प्रश्नों का उत्तर पायें बिना न तो आप कोई उत्तर ही दे सकते हैं और न आपकी जिजामा ही शान्त हो मकती है; क्योंकि मिलनेरूप क्रिया की सम्पन्ता के लिए इन जिजासाओं का समाधान अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य है। इन प्रश्नों का उत्तर पायें बिना आप हों और 'मां कुछ भी तो न कह मकेंगे। 'हां और 'मां कहने के लिए इन चारों का जानना अत्यन्त आवश्यक है। क्रमश प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के आधार पर आप मिलने न मिलने का निर्णय करेंगे।

कौन मिलना चाहता है—इस प्रश्न के उत्तर मे यदि यह कहा जाय कि बॉझ का बेटा आपमें मिलना चाहता है तो आप मुस्करा कर कहेंगे — क्यों मजाक करते हो? बॉझ के बेटे का इस लोक मे गुणपर्यायरूप अस्तित्व ही नहीं है तो फिर उससे कैसे मिला जा सकता है?

यदि यह कहा जाय कि आपसे मीमन्धर भगवान मिलना चाहते है तो भी आप कहेंगे कि उनकी गुण-पर्यायमय सत्ता तो है, पर इस क्षेत्र में जब वे है ही नहीं तो फिर उनसे मिलना कैसे सभव है?

कृन्दकृन्दाचार्य तो गुणपर्यायरूप बस्तु हैं एव भरतक्षेत्र के ही आचार्य हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं – यदि यह कहा जाय तब भी आप यही कहेगे कि इस समय वे यहाँ कहाँ हैं?

यदि यह कहा जाय कि आपसे राजीव गाँधी मिलना चाहते हैं तो भी आप यही कहेंगे कि आखिर क्यों? उनको मेरे से क्या अपेक्षा हो सकती हैं? वर्तमान में मैं उनके क्या काम आ सकता हैं?

जिसप्रकार मिलनेवाले व्यक्ति, मिलने का स्थान, मिलने का समय और मिलने का प्रयोजन स्पष्ट हुए बिना मिलना सभव नहीं होता, उसीप्रकार

१ नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ ६०

स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वचतृष्ट्य के स्पष्ट हुए बिना बस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वचतृष्ट्य ही भगवान आस्मा का अस्तित्व है – इसी बात को नयों की भाषा में इस रूप में कहा जाता है कि अस्तित्वय से संगवान आत्मा अस्तित्ववाला है। स्वचतृष्ट्य ही भगवान आत्मा का अस्तित्वधर्म है और आत्मा के उस अस्तित्वधर्म को अथवा अस्तित्वधर्म की मृख्यता से अनत्वधर्मात्मक आत्मा को विषय बनानेवाला नय ही अस्तित्वनय है।

अस्तित्वधर्म के समान ही भगवान आत्मा मे एक नास्तित्वधर्म भी है। जिसप्रकार स्वइव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेका से अस्तित्वधर्म है और उसे विषय बनानेवाला अस्तित्वधर्म है और उसे विषय बनानेवाला नास्तित्वधर्म है और उसे विषय बनानेवाला नास्तित्वनय है। जिसप्रकार अस्तित्वधर्म भगवान आत्मा के अस्तित्व को कायम रखता है; उसीप्रकार नास्तित्वधर्म उसे पर से भिन्न एव पर से सम्पूर्णत असंपृक्त रखता है। अपने अस्तित्व को टिकाए रखनेवाला अस्तित्वधर्म है और पर के हस्तक्षेप को रोकनेवाला नास्तित्वधर्म है और पर के हस्तक्षेप को रोकनेवाला नास्तित्वधर्म है। इसप्रकार ये दोनों ही धर्म भगवान आत्मा को अपने से अभिन्न एवं पर से भिन्न खते है।

जिस बाण के उदाहरण से यहाँ अस्तित्वधर्म को समझाया गया है, उसी बाण के उदाहरण से नास्तित्व को भी समझाया गया है।

जिमप्रकार कोई बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा से लोहमय है, स्वकेत्र की अपेक्षा से डोरी और धनुष के मध्य स्थित है, स्वकाल की अपेक्षा से सधानदशा में है और स्वभाव की अपेक्षा लक्ष्योन्मुख है: परन्तु वही बाण परवाण की अपेक्षा से अलोहमय है, परवाण के क्षेत्र की अपेक्षा से डाति और धनुष के मध्य अस्थित है, परवाण के काल की अपेक्षा से सधानदशा में नहीं रहा हुआ है एव परवाण के भाव की अपेक्षा से अलक्ष्योन्मख भी है।

उसीप्रकार यह भगवान आत्मा स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा अम्तित्वमय होने पर भी परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा नास्तित्वमय है।

इस संदर्भ मे आचार्य समन्तभद्र का निम्नाकित कथन द्रष्टव्य है — "सर्वेव सर्व को नेच्छेत् स्वरूपाविचतुष्ट्यात् । असर्वेव विषयातान चेन व्यवतिच्छते ।।" स्वरूपादिचतुष्ट्य अर्थात् स्वद्वव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अरोक्षा से बस्त

९ आप्तमीमांसा कारिका ९४

के अस्तित्व को कौन बद्धिमान स्वीकार नहीं करेगा? इसीप्रकार पररूपादि-चुतुष्ट्य अर्थात् परहव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा बस्तु के नाम्तित्व को भी कौन बुद्धमान स्वीकार नहीं करेगा? यदि कोई व्यक्ति इसप्रकार अस्तित्व और नाम्तित्वधर्मों को स्वीकार नहीं करता है तो उसके मतानसार बस्त की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी।"

अस्तित्वधर्म को भावधर्म और नास्तित्वधर्म को अभावधर्म भी कहते है। भाव (सदभाव) के समान अभाव भी वस्तु का एक धर्म है, पर वह अभावधर्म भी अभावरूप न होकर भावान्तररूप है। तात्पर्य यह है कि नास्तित्वधर्म (अभावधर्म) की सत्ता भी वस्तु में अस्तित्वधर्म (भावधर्म) के समान ही है, नास्तित्वधर्म की भी भगवान आत्मा में अस्ति है। वह अभावधर्म भावान्तर स्वभावरूप है, गधे के मीग के समान अभावरूप नही है। अभाव तो उसका नाम है, क्योंकि उसका कार्य अपने आत्मा में परपदार्थों के अपवेशस्य है अभावरूप है।

वह नास्तिधर्म स्वय अभावरूप नहीं है, उसका स्वरूप अपने में पर के अभावरूप है। इस सन्दर्भ में 'युक्त्यनुशासन' की निम्नांकित कारिका ध्यान देने योग्य है —

"भवत्यभावोऽपि च वस्तधर्मी, भावांतरं भाववदर्हतस्ते।

हे अरहत भगवान ! तुम्हारे मत में भाव के समान भावान्तरस्वभावरूप अभाव भी वस्त का एक धर्म होता है।''

जिनागम में अभाव चार प्रकार के बताये-गये है, जिनके नाम क्रमश इसप्रकार है —प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव एव अत्यन्ताभाव। अभावधर्म की सिद्धि करते हुए आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं —

"भावेका त्ते पवार्यानामभावानामपहन्वात् । सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतायकम् ।। कार्यद्वय्यमनादि स्याद् प्राप्नावस्य निह्नवे । प्रध्यस्य च धर्मस्यप्रय्यवेकन्तता वजेत् ।। सर्वात्मक् तकं स्यादन्याक्ष्योद् स्यादन्वा ।। अन्यत्र समवाये न य्यपदिवर्धत सर्ववा ।।

हे भगवन ! पदार्थों का सर्वथा सद्भाव ही मानने पर अभावों का अर्थात् अभावधर्म का अभाव मानना होगा। अभावधर्म की सत्ता स्वीकार नहीं करने एर सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जावेंगे, सभी पदार्थ अनादि-अनन्त हो जावेगे, किमी का कोई पृथक् स्वरूप ही न रहेगा, जो कि आपको स्वीकार नहीं हो.

१ आप्तभीमासा, कारिका ९ से ११

प्रागभाव का अभाव मानने पर सभी कार्य (पर्यायें) अनादि हो जावेगे। इसीप्रकार प्रध्वंसाभाव नहीं मानने पर सभी कार्य (पर्यायें) अनन्त हो जावेंगे।

यदि अन्योन्याभाव को नहीं मानेंगे तो सभी दृश्यमान (पुद्गल) पदार्थ वर्तमान में एकरूप हो जावेंगे और अत्यन्ताभाव के नहीं मानने पर सभी पदार्थी (द्रव्यो) के त्रिकाल एकरूप हो जाने से किसी भी द्रव्य या पर्याय का व्यपदेश (कथन) भी न बन सकेगा।"

इसप्रकार हम देखते है कि भाव (अस्तित्व) के समान अभाव (नास्तित्व) भी वस्तु का एक सद्भावरूप धर्म है। प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्र इकाई के रूप में सत्ता की न्यिति के लिए नास्तित्वधर्म की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्र इकाई जानने के लिए तथा वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति के लिए, स्थापना के लिए नास्तित्वन्य की भी जपग्रीमाना है।

यद्यपि नास्तित्वधर्म को परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा समझाया जाता है, तथापि वह पर का धर्म नहीं, भगवान आत्मा का ही धर्म हैं, उसकी सत्ता का आधार भी पर नहीं, निज भगवान आत्मा हो उसकी सत्ता का आधार है। यह नास्तित्वधर्म ही स्व और पर के बीच की अभेच दीवार है, इसके कारण ही सभी पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता कायम रहती है, एक द्रव्य द्र्यरे द्रव्यरूप नहीं होता, एक आत्मा दूसरे आत्माक्ष्य नहीं होता, एक गाण दूसरे गृणक्ष्य नहीं होता, एक आत्मा दूसरे प्राव्यक्ष्य नहीं होता, स्वर्ण का दूसरे में अभाव है। यह अभावधर्म ही भेदविज्ञान का मूल है, देह और आत्मा की पृथक्ता का भान करानेवाला है; अत इसका स्वरूप जानना अत्यन्त उपयोगी है।

भाई! जबतक नास्तित्वधर्म का स्वरूप हमारे खयाल में नही आवेगा, तबतक पर से भिन्न निज आत्मा की सच्ची पहचान सभव नही है। निजभगवान आत्मा की सच्ची पहचान बिता धर्म का आरम भी कैसे होगा? नास्तित्वधर्म का सच्चा स्वरूप समझने के लिए जिनागम में प्रतिपादित चार अभावों को गहराई से समझना चाहिए।

आत्मा के हित के लिए इन अस्तित्व और नास्तित्वधर्मों को समझना अत्यन्त आवश्यक है। इस सन्दर्भ में आध्यात्मिक सत्युरुष श्री कानजी स्वामी के विचार क्रष्टच्या हैं:—

"जो व्यक्ति इन अस्ति-नास्ति धर्मों को ढांग से जाने, बही व्यक्ति जगत के सभी पदार्षों की परस्पर भिन्तता को भरी-भीति समझ सकता है। इनके जानने पर ही परपदार्षों में से एकत्वबृद्धि टूटती है, पर कि लाभ-हानि माने की मिय्या मान्यता छूटती है। इस रहस्य को समझने का सच्चा फल तो यही है कि समस्त परपदार्थों के आश्रय की रुचि समाप्त होकर एक निज भगवान आत्मा की ही रुचि जागत हो जावे।"''

इसप्रकार हम देखते है कि निज भगवान आत्मा की सच्ची रुचि जागृत करने के लिए इन अस्तित्व-नास्तित्व धर्मों को समझना अत्यन्त उपयोगी है।

जिसप्रकार वस्तु के अस्तित्वधर्म को भावधर्म एवं नास्तित्वधर्म को अभावधर्म भी कहते हैं, उसीप्रकार अस्तित्वधर्म को विषय बनानेवाले अस्तित्वनय को भावनय एवं नास्तित्वधर्म को विषय बनानेवाले नास्तित्वनय को अभावनय भी कह सकते हैं।

जिसप्रकार भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों में एक अस्तित्वधर्म है, एक नास्तित्वधर्म है, उमीप्रकार एक अस्तित्व-मित्तवधर्म भी है। जिसप्रकार अस्तित्वधर्म स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से है और वह भगवान आत्मा के अस्तित्वधर्म स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से है और वह भगवान आत्मा के पर से प्रस्त को कायम रखता है, टिकाये रखता है, नास्तित्वधर्म परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से है और वह भगवान आत्मा को पर से भिन्न रखता है, उमीप्रकार अस्तित्व-नास्तित्वधर्म स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से है और वह परस्पर विच्छ प्रतीत होनेवाल अस्तित्व-नास्तित्वधर्म की सत्ता को एक साथ एक ही आत्मा में रखने का महान कार्य सम्पन्न करता है। तात्पर्य यह है कि भले ही वाणी से अस्तित्व और नाम्मित्वधर्मों को एक साथ कहा न जा सके, पर भगवान आत्मा से उनके एक साथ सहने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा के एक एक एक एक सि आत्मा में एक साथ अविदाधपने रह मकते है। अस्तित्व-नास्तित्व धर्म का अर्थ ही यही है कि अत्ता आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि उससे अस्तित्व एवं नास्तित्व विरोधी प्रतीत होनेवाले धर्म एक साथ रहते हैं।

इसी बात को स्वामीजी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -

"यहाँ तो आचायदेव ने अस्ति, नास्ति आदि सात भगो का भगवान आदमा के सात धर्मों के रूप में वर्णन किया है। एक अस्तित्वधर्म, दूसरा नास्तित्वधर्म, इनके अतिरिक्त अस्तित्व-नास्तित्व धर्म नाम का यह तीसरा धर्म है। अस्तित्व और नास्तित्व —ये दो धर्म ही वास्तिबक धर्म है, सप्तभंभी के शेष पाँच धर्म तो उपचरित धर्म हैं —यदि ऐसा कोई कहे तो उसकी बात सत्य नहीं है। जिसप्रकार सप्तभंगी के सात भंग है, उसीप्रकार उनके बाच्यरूप आदमा में सात भिन्न-भिन्न धर्म भी हैं। जिसप्रकार वाचर्कनय में सात प्रकार हैं, उसीप्रकार वाच्य जातमा में भी सात धर्म हैं।" इसप्रकार हम देखते हैं कि आत्मा में विद्यमान अस्तित्व, नास्तित्व एव अस्तित्वनास्तित्व नामक धर्मों को जाननेवाले या कहनेवाले अस्तित्वनय, नास्तित्वनय एवं अस्तित्वनास्तित्वनय नामक तीन नय हैं।

#### (६) अवक्तव्यनय

"अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयान्योभयकुकान्तरात्वदर्गणुकार्मका-न्तरात्वतिसंहितावस्या संहितावस्यत्वभ्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्रकान-विशिखवत् युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकात्वभावैरवक्तव्यम्। १

लोहमय तथा अलाहेमय, डोरी व धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी व धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान-अवस्था में रहे हुए तथा सधान-अवस्था में न रहे हुए और लक्ष्योन्मख तथा अलक्ष्योन्मख ऐसे पहले बाण की ऑित आत्मद्रव्य अवक्तव्यनय से युगपत् स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अवक्तव्य है।"

भगवान आत्मा के अनन्त धर्मों मे अस्तित्वादि धर्मों के समान एक अवक्तव्य नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा वचनो द्वारा यूपपत् सम्पूर्णत व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अवक्तव्य धर्म के विषय वानोवाले सम्यव्ध्यतज्ञान के अश को अवक्तव्यनय कहते है। शास्त्रों में यह बारम्बार आता है कि आत्मा वचन-अगोचर है, अनुभवगम्य है। यह सब कथन भगवान आत्मा के अवक्तव्य धर्म का ही है, अवक्तव्यम्बभाव का ही है। भगवान आत्मा के ऐसा सुरुम स्वभाव है कि वह वाणी की पकड़ में यगपत सम्पूर्णत. नहीं आता।

यद्यपि यह बात सत्य है कि भगवान आत्मा में अवक्तव्य नामक धर्म होने में उसका स्वभाव अवक्तव्य है, तथापि अवक्तव्यधर्म के समान उसमें एक वक्तव्य नामक धर्म भी है, अत वह कर्योचत वक्तव्य भी है। इनप्रकार वह न सर्वथा वक्तव्य ही है और न सर्वथा अवक्तव्य ही, वह कथचित् वक्तव्य और कथचित् अवक्तव्य है, आत्मवस्तु का ऐसा ही अनेकान्तात्मक स्वरूप है।

यदि हम किसी भी वस्तु को सर्वथा 'अवाच्य' ('अवक्तव्य') कहे तो यह कथन स्वयचनवाधित ही होगा, क्योंकि हम स्वयं उसे अवाच्य (अवक्तव्य) शब्द से बाच्य बना रहे हैं। यह बचन तो उसीप्रकार का होगा, जिमप्रकार कोई व्यक्ति दूसरे से कहे कि मेरा आज मौनवत है। 'मेरा आज मौनवत है' –ऐसा कहकर स्वय ही उसने अपने मौनवत को भग किया है। इसीप्रकार

१ प्रवचनमार तस्वप्रदीपिका परिशास्त्र

'आत्मा अवक्तव्य हैं' – ऐसा कहकर हम स्वयं आत्मा को 'अवक्तव्य' शब्द से बाच्य बना रहे हैं। बस्तृतः बात तो ऐसी हैं कि किसी भी वस्तृ के सम्पूर्ण पन्नों को, गुण-धर्मों को एक साथ कहना संभव न होने से सभी वस्तुएँ कर्षांचित् अबाच्य हैं और वस्तु के विभिन्न धर्मों का क्रमशः प्रतिपादन शक्य होने से सभी वस्तुएं कर्षांचित् बाव्य भी हैं।

यद्यपि जिससमय स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से भगवान आत्मा में अस्तित्वधर्म है, उसीसमय पढ़व्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से नास्तित्वधर्म भी है; तथापि जिससमय अस्तित्वधर्म का प्रतिपादन किया जा रहा हो, उसीसमय नास्तित्वधर्म का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है; पर क्रम से उनका प्रतिपादन सभव है। भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों का या परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनन्तधर्मगुगलो का युगपद् प्रतिपादन असमब होना अवस्त्रव्य नामक धर्म का कार्य है और क्रमश प्रतिपादन संभव वोना वन्त्रव्य नामक धर्म का कार्य है।

यद्यपि ४७ नयों में वक्तव्य नामक कोई नय नहीं है और सप्तभंगी में वक्तव्य नामक कोई भग भी नहीं है, तथापि सभी ४७ नयों से आत्मा को बाच्य तो बनाया ही जा रहा है, यदि भगवान आत्मा कथींचत भी बाच्य नहीं होता अर्थात् उसमें बाच्य बनने की शक्ति, स्वभाव, धर्म नहीं होता तो वह प्रभाग-नयों से बाच्य भी कैसे बनाया जा सकता था? अत उसमें बाच्य नामक धर्म भी है ही।

सप्तभगी के आरम्भ के तीन भग वक्तव्य और अन्त के चार भग अवक्तव्य के हैं। जिसप्रकार सप्तभगी के अतिम तीन भगो को हम इसप्रकार व्यक्त करते हैं कि अस्ति-अवक्तव्य नास्ति-अवक्तव्य और अस्तिनास्ति-अवक्तव्य: उसीप्रकार आरम्भ के तीन भगो को इसप्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि अस्तिवक्तव्य, नास्तिवक्तव्य, अस्तिनास्तिवक्तव्य।

यदि भगवान आत्मा सर्वथा ही अवक्तव्य होता तो समस्त जिनवाणी निरखंक होती, क्योंकि समस्त जिनवाणी एकप्रकार से भगवान आत्मा के प्रतिपादन के लिए ही तो समर्पित है। तथा यदि भगवान वाणी द्वारा पूरी तरह बताया जा सकता होता तो फिर शास्त्रों को पढ़कर या गुरूमुख से आत्मा का स्वरूप सुनकर सभी आत्मज्ञानी हो गये होते।

इसप्रकार हम देखते हैं कि भगवान आत्मा अवक्तव्यनय से कर्याचित् अवक्तव्य भी है। (७-८-९) अस्तित्व-अवक्तव्यनय, नस्तित्व-अवक्तव्यनय

''अस्तित्वाबक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुक न्तरालबर्तिसंहिताबस्य-लक्ष्योनमुखायोनयानयो मयगुणकार्मुक न्तयरालवर्त्यगुणकार्मुक न्तरालबर्ति-संहिताबस्यलक्ष्यो न्मुखलक्ष्योन्मुख प्राक्तनविशाखबत् स्वडव्य क्षेत्रकालकार्यपुणकार्यम्

नास्त त्वाव क्रव्यनयेनानयो मयानुगक्त मृक्त नरालवर्त्यसंहितावरूवा लब्धो-मुखायो मयानयो मयमण्क स्मृत्यन तरालवर्त्यण कर्मकृत नरासवर्ति संहितावरूवासीहतावरूव लक्ष्यो नुक्तालक्ष्यो मुक्कुप्रक्तनविशिखवत् परहच्य क्षेत्रकावरूवासीहतावरूव लब्ध्यो नुक्तालक्ष्यो मुक्कुप्रक्तनविशिखवत् परहच्य क्षेत्रकाल भावैर्युगयुरस्वपरहच्यो क्षेत्रकाल भावै श्चनास्तित्वववव करूपम्।

अस्तित्यनास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुष कार्मृकान्तरासवर्शिसंहिता वस्यलध्योन्मृखानयोषयागुषकार्मृकान्तरासवर्त्यसंहितावस्थालध्योन्मृखायो मयानयोषयगुषकार्मृकान्तरासवर्त्यगुष कार्मृकान्तरासवर्तिसंहितावस्था संहितावस्थालध्योन्मृखालध्योन्मृखप्राक्तनविशिखवत्स्वद्रय्यक्षेत्रकासभावैः एतद्रय्यक्षेत्रकासभावैर्युगपत्स्वपरद्रय्यक्षेत्रकासभावैश्चास्तित्वनास्तित्व-ववकक्तव्यम्।

लोहस्य, डोरी और धन्य क मध्य स्थित, सधानदशा में रहे हुए, लक्ष्योनमुख एवं लोहस्य तथा अलोहस्य, डोरी और धन्य के मध्य स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा में रहे हुए तथा संधानदशा में नहीं रहे हुए और रूपोन्स्य तथा अलस्योनमुख तथा की भौति आत्मद्रव्य अस्तित्व-अवक्तव्यनय से स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से तथा यगपत स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अस्तित्त्ववाला अवक्तव्य है।

अलोहमय, डोरी और धन्ष के मध्य नहीं स्थित, सधानदशा में न रहे हुए, अलक्योन्मुख एव लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धन्ष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, सधानदशा में रहे हुए तथा संधानदशा में न रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्योन्मुख उसी बाण की भौति आत्मद्रव्य नास्तित्व-अवक्तव्यनय से परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से तथा युगपत् न्वपरद्रव्य-नेक्ष्य-काल-भाव से नास्तित्ववाला अवक्तव्य है।

लोहमय, डोरी और धनुष के मध्य स्थित, संधानदशा में रहे हुए, लक्योनमुख तथा अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा में नहीं रहे हुए, अलक्योनमुख एवं लोहमय तथा अंलोहमय, डोरी अर धनुष के मध्य स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा में रहे हुए तथा संधानदशा में न रहे हुए, लक्ष्योनमुख तथा अलक्योनमुख उसी बाण

९ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रवीपिका', टीका का परिशिष्ट

की भाँति आत्मद्रव्य अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय से स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से, परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से तथा युगपत् स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अस्तित्ववाला-नास्तित्ववाला अवक्तव्य है।"

अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा मे एक अस्तित्व-अवक्तव्य नामक धर्म है, एक नास्तित्व-अवक्तव्य नामक धर्म है तथा एक अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्य नामक धर्म भी है। उन्हें विषय बनानेवाले सम्यक्श्रुतज्ञान के अशारूप क्रमशः अस्तित्व-अवक्तव्यनय, नास्तित्व-अवक्तव्यनय एवं अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय हैं।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि एक अस्तित्वधर्म और एक अवक्तव्यधर्म तो पहले ही कहे जा चुके हैं, फिर यह तीसरा अस्तित्व-अवक्तव्यधर्म कहने का क्या प्रयोजन है? क्या यह धर्म अस्तित्व और अवक्तव्य दोनों को मिलाकर है? इसीप्रकार का प्रश्न नास्तित्व-अवक्तव्य एवं अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्य धर्म के सबध में भी सभव है।

उक्त संदर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है – ''अस्तित्व और अवक्तव्य-इन दोनो धर्मों को मिलाकर वह अस्तित्व-अवक्तव्य धर्म कहा हो-ऐसा नहीं है, परन्तु अस्तित्व और

अवक्तव्य – इन दोनो धर्मों से भिन्न अस्तित्व-अवक्तव्य नामक एक स्वतन्त्र धर्म है। जिसप्रकार श्रृतज्ञान के अनन्तनयों में अस्तित्वनय आदि सात नय भिन्न हैं, उसीप्रकार उन सात नयों के विषयभूत आत्मवस्तृ मे सात धर्म भी भिन्न-भिन्न है।

ये अस्तित्व, नास्तित्व आदि सात प्रकार के धर्म बस्तू के स्वभाव में ही है। अस्तित्व और नास्तित्व – ये दोनों ही धर्म बस्तू में हैं, अन्य पाँच धर्म नहीं हैं – ऐसा नहीं है। यदि बस्तू में सातों धर्म नहीं होते तो उनका कथन भी नहीं होता. क्योंक वाचक वाच्य को ही तो बताता है। <sup>7</sup>

आत्मा में स्व की अपेक्षा अस्तित्व है, पर की अपेक्षा नास्तित्व है – इन दोनों धर्मों का प्रतिपादन क्रमशः ही हो सकता है, एक साथ नहीं – इस अपेक्षा से आत्मा अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यधर्मबाला है। इस धर्म के नाम में तीन शब्द आये हैं, अत उनके बाज्यरूप तीन भिन्न-भिन्न धर्म नहीं समझना, किन्तु तीनों के बाज्यरूप एक धर्म है – इसप्रकार समझना।

. सप्तभंगी सबंधी सात नयों के विषयभूत अस्तित्वादि धर्म सभी पदार्थों

१ नयप्रज्ञापन (ग्जराती), पृष्ठ ६८-६९

२ वती, पृष्ठ ६०

३ बही (गुजराती) पुष्ठ ७०

के मूलभूत धर्म हैं। भगबान आत्मा भी एक पदार्थ है, परमपदार्थ है; अत: उसमें भी ये पाये ही जाते हैं। पर से भिन्न निज भगबान आत्मा की सम्यक् जानकारी के लिए इन सात धर्मों का जानना अत्यन्त आवश्यक है।

अस्तित्वधर्म यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व सबद्वव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वचतुष्ट्य से है, अतः किसी भी पदार्थ को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए पर की या पर के सहयोग की रंच भी आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा का अस्तित्व भी स्वचतुष्ट्य से ही है, अतः उसे स्वय की सत्ता के लिए पर के सहयोग की रचमात्र भी आवश्यकता नहीं है।

नास्तित्वधर्म यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ में परव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप एरचतुष्ट्य की नास्ति है, अतः किसी भी परव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप अन्य पदार्थ में समन नहीं है। यह सभावान आत्मा भी नास्त्रित्वधर्म से सम्पन्न है, अतः हमें पर के हस्तक्षेप की आशंक से व्याकुल होने की रंचमात्र भी आवश्यकता नहीं है। पर का सहयोग भी एकप्रकार का हस्तक्षेप ही है। जब एक द्वया का दूसरे द्वया में पूर्णतः अभाव है है, अपवेश ही है, तो फिर परस्पर सहयोग का प्रश्न ही कहाँ उठता है?

अस्तित्वनास्तित्वधर्म के कारण ही परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले उक्त अस्तित्व एव नास्तित्वधर्म वस्तु मे एकसाथ रहते हैं। भले ही उनका एक साथ कहना संभव न हो, पर वे रहते तो वस्तु में एक साथ ही हैं। कहने मे कम और रहने में अक्रम (युगपट्) – यही स्वभाव है अस्तित्वनास्तित्वधर्म का।

अस्तित्वनय स्व मे स्वचतृष्ट्य की अस्ति, नास्तित्वनय स्व मे परचतृष्ट्य की नास्ति एवं अस्तित्वनासित्वनय कथन में क्रम पड़ने पर भी स्व में अस्ति और नास्ति—इन दोनों धर्मों की युगपत् अस्ति बताता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा भी धर्म है, जिसके कारण ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अस्तित्व-नास्तित्वधर्म उसमें एक साथ रहते हैं। अस्तित्व एवं नास्तित्वधर्म के एक साथ रहते हैं। अस्तित्व एवं नास्तित्वधर्म के एक साथ रहतेरूप स्वभाव का नाम ही अस्ति-नास्ति-धर्म है और इस धर्म को विषय बतानेवाला नय ही अस्तित्वासित्वयम है।

नास्तित्वधर्म में भले पर की अपेक्षा लगती हो, पर वह पररूप नहीं है, वह आत्मवस्तु का स्वरूप ही है। इसीप्रकार उसका नाम भले ही नास्तित्व है, पर उसकी वस्तु में नास्ति नहीं, अस्ति है। तात्मयं यह है कि अस्तित्वधर्म तो अस्तिरूप है ही, नास्तित्वधर्म भी अस्तिरूप है और अस्तित्वनास्तित्वधर्म भी अस्तिरूप है है। भगवान आत्मा में रहनेवाले सभी धर्म अस्तिरूप ही हैं, कोई भी धर्म नास्तिरूप नहीं है।

भगवान आत्मा में अस्तित्व एवं नास्तित्व — इन दोनों धर्मों के एक साथ रहने पर भी उनका कथन एक साथ संभव नहीं है। ऐसा ही स्वभाव है आत्मबस्तु का। आत्मबस्तु के इस स्वभाव का नाम ही अवस्तव्ययमं है। इस अवस्तव्ययमं को आत्मबाले जानांश का नाम ही अवस्तव्ययम् है।

'आत्मा है या नहीं?'—इस प्रश्न का उत्तर एक साथ नहीं दिया जा सकता। यह एक शब्द में नहीं बताया जा सकता। न तो 'हैं ही कहा जा सकता है और न 'नहीं हैं' ही कहा जा सकता है। यही कहना होगा कि स्वचत्त्य्य की अपेक्षा है और परचत्त्य्य की अपेक्षा नहीं है, पर इन दोनों बातों के कहने मे क्रम पड़ता है, अतः क्रम से ही बताया जा सकता है, एक साथ नहीं। एक साथ नहीं बताया जा सकता—बस इसी का नाम अवत्त्व्याप्तर है।

प्रश्न:-एक साथ नहीं बताया जा सकता - यह तो वाणी की कमजोरी है, इसे आत्मा का धर्म कैसे माना जा सकता है?

उत्तर:-भाई! आत्मा के स्वभाव में ही यह विशेषता है कि वह बाणी द्वारा एक साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही अवस्व्यस्वभाव या अवत्तव्यधर्म है। यह धर्म बताता है कि अनन्तधर्मों का अधिष्ठतात यह भगवान आत्मा बचनों से युगपत् नहीं बताया जा सकता है। पर जान द्वारा जाना जा सकता है।

प्रश्न:-अवक्तव्यनय से कहा नहीं जा सकता, पर अवक्तव्यनय से जाना तो जा सकता है?

उत्तर:-भाई! ऐसी बात नहीं है। अवस्तव्यनय से कहा भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है; पर मात्र यही कहा जा सकता है कि भगवान आत्मा अव्यन्त्य है और मात्र यही जाना जा सकता है कि इत अवस्त्रय हैं। तात्पर्य यह है कि अवस्तव्यनय से उसके अवस्तव्यधर्म को ही जाना जा सकता है; अनन्तधर्मों के अधिष्ठ्यता धर्मी आत्मा को जानने के लिए तो नयातीत होकर ही जानना होगा, न्योंकि वह तो श्रृतप्रमाणपूर्वक अनुभव से प्रमेय होता है—यह बात आरंभ में ही कही जा चुकी है।

अवक्तव्यनय से तो यही जानना चाँहिए कि भगवान आत्मा वाग्विलास से परे हैं, वचनातीत है, अनुभवगम्य है। जब भगवान आत्मा वचनों से नहीं कहा जा सकता है तो फिर पर से सम्पर्क जोड़नेवाली इस वाणी से क्या लाभ है? मीन ही श्रेष्ठ है।

अस्तित्व-अवक्तव्यधर्म का स्वरूप भी यही है कि आत्मा की अस्ति तो है, पर वह अस्तित्व के अतिरिक्त भी बहुत कुछ और भी है, उसमें नास्तित्वधर्म भी है, पर वह सब इस समय कहा नहीं जा सकता। इसप्रकार वह अस्तित्वमय और अवक्तव्यरूप एक साथ है। अस्तित्वमय और अवक्तव्यरूप एक साथ होनेरूप भी एक धर्म आत्मा में है, जिसका नाम है अस्तित्व-अवक्तव्यधर्म। इस धर्म को जानने या कहनेवाला नय ही

यह धर्म यही बताता है कि 'है, पर अवक्तव्य है, अवक्तव्य है, पर है'। अत बचन से विराम लेकर इस भगवान आत्मा के अस्तित्व में समा जाना ही

श्रेयस्कर है।

नारितत्व-अवक्तव्य धर्म आत्मा में पर की नारित एव आत्मा की अनिर्वचनीयता को एक माथ बताता है। आत्मा मे पर की नारित है – यह तो कहा, पर आत्मा इतना ही तो नहीं और भी अनन्तधर्मों की अस्ति आत्मा मे है, अस्ति तत्वधर्म तो है ही, पर अभी अनन्तधर्मों का कहना सभव नही है –यह प्रकृतितत्वधर्म तो है ही, पर अभी अनन्तधर्मों का कहना सभव नही है –यह प्रकृति है नारितत्व-अवक्तव्यधर्म की, जिसे नारितत्व-अवक्तव्यधर्म विषय

अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय यह बताता है कि अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है, पर एक साथ वे कहे नहीं जा सकते हैं। इसप्रकार भगवान आत्मा अस्तित्ववाला भी है, नास्तित्ववाला भी है और अवक्तव्य भी है – सब कछ एकसाथ है।

एक-एक नय मे भगवान आत्मा के एक-एक धर्म को ही जाना जा सकता है. आत्मा के स्वरूप का गहराई मे परिचय प्राप्त करने के लिए यह जिस भी है, पर अनन्तधर्मों के अधिष्ठता भगवान आत्मा को जानने के लिए तो इन नयो से आत्मा को जानकर, इनसे विराम लेना होगा; अन्यथा विकल्पातीत, नयातीत नहीं हुआ जा सकेगा।

इसप्रकार तीसरे मे नौबे नय तक ये सप्तभगी सम्बन्धी सात नय है। इन सप्तभंगी सम्बन्धी सात नयो को विशेष समझने के लिए जिनागम मे प्रतिपादित 'सप्तभंगी' सिद्धान्त को गहराई से समझना बाहिए।

सप्तभगी सिद्धान्त की विस्तृत चर्चा आगे पृथक् से की जावेगी।

(१०-१२) विकल्पनय और अविकल्पनय।

'विकल्पनयेन शिशुकुमारस्यविरैकपुरुषवत् सविकल्पम्, अविकल्पनयेनैकप्रुषमात्रवविकल्पम्।

आत्मद्रव्य विकल्पनय से बालक, कुमार और वृद्ध — ऐसे एक पुरुष की भौति सविकल्प है और अविकल्पनय से एक पुरुषमात्र की भौति अविकल्प

१ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशास्त्र

ĝ;"

यहाँ 'बिकल्प' का अर्थ भेद है और 'अविकल्प' का अर्थ अभेद है। जिसप्रकार एक ही पुरुष बालक, जवान और वृद्ध – इन अवस्थाओं का धारण करनेवाला होने से बालक, जवान एव वृद्ध – ऐसे तीन भेटों मे विभाजित किया जाता है; उसीप्रकार भगवान आत्मा भी जान, दर्शनादि गुणों एवं मनुष्य, तियेच, नरक, देवादि अथवा बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा आदि पर्यायों के भेटों में विभाजित किया जाता है।

'तथा जिसप्रकार बालक, जवान एवं वृद्ध अवस्थाओं में विभाजित होने पर भी वह पुरुष खण्डित नहीं हो जाता, रहता तो वह एक मात्र अखण्डित पुरुष ही है। उसीप्रकार जान-दर्शनादि गुणों एव नरकादि अथवा बहिरात्मादि पर्यायों के द्वारा भेद को प्राप्त होने पर भी भगवान आत्मा रहता तो एक अखण्ड आत्मा ही है।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक विकल्प नामक धर्म है, जिसके कारण आत्मा गुण-पर्यायों के भेदों में विभाजित होता है, अतः इसे भेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। इस विकल्प (भेद) नामक धर्म के विषय बनाने बान या विकल्पन्य है। इसीप्रकार भगवान आत्मा में एक अविकल्प नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा अभेद —अखण्ड रहता है, अतः इसे अभेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। इस अभेद नामक धर्म को विषय बनानेवाला नय ही अविकल्पनय है। इस विकल्प और अविकल्प नयों को क्रमशः भेदनय और अभेदननपन है। इस विकल्प और अविकल्प नयों को क्रमशः भेदनय और अभेदनाम भी कहा जा सकता है।

इन नयों के विशेष स्पष्टीकरण के लिए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है:—

"यहाँ 'बिकल्प' का अर्थ भेद है। जिसप्रकार एक पुरुष में बालक, कुमार और वृद्ध — इसप्रकार का भेद रहता है, उसीप्रकार भेदनय से आत्मा गुण-पर्यायों के भेदवाला है। वस्तु मे रहनेवाले अनत्नगणों में परस्पर कर्षिचत् भेद है और उन गुणों की क्रम-क्रम से होनेवाली पर्यायों में भी परस्पर भेद है। वस्तु में होनेवाली जान, दर्शन, चारित्रादि भेदों को विकल्प कहा जाता है। विकल्प का अर्थ यहाँ 'राग' नहीं समझना, यहाँ तो विकल्प का अर्थ भेद ही है। '

आत्मा के एक द्रव्य होने पर भी, उसके स्वभाव में अनेकप्रकारपना है, उस अनेकप्रकारपने को बिकल्पनय जानता है। द्रव्य एक है और उसके गुण अनन्त हैं। उन गुणों में एक गुण दूसरे गुणरूप नहीं होता—इसप्रकार का भेद

९ नयप्रकापन (गुजराती), पृष्ठ ७८

है। बच्च एक है और उसके प्रदेश असंख्य हैं। उनमें एक प्रदेश दूसरे प्रदेशपने नहीं है—इसप्रकार का भेद है। इच्च एक है और उसमें पर्याय अनत्त हैं। एक-एक गुण की एक-एक पर्याय—इसप्रकार अनन्त गुणें की अनत्त पायों एक समय में ही हैं। इनमें एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्यायरूप नहीं होती—इसप्रकार का भेद है। अथवा, एक वस्तु की तीन काल की अनन्त पर्यायें हैं; उनमें एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से भेदवाली है, भिन्न है।

द्वव्य-गुण-पर्याय में भी परस्पर कर्याचित् भेद है। जो द्वव्य है, वह गुण नहीं। द्वव्य और गुण – इसप्रकार दोनों के नाम भिन्न-भिन्न हैं। द्वव्य एक और गुण अनन्त- हसप्रकार दोनों की संख्या भिन्न है। इत्यादि प्रकार से इनमें भेद पहना है।

इसप्रकार आत्मा भेदबाला है। यही कारण है कि आत्मा विकल्पनय से भेदबाला दिखाई देता है। पर यह ध्यान रखना कि भेदधर्म के साथ आत्मा मे एक अभेदधर्म भी है। अभेदता को छोडकर एकान्तरूप से आत्मा को भेदबालोद हो माने तो वह भेदनय नहीं है, वह तो मिण्या मान्यता है।

इसप्रकार का भेद अशुद्धता नहीं है, कोई दोष नहीं है, यह तो वस्तु का धर्म है। शुद्ध आत्मा में भी इसप्रकार का भेदधमं है। सिद्धजीवो की आत्मा में से ज्ञान-वर्शान-चारित्र इत्यादि भेद समाप्त नही हो जाते। सिद्धों के आत्मा में भी ऐसा भेद रहता है। उस भेद को ही विकल्प कहा जाता है। सिद्धों को रागरूप विकल्प नहीं है, पर इसप्रकार का गणभेदरूप विकल्प है।

जिसप्रकार बाल, जबान एवं बृढ — तीन अवस्थाओं मे रहनेवाला पुरुष तो एक ही है। जो बाल-अवस्था में था, वही जबान-अवस्था में भी है—इसप्रकार पुरुषरूप में उसमें कोई भेद नहीं पडता है; उसीप्रकार गृण-पर्यायों के भेद मेंने पर भी द्रव्यरूप में तो आत्मा एक अभेद ही रहता है। अभेदनब से देखने पर आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा में इसप्रकार का एक अभेदसमें है।

बस्तु मे यदि भेद न हो तो अनन्तधमं नहीं हो सकते और अभेद न हो तो वस्तु की एकता खाँण्डत हो बाबेगी अथबा प्रत्येक गुण स्वतन बस्तु हो जायेगा। गुण अनन्त होने पर भी उनको धारण करनेबाला गुणी द्रव्य तो एक ही है। शक्तियाँ अनन्त और शक्तिमा एक — इसप्रकार बस्तु में भेद-अभेद धर्म है। अभेदनय मे तो निगोद से लेकर सिद्धदशा तक सब अबस्थाओं में एक अभेद आत्मा ही प्रतिभासित होता है। निगोद और सिद्ध — इसप्रकार का पर्यायभेद

१ नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ ७१-८०

उसमें प्रतिभासित नहीं होता। जिसप्रकार बाल, युवक और वृद्ध अवस्था में पृरुष तो वही का वही रहता है, उसीप्रकार अशुद्ध अवस्था में आत्मा तो वही का वही रहता है। अवस्था पथवा गृण का भेद डाल विना एक अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेना अभेदनय अथवा आविकल्पनय है।

बस्तु में भेदधर्म और अभेदधर्म-दोनों एक समय मे एक साथ ही हैं, आत्मा सदा इन धर्मों से युक्त है। ऐसी अनन्तधर्मात्मक वस्तु का ज्ञान ही अनेकान्त है। इसके ज्ञान बिना आत्मा का अनभव नहीं होता है। "

इसप्रकार हम देखते हैं कि आत्मा मे विद्यमान गुण-पर्याय भेदों को विषय बनानेवाला नय विकल्पनय और एक अभेद अखण्ड आत्मा को विषय बनाने वाला नय अविकल्पनय है। अनन्तधर्मात्मक आत्मा के अनन्तधर्मों मे एक भेदधर्म है और एक अभेदधर्म है, जिन्हें विकल्पधर्म और अविकल्पधर्म भी कहते हैं। इन विकल्पधर्म और अविकल्पधर्म को विषय बनानेवाले नय ही कम्मा विकल्पन्य और अविकल्पन्य हैं।

## (१२-१५) नामनय, स्थापनानय, द्रव्यनय और भावनय

"नामनयेन तदात्मवत शब्दब्रह्मार्शि, स्थापनानयेनमूर्तित्ववत्सकल पुदुगलालम्बि, ब्रव्यनयेन भाजवकश्रेष्ठिश्रमणपार्धिववदनायतातीतपर्याय योदुभासि, भावनयेन पुरुषायितप्रवृत्तयोषिद्वत्तदात्व पर्यायोल्लासि। र

आत्मद्रव्य नामनय से नामवाले की भाँति शब्दबह्म को स्पर्श करनेवाला है, स्थापनानय से मूर्तिपने की भाँति सर्वपुदालों का अवलम्बन करनेवाला है, द्रव्यानय से बालकसेठ और अमणराजा की भाँति अनागत और अतीत पर्याय से प्रतिभासित होता है और भावनय से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्मी की भाँति वर्तमान पर्यायरूप में उल्लीसन – प्रकाशित – प्रतिभामित होता है।"

उक्त चार नय निक्षेपो सम्बन्धी नय है। भगवान आत्मा मे नाम, स्थापना, द्रव्य एवं भाव नामक चार धर्म है, जिन्हें उक्त चार नय क्रमशः अपना विषय बनाते हैं।

'आत्मा नामनय से शब्दबहम को स्पर्श करनेवाला है' – इसका अर्थ यह नहीं समझना कि आत्मा शब्दों के बोलता है, भाषावर्गणा की शब्दहर क्रिया का कर्ता है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि 'आत्मा' नामक शब्द द्वारा 'आत्मा' नामक पदार्थ कहा जाता है। 'आत्मा' नामक पदार्थ बाच्च है औ

१ नयप्रकापन (गुजराती) पृष्ठ =१

२ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

'आत्मा' नामक शब्द वाचक है। 'आत्मा' नामक शब्द के द्वारा बाच्य होने का स्वभाव आत्मा में ही विद्यमान है। उस स्वभाव का नाम ही नामधर्म है। इस नामधर्म को विषय बनानेवाले नय को नामनय कहते हैं।

जगत में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं। बिना नाम का कोई भी पदार्थ जगत में नहीं है। आत्मा भी एक पदार्थ है, अत: वह भी 'आत्मा' - इस नाम में जाना जाता है। यदि आत्मा में नाम नामक भर्म नहीं होता तो फिर उसका प्रतिपादन सभव नहीं था।

नाम नामक धर्म का स्वरूप एवं उपयोगिता स्पष्ट करते हुए स्वामीजी कहते हैं:-

"यदि आत्मा मे नाम से वाच्य होने का धर्म नहीं होता तो वाणी द्वारा आत्मा का उपदेश देना सभव नहीं था। 'आत्मा देह से भिन्न जानमूर्ति है, पर का अकर्ता है' — इसप्रकार वाणी द्वारा आत्मा का कथन किया जा सकता है और उस वाणी द्वारा आत्मा वाच्य होता है — ऐसा उसका स्वभाव है। यदि वाणी से आत्मा का स्वरूप नहीं कहा जा सकता होता तो सन्तो द्वारा की गई शास्त्ररचना निरर्थक सिद्ध होती और जैसा स्वय को आत्मा का अनुभव हुआ है, वैसे ही दूसरो को समझाना संभव नहीं होता। यर्वाप वाणी तो मात्र निर्मन्त है है, तसके कारण वह वाणी द्वारा वाच्य होता है। '

यद्यपि आत्मा मे बाणी का अभाव है, तथापि बाणी से बाच्य होनेरूप धर्म का अभाव नहीं है। यह नाम नामक धर्म तो आत्मा का स्वय का ही धर्म है। यदि ऐसा नहीं होता तो सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्यध्वति का उपदेश भी निर्पर्क सिद्ध होता। आत्मा बाणी से सर्वथा अगोचर नहीं है। भगवान आत्मा परमञ्जस्म है और उसे प्रकाशित करनेवाली बाणी शब्दबस्म है। "

जिसप्रकार आत्मा में एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण आत्मा किसी नाम द्वारा जाना जाता है: उसीप्रकार एक ऐसा भी धर्म है, जिसके कारण आत्मा स्थापना द्वारा भी जाना जा सकता है। आत्मा की स्थापना किसी न किसी पुदाल में की जाती है, अत यहाँ कहा गया है कि आत्मदक्त स्थापनानय से मृतिंपने की भौति सर्वपृद्गलों का अवलम्बन करनेवाला है।

जिसप्रकार मूर्ति मे भगवान की स्थापना की जाती है, उसीप्रकार किसी भी पुरुगलपिण्ड में आत्मा की भी स्थापना की जा सकती है। जिस बस्तु में जिस व्यक्ति की स्थापना की जाती है, उस बस्तु के देखने पर बह व्यक्ति

९ नमप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ ८६ २. नयप्रजापन (गजराती), पृष्ठ ८४

खयाल मे आता है – इसप्रकार वह वस्तु स्थापना के द्वारा उस व्यक्ति का ज्ञान करानेवाली हुई।

यह स्थापना तदाकार भी हो सकती है और अतदाकार भी। तदाकार स्थापना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस क्योंक्त की स्थापना जिन पूरानिपण्डों में की जा रही है, वे पुरानिपण्ड उसी ब्यक्ति के आकार में होने चाहिए। जैसे कि गाँधीजी की स्थापना गाँधी के चित्र में या गाँधीजी की तदाकार प्रतिमा में करना। अतदाकार स्थापना में इसकी आवश्यकता नहीं होती, हम किसी भी थाकार की वस्तु में किसी की भी स्थापना कर सकते है। जैसे — बिस्ता हाथी-घोड़ों के अकार की शतरज की गोटों में हाथी-घोड़ों की कल्पना करना।

नाम और स्थापना के समान आत्मा में एक द्वय नामक धर्म भी है, जिसके करण आत्मा अपनी भूतकालीन एव प्रविष्यकालीन पर्पायोक्स्प दिखाई देता है। जिसफकर में ठेक वालक भविष्य का सेठ ही है, अत. उसे वर्तमान में भी सेठजी कह दिया जाता है अथवा जो राजा मूनि हो गया है, उसे मूनि-अवस्था में भी राजा कहा जाता है। —ये सब द्वय्यनय के ही कथन है। इसप्रकार के कथन लोक में ही नहीं, जिनागम में भी सर्वत्र दृष्टियोवर होते हैं। क्या आगम में यह लिखा नहीं मिलता है कि भरत चक्रवर्ती मोझ गये? वस्तृत वात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति चक्रवर्ती पद पर रहते हुए मोझ नहीं जा सकता है। भरत ने जब चक्रवर्ती पद त्यागकर मृनिदीक्षा ली, तब वे मोझ गये! भोझ तो भरत मृनि गये, किन्तु भूतपर्याय का वर्तमानपर्याय में आरोप करके यही कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती मोझ गये।

इसीप्रकार आदिनाथ से लेकर महाबीर तक सभी तीर्थंकर बर्तमान में तो मिद्धदशा में है, तथापि उन्हें हम आज भी तीर्थंकर ही कहते हैं। भगवान का जन्म कहना भी इसी नय का कथन है, क्योंकि जिस जीव का अभी जन्म हुआ है, वह अभी तो बालक ही है, पर भविष्य में भगवान बननेवाला है, अतः उसे अभी भी 'भगवान' कहने का व्यवहार लोक में प्रचलित है।

भगवान आत्मा में द्रव्यधर्म नामक एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण आत्मा भुतकालीन और भविष्यकालीन अर्थात् नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायरूप कहा जाता है। उस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम द्यानय है।

सैतालीस नयों में पहले नय का नाम भी द्रव्यनय है और इस चौदहंवें नय का नाम भी द्रव्यनय है। नाम एक से होने पर भी इन दोनों नयों के स्वरूप में अन्तर है। प्रथम द्रव्यनय के साथ पर्यायनय आया है और इस ट्यानय के साथ भावनय आया है। वहाँ द्रव्यनय और पर्यायनय —ऐसा जोडा है और यहाँ द्रव्यनय और भावनय-ऐसा जोडा है। प्रथम द्रव्यनय का विषय सामान्य चैतन्यमात्र द्रव्य है और इस द्रव्यनय का विषय भूत-भावी पर्यायवाला द्रव्य है।

जिसप्रकार दृष्यनय से भगवान आत्मा भूत और भविष्यकालीन पर्याप के रूप में जाना जाता है. उसीप्रकार भावनय से वह वर्तमानपर्यायरूप से जाना जाता है। इस बात को आचार्यदेव पुरुष के सामान प्रवर्तमान स्त्री का उदाहरण देकर समझाते है। जिसप्रकार पुरुष के भेष में रहकर पुरुष के सामान व्यवहार करनेवाली स्त्री पुरुष-जैसी ही प्रतीत होती है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी वर्तमान में प्रवर्तत होने से वर्तमानपर्यायरूप ही प्रतिभागित होता है। सम्यादर्शन से युक्त आत्मा सम्याद्धी कहा जाता है, सम्याद्धी के रूप में कहाना या जाना ही सम्याद्धी स्वर्ण अत्वर्ता स्त्री कहा जाता है, सम्याद्धी के रूप में कहाना या जानना ही भावनय है।

भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण यह आत्मा वर्तमान पर्यायरूप से जाना जाता है, कहा जाता है। उस धर्म का नाम है भावधर्म और उसे जाननेवाले श्रुतजान के अंश का नाम है भावनय।

आत्मद्रव्य को भूत और भावी पर्यायों से युक्त जानना द्रव्यनय है और वर्तमान पर्याय से युक्त जानना भावनय है। जिसप्रकार पुजन करते हुए मुनीम को पूजरी भी कहा जा सकता है और मुनीम भी, भावनय से बहु एजारी है और द्रव्यनय से मुनीम। वर्तमान से पुजन करनेरूप पर्याय से युक्त होने से उस पुजारी कहना उपयुक्त ही है, तथापि भूत और भावी पर्यायों की युक्तता से विचार करने पर वह मुनीम ही प्रतित होता है, क्योंकि पुजन के पहले करा मुनीमी ही करते वह सुनीम ही प्रतित होता है, क्योंकि पुजन के पहले करा

जो व्यक्ति उसके संम्मूणं जीवन से एकदम अपरिचित है, वह उसे पूजा करते देखकर यहीं कहेगा कि पुजारीजी! क्या में भी आपके साथ पुजन कर सकता हूँ, किन्तु जो उसे व उसके सम्मूणं जीवन को जानता है, वह यहीं कहेगा कि मुनीमजी! क्या में भी आपके माथ जीवन कर सकता हूँ, इनीप्रकार पूजन करते हुए राजा को प्रयोजनवश पुजारी और राजा दोनो ही कहा जा सकता है। पुजन कराते हुए प्रतिष्ठाचार्य भी यह कहते हुए सुने जाते हैं कि सभी पुजारी हाथ में अर्घ ले ले, साथ में उन्ही पुजारियों से किसी से यह कहते देखा जा सकता है कि सेठजी। आपने अर्घ क्यों नहीं निक्या?

भूतकानीन एवं भविष्यकानीन तीर्थंकरों की मूर्ति-प्रतिष्ट्य स्थापनानय के साथ-साथ द्रव्यनय का विषय भी है; क्योंकि स्थापनानय तो मात्र पौदुगलिकमूर्ति में चेतन परमात्मा की प्रतिष्ठा को विषय बनायेगा, पर यहाँ तो जिन तीर्थंकर आत्माओं की जिस अरहतपर्याय की स्थापना मर्ति में की जा रही है, वे आत्मा वर्तमान में उस पर्यायरूप से परिणमित नहीं हो रहे हैं, उनमें से भूतकालीन तीर्यंकर तो बर्तमान में सिद्धपर्यायरूप से परिणमित हो रहे हैं और भावी तीर्यंकर अभी देवादि किसी पर्याय में होंगे। अतः आत्मा को भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों के रूप में देखनेवाल द्रय्यमय के बिना भृतकालीन एवं भविष्यकालीन तीर्यंकरों की प्रतिष्ठ्य का व्यवहार संभव नहीं है। इस दृष्टि से देखने पर जिन्हें हम बर्तमान चौबीसी कहते हैं, वे ऋषभादि तीर्यंकर भी भूतकालीन ही हैं, क्योंक वे बर्तमान में सिद्धदशा में ही हैं। वर्तमानदशारूप परिणमित तो सीमन्धरादि विद्यामान बीस तीर्यंकर ही हैं, क्योंकि के ही अप भी अरहत-अवस्था में विद्यमान हैं। अतः सीमन्धरादि तीर्यंकर अरहंतों की प्रतिष्ठा स्थापनानय एव मावनय के आध्रित है और भूत और भावी तीर्यंकर की प्रतिष्ठा स्थापनानय एव हत्यनय के आध्रित है। तममन वाही कि यह प्रतिमा अमक तीर्यंकर की है।

इसप्रकार मूर्ति-प्रतिष्ठा का समस्त व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य एवं भावनयों के आधार पर प्रचलित व्यवहार है। यही कारण है कि निक्षेप की परिभाषा इसप्रकार दी गई है:—नयों के द्वारा प्रचलित लोकव्यवहार को निक्षेप कहते हैं।

इसप्रकार का लोकव्यवहार मात्र जिनेन्द्र-प्रतिष्ठाओं मे ही नही, अपित् लोक के अन्य व्यवहारों में अधिकाधिक प्रचलित है। चित्रकला, मूर्तिकला आदि अनेक चीजों का आधार यही नय है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि नामधर्म, स्थापनाधर्म, द्रव्यधर्म और भावधर्म - आत्मा के ये चार धर्म जेय हैं और इनके आधार पर आत्मा को जाननेचाले श्रृतजान के अशरूप नामनय, स्थापनानय, द्रव्यनय और भावनय – ये चार नय जान हैं और इनके आधार पर प्रचलित लोकव्यवहार रूप चार निक्षेप हैं।

# (१६-१७) सामान्यनय और विशेषनय

"सामान्यनयेन हारस्रग्वामसूत्रवद्वयापि, विशेषनयेन तदेकमुक्ता फलवदव्यापि।

आत्मद्रव्य सामान्यनय से हार-माला-कठी के डोरे की भाँति व्यापक है और विशेषनय से उसके एक मोती की भाँति अव्यापक है।''

जिसप्रकार हार या माला के प्रत्येक पृष्य में अथवा कंठी के प्रत्येक मोती में डोरा व्याप्त रहता है, उसीप्रकार भगवान आत्मा अपने सम्पूर्ण गण व

९ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रदीपिका', टीका का परिशिष्ट

पर्यायों में ब्याप्त रहता है। तथा जिसप्रकार उसी कठी या हार का एक मोती अन्य मीतियों में अथवा सम्पूर्ण कठी या हार में ब्याप्त नहीं रहता, उसीप्रकार भगवान आत्मा की एक पर्याय अन्य पर्यायों में अथवा सम्पूर्ण आत्मद्रव्य में ब्याप्त नहीं रहती।

भगवान आत्मा में एक सामान्य नामक धर्म है, जिसके कारण वह भगवान आत्मा अपने प्रत्येक गुण व अपनी प्रत्येक पर्याध में व्याप्त रहता है। आतान के इस सामान्यधर्म को जानने या कहनेवाले नय को सामान्यनय कहते है। इसीप्रकार भगवान आत्मा में एक विशेष नामक धर्म है, जिसके कारण भगवान आत्मा की एक पर्याय अन्य पर्यायों में अथवा सम्पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं होती। आत्मा के इस विशेषधर्म को जानने या कहनेवाले नय को

आत्मद्रव्य में स्वभावगत ही ऐसी विशेषता है कि वह अपने सम्पूर्ण गुणपर्यायों में व्याप्त रहता है, इसकारण उसे व्यापक कहा जाता है तथा एक ऐसी भी विशेषता है कि उसकी एक पर्याय सम्पूर्ण द्वय में नहीं व्यापती, अन्य पर्यायों में भी नहीं व्यापती, इसकारण उसे अव्यापक भी कहा जाता है। इसी बात को नयों की भाषा में इसप्रकार व्यक्त करते हैं कि आत्मा सामान्यनय में व्यापक है और विशेषत्य में अव्यापक है।

'आत्मा व्यापक है' – इसका अर्थ लोक मे ऐसा भी लिया जाता है कि वह सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा अपने चिल्लोक मे – चैतन्यलोक मे व्याप्त है, अपने सम्पूर्ण गुणो और पर्यायों में व्याप्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान आत्मा का परपदार्थों में व्याप्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रवचनसार की २३ वीं गाथा में जो आत्मा को सर्वगत कहा गया है, उसका अर्थ तो मात्र इतना है कि वह सम्पूर्ण लोकालोक को जानने के स्वभावनाला है। उसमें साफ-साफ लिखा है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान तें ने क्षाप्रमाण है और त्रेय सम्पूर्ण लोकालोक है, इसलिए आत्मा सर्वगत है। वहाँ तो मात्र सबको जानने की बात है और यहाँ आत्मा अपने सामान्य स्वभाव के कारण अपने गुणो व पर्यायों में पूर्णत व्याप्त है —यह कहा जा रहा है।

प्रवचनसार की २३ वी गाथा सबधी बात सर्वगतनय और असर्वगतनय के प्रकरण में विस्तार से होगी।

सामान्य और विशेष-इन दोनो नयो के माध्यम से तो मात्र इतना कहा जा रहा है कि आत्मा अपनी मम्पूर्ण पर्यायो में तो व्याप्त है, पर उसकी प्रत्येक पर्याय आत्मा में त्रिकाल व्याप्त नहीं है, क्योंकि उसकी एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्याप्त नहीं है। प्रश्न:-भावनय और द्रव्यनय के प्रकरण में भी तो कुछ इसीप्रकार कहा था? उनमें और इसमें क्या अन्तर है?

उत्तर:-यह भगवान आत्मा भावनय से वर्तमानपर्यायरूप प्रतिभामित होता है, द्रव्यनय से भूत-भावीपर्यायरूप से प्रतिभामित होता है और इस सामान्यनय से भूत, वर्तमान और भविष्य – इन तीनो काल की पर्यायो से व्याप्त प्रतिभामित होता है।

सामान्यनय से अर्थात् द्रव्य-अपेक्षा आत्मा सर्वपर्यायो मे व्याप्त है, पर विशेषनय से अर्थात् पर्याय-अपेक्षा आत्मा सर्वपर्यायों में व्याप्त नहीं है, इसिलए यह कहा जाता है कि आत्मा सामान्यनय से व्यापक है और विशेषनय से अव्यापक है।

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का निम्नांकित कथन उल्लेखनीय है :-

"मिष्यात्वपर्याय टलकर द्रव्य के आश्रय से सम्यवन्वपर्याय प्रकट हुई। इन मिष्यात्व और सम्यवन्व दोनों ही पर्यायों में आत्मद्रव्य व्यापक है, किन्तु सम्यवन्वपर्याय में मिष्यात्वपर्याय व्याप्त नहीं है, व्यापक नहीं है। इस तित से आत्मा द्रव्याच्य से व्यापक है और पर्यायहण से अव्यापक है।

यदि पर्याय-अपेक्षा भी आत्मा अपनी सम्पूर्ण पर्यायों में व्यापक हो तो मिध्यात्वपर्याय भी सभी पर्यायों में व्याप्त हो जावेगी। तात्पर्य यह हुआ कि फिर मिध्यात्व कभी टल ही न सकेगा। इसिलए पर्याय-अपेक्षा आत्मा व्यापक नहीं है। मिध्यात्वपर्याय का नाश होकर सम्यनत्वपर्याय के प्रकट होने पर मानो सम्पूर्ण आत्मा ही पलट जाता है—इसप्रकार पर्याय-अपेक्षा से प्रतिभातित होता है। १

वस्तृत बात यह है कि द्रव्य और पर्याय में व्यापक-व्याप्य सम्बन्ध होता है। द्रव्य व्यापक है और पर्याव व्याप्य है। पर्याव व्याप्य है नहका अर्थ यह हुआ कि वह व्यापक नहीं है। व्यापक नहीं हैं को ही अव्यापक हैं – इसप्रकार कहा जाता है। इसप्रकार यह प्रतिफलित हुआ कि द्रव्य अपेक्षा आत्मा व्यापक हैं और पर्याय-अपेक्षा अव्यापक हैं। इसी को नयों की भाषा में इसप्रकार कहते हैं कि सामान्यनय से आत्मा व्यापक है और विशेषनय से अव्यापक हैं।

## (१८-१९) नित्यनय और अनित्यनय

"नित्यनयेन नटवववस्थायि, अनित्यनयेन रामरावणववनवस्थायि। <sup>२</sup> आत्मद्रव्य नित्यनय से नट की भौति अवस्थायी है और अनित्यनय से

१ नवश्रमापन, गुण्डारा २ 'प्रवचनसार', की 'तत्त्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

राम-रावण की भाँति अनवस्थायी है।"

जिसप्रकार राम-रावण आदि नित बदलते भिन्न-भिन्न अनेक स्वाँग रखने पर भी नट राम-रावण नहीं हो जाता, नट ही रहता है। वह स्वाँग चाहे जो भी रखे पर उसका नटपना कायम रहता है। उसीप्रकार यह भगवान आत्मा नर-नारकादि पर्यायों को बदल-बदल कर धारण करता हुआ भी आत्मा ही रहता है। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है।

आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही नित्यधर्म है। इस धर्म को जाननेवाले या कहनेवाले नय का नाम नित्यनय है। इसी बात को इसतरह भी कह सकते हैं कि आत्मा नित्यनय से अवस्थायी (नहीं बदलने वाला) है।

जिसप्रकार आत्मा में एक नित्य नामक धर्म है, उसीप्रकार एक अनित्य नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा नित्य स्थायी रहकर भी निरन्तर बढ़लता भी रहता है। इस अनित्य नामक धर्म को जानने या कहनेबाले नय का नाम अनित्यनय है। इसी बात को इसप्रकार भी कह सकते है कि आत्मा अनित्यनय में अनवस्थायी (नित बढ़लनेबाला) है।

जिसप्रकार नट नित्य एक नटरूप रहंकर भी राम-रावणादि के स्वांगरूप होता रहता है, उसीप्रकार भगवान आत्मा भी नित्य एक आत्मरूप रहकर भी मनुष्यादि पर्यायों को धारण करता हुआ नित बदलता ही रहता है, अत. अनवस्थायी है, अनित्य है।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा नित्यनय से प्रतिसमय अवस्थायी (नित्य) है और अनित्यनय से प्रतिसमय अनवस्थायी (अनित्य) है। इसप्रकार भगवान आत्मा नित्य (अवस्थायी) भी है और अनित्य (अनवस्थायी) भी है।

अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों मे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले नित्य और अनित्य धर्म आत्मा में एकसाथ ही रहते हैं, इसकारण यह भगवान नित्य बदलकर भी कभी नहीं बदलता है और नहीं बदलकर भी नित्य बदलता रहता है।

सीधी-सी बात यह है कि जिसप्रकार राम-रावण के स्वाँग नट के नटपने के विरोधी नहीं, निषेधक नहीं हैं तथा नट का नटपना राम-रावण स्वाँगों का विरोधी नहीं हैं, स्वोंकि के एकसाथ रह सकते हैं। जैसे :—नट, राम और नट तो एकसाथ रह सकता है, पर वह राम और रावणारूप एकसाथ नहीं रह सकता है। जब वह राम का वेष धारण करेगा, तब रामण को वेप नहीं घर सकता है जौर जब रावण का वेष धारण करेगा, तब राम का नहीं धर सकता है। जतः स्वाँग तो परस्पर विरोधी हैं, पर नट और स्वाँग परस्पर विरोधी हैं। इस स्वौंश स्वाँग की अधिका देखेंगे तो राम देकसेगा और स्वांगशना की अपेक्षा देखेंगे तो नट दिखेगा।

रमेश नामक नट राम का पाठ कर रहा हो, उस समय कोई प्रश्न करे:— 'यह कीन है?' तो इसके एक साथ की उत्तर दिये जा सकते हैं, कोई कहे राम और कोई कहे रमेश। दोनों में से एक भी उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि बहु राम और रमेश एकनाथ है।

ठीक इसीप्रकार आत्मा में रहनेवाले नित्य और अनित्य धर्म भले ही विरोधी प्रतीत होते हों, पर वे परम्पर विरोधी नहीं हैं; क्योंकि वे दोनों एकसाथ एक आत्मा में रहते हैं। यह भगवान आत्मा हव्यपर्यायात्मक वस्तु है, अत व्यवपृष्टि में नित्ये हैं और पर्यायदृष्टि से अनित्य हैं। ऐसा नित्य-अनित्य होनेरूप इसका स्वभाव ही हैं। स्थायीरूप रहने के स्वभाव को नित्यधर्म कहते हैं और बदलते रहनेरूप स्वभाव को अनित्यधर्म कहते हैं। इन नित्य-अनित्य धर्मों को जाननेवाले जान को या कहनेवाले वचनों को कमश नित्यनम्य और अनित्यन्य कहा जाता है।

इस मन्दर्भ मे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार दुष्टव्य हैं —

"आत्मा मे नित्य-अनित्य दोनो धर्म एकसाथ ही रहते है—इसप्रकार सम्पूर्ण वस्तु की स्वीकृतिपूर्वक वस्तु को किसी अपेक्षा नित्य और किसी अपेक्षा अनित्य काये, तो उसका नित्य अशा अनित्य अशा को है। वेदान्त मत में सर्वथा नित्य अशा को माना गया है, वे अनित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका नित्य अशा को मानना भी यथार्थ नहीं है और बौद्धमत मे मर्वथा अनित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका नित्य अशा को मानना भी यथार्थ नहीं है और बौद्धमत मे मर्वथा अनित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका अनित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका अनित्य अशा को मानना भी यथार्थ की स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका अनित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका अनित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते के स्वीकार ही स्वीकार ही नहीं करते हैं स्वीकि जो अंशी को ही यथार्थ की स्वीकार ही स्वीकार के स्वीकार ही स्वीकार ही स्वीकार की स्वीकार ही स्वीकार ही

सम्पूर्ण बस्तुस्वरूप को यथार्थ जाने बिना उसके एक धर्म का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। जिससमय एक धर्म की अपेक्षा बस्तु का कथन किया जा एहा है, उसीसमय बस्तु में दूसरे अनन्तधर्म भी बिद्यमान रहते हैं। अनन्तधर्मात्मक सम्पूर्ण बस्तु की स्वीकृति बिना एक धर्म की स्वीकृति भी सम्बद्ध नहीं होती, इसीलए सभी धर्मों को यथार्थ जानकर बस्तुस्वरूप नक्की करना चाहिए। "

े(२०-२१) सर्ववतनय और असर्ववतनय।

"सर्वपतनयेन विस्कारिताक्षचक्र्वत्सर्ववर्ति, असर्वपतनयेन मीलिलक्ष-

बीतराग-विकान, (हिन्दी मासिक), अगस्त, १९८७, पृष्ठ १७

#### चक्षर्वदात्मवर्ति । १

आत्मद्रव्य सर्वगतनय से खुनी हुई आँख की भाँति सर्ववर्ती (सब में व्याप्त होनेवाला) है और असर्वगतनय से मींची हुई (बद) आँख की भाँति (आत्मवर्ती )अपने में रहनेवाला है।"

जिसप्रकार सबमे घूमने-फिरनेवाली होने से खुली आँख को सर्वगत कहा जाता है, उसीप्रकार सबको देखने-जानने के स्वभाववाला होने से भगवान आत्मा को सर्वगत कहा जाता है।

जिसप्रकार बन्द औछ अपने में ही रहती है, उसीप्रकार सबको देखते-जानने के स्वभावबाला होने पर भी, मबको देखते-जानने हुए भी, भगवान आत्मा अपने असब्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाता, अपने में ही रहता है अत असर्वगत है आत्मगत है।

इसप्रकार सर्वगतनय से आत्मा सर्वगत है और असर्वगतनय से आत्मगत है असर्वगत है।

इन सर्वगत और असर्वगत नयों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों में रहकर भी, अपने असख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी लोकालोंक को जानता है, देखता है, जान मकता है, देख मकता है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही सर्वगतधर्म है।

भले ही यह भगवान आत्मा सबको जाने, पर इसे पर को जानने के लिए अपने आत्मप्रदेशों को छोडकर पर में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आत्मप्रदेशों में रहकर ही यह पर को जानने की सामर्थ्याला है। बुँकि यह कभी भी अपने आत्मप्रदेशों के बाहर नहीं जाता है, अत. यह आत्मगत ही है। इस आत्मगतपने को ही असर्वगत भी कहते हैं।

इसप्रकार भगवान आत्मा मे एक सर्वगत नामक धर्म है और एक असर्वगत नामक धर्म है। आत्मा के सर्वगतधर्म की ओर से आत्मा को देखनेवाले नय को सर्वगतनय और असर्वगतधर्म की या असर्वगतधर्म की ओर से आत्मा को देखनेवाले नय को असर्वगतनय कहते हैं।

इसी बात को इसप्रकार भी कहा जा सकता है कि आत्मा सर्वगतनय से सर्ववर्ती है, सबमे व्याप्त रहनेवाला है और असर्वगतनय से आत्मवर्ती है, अपने में ही रहनेवाला है, अपने मे ही व्याप्त है, सबमे नहीं।

प्रश्न:-जिसप्रकार खुली आँख देखती है और बन्द आँख नहीं देखती; उसीप्रकार सर्वगतनय से आत्मा सबको देखता-जानता है और असर्वगतनय

<sup>ी &#</sup>x27;प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

से सबको देखता-जानता नही है-ऐसा सीधा-सा अर्थ क्यों नहीं लेते? उत्तर:-इन दोनों नयों के माध्यम से आचार्यदेव पर को जानने और

उत्तर:-इन दोनों नयों के माध्यम से आचायदेव पर को जानने और नहीं जानने की बात नहीं बताना चाहते हैं, अपितु आत्मा के स्वभाव की इस विशेषता को स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह अपने आत्मप्रदेशों में रिश्वत रहकर भी लोकालोंक के सम्पूर्ण पदाबों को जान सकता है, देख सकता है। सम्पूर्ण लोक को देखने-जानने के लिए .उसे सम्पूर्ण लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है।

तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा अपने मे ही सीमित रहकर भी सम्पूर्ण लोक को देख-जान सकता है और सम्पूर्ण लोक को देख-जानकर भी आत्मप्रदेशों में बाहर नहीं जाता। भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। आत्मा के इस स्वभाव का प्रतिपादन ही दोनों नयों का मूल प्रयोजन है।

अत यहाँ उदाहरण में जो खुनी आँख और बन्द आँख की बात कही है, उसका अर्थ आचार्यदेव को मात्र इतना ही अभीष्ट है कि खुनी आँख बारों और पृमती है और बन्द आँख अपने में ही रहती है। आँख जानती है और नहीं जानती है—यह बात यहाँ है ही नहीं।

इस बात को स्वामीजी इसप्रकार स्पष्ट करते है -

"यहाँ अखि को असर्वगतनय से आत्मवर्ती कहा – इसका अर्ध अल्पजता नहीं ममझना चाहिए। बन्द अखि का दृष्टान्त अल्पजता बताने के लिए नही दिया है। आत्मा स्वयन्त्रीपना बताने के लिए दिया है। आत्मा स्वय की सामध्यं से सर्व को जानते हुए भी अपने मे ही लीन रहता है, सबमे व्याप्त नहीं होता, इसलिए बह मर्ववर्ती नहीं है, आत्मवर्ती ही है। सर्वज्ञेयों को जान लेने की अपेक्षा आत्मा को सर्ववर्ती कहा है, पर आत्मा परज्ञेयों मे नहीं वर्तता, बन्कि स्वय में ही वर्तता है – इन अपेक्षा आत्मवर्ती कहा है।

सर्ववर्ती कहकर आत्मा की जानसामर्थ्य बताई है और आत्मवर्ती कहकर पर से भिन्नता बताई है। "'

# (२२-२३) शून्यनय और अशून्यनय

''शून्यनयेन शुन्यागारवत्केवलोद्धासि, अशून्यनयेन लोकाक्रान्तनौ वन्मिलताद्धासि। <sup>२</sup>

आत्मद्रव्य शून्यनय से शून्य (खाली) घर की भौति एकाकी (अकेला – अमिलित) भासित होता है और अशून्यनय से लोगो से भरे हुए,

९ बीतराग-विज्ञान (हिन्दी मासिक), दिसम्बर, १९८७, पृष्ठ १६ २ 'प्रमुक्तसार' की 'तन्त्रपटीपिक' टीका का परिशिष्ट

जहाज की भाँति मिलित भासित होता है।"

अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञानस्वभाव में अनन्त जेय (पदार्थ) प्रतिबिम्बत होते हैं, तथापि कोई भी जेय (पदार्थ) भगवान आत्मा में मिल नहीं जाता। तात्मर्य यह है कि अनन्त पदार्थों को जानकर भी यह भगवान आत्मा सुने घर की भाँति उनमें खाली ही रहता है। इस भगवान आत्मा हो स्वभाव है कि अनन्त पदार्थों को जानकर भी वह उनसे अमिलित रहता है अनियन रहता है, शन्य रहता है।

भगवान आत्मा के इम अलिप्तस्वभाव को, अमिलितस्वभाव को, शून्यस्वभाव को ही शून्यधर्म कहते है और इस शून्यधर्म को विषय बनानेबाले सम्याजान के अश को शुन्यनय कहते हैं।

यद्यपि यह सत्य है कि कोई भी पदार्थ भगवान आत्मा में मिलता नहीं है, तथापि यह भगवान आत्मा उन्हें जानता अवश्य है। यदि इस जानने को ही मिलना कहे तो यह भी कह सकते हैं कि यह भगवान आत्मा लोगों से भरे हुए जहाज की भौति अनन्त त्रेयों (पदार्थों) में भग हआ है, मिलन है, अशन्य हैं।

भगवान आत्मा के इस अशृन्यस्वभाव को ही अशृन्यधर्म कहते हैं और इस अशृन्यधर्म को विषय बनानवाले सम्यग्जान के अश को अशृन्यनय कहते हैं।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा मे एक शृत्य नामक धर्म है और एक अशृत्य नामक धर्म है तथा इनके कारण भगवान आत्मा शृत्य भी है और अशृत्य भी है।

शून्य नामक धर्म यह बताना है कि भगवान आत्मा अनन्त जेयों (पदार्थों) को जानकर भी उनमें शून्य (खाली – ऑर्मालन) ही रहता है और अशृन्य नामक धर्म यह बताना है कि जोयों (परपदार्थों) का आत्मा में अप्रवेश रहकर भी यह भगवान आत्मा जोयों के ज्ञान से शून्य नहीं रहता, अशृन्य (भग हआ – मिलिल) रहता है।

आत्मा के परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले इन धर्मों का ज्ञान कराना ही इन दोनो नयो का उद्देश्य है।

आत्मा के शृन्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले ज्ञान को व कहनेवाले वचन को शृन्यनय कहते हैं और अशृन्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले ज्ञान को व कहनेवाले वचन को अशन्यनय कहते हैं।

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मद्रव्य शून्यनय से सूने घर की भाँति जेयों में शून्य है और अशून्यनय से मनुष्यों से भरे हुए जहाज की भाँति जेयों से अशुन्य है।

#### (२४-२५) ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनय और ज्ञानज्ञेय-द्वैतनय

''ज्ञानकेयाद्वैतनयेन महविन्धनभारपरिषतधूमकेतुववेकम्,ज्ञानक्रेय-दैतनयेन परप्रतिबिम्बसम्पक्तवर्षणववनेकम् । <sup>१</sup>

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनय से महान ईधनसमूहरूप परिणत अग्नि की भाँति एक है और ज्ञानज्ञेयद्वैतनय से पर के प्रतिबम्बो से सपृक्त दर्पण की भाँति अनेक है।''

सबंगत और असबंगतनय से ज्ञान-ज्ञेय प्रकरण ही चल रहा है। वस्तृत बात यह है कि भगवान आत्मा का परपदाधों के साथ ज्ञान-ज्ञेय सबंध के अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध तो है ही नहीं, इस ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध की भी क्या स्थिति है – इस बात को ही इन नयो के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है।

सर्वगत और असर्वगत नयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि यह भगवान आत्मा अपने प्रदेशों में मीमित रहकर भी सम्पूर्ण लोकालोक को जान सकता है, जानता है। सम्पूर्ण लोकालोक को जानने के कारण ही इसे सर्वगत कहा जाता है तथा अपने पूर्दशों के बाहर न जाने के कारण आत्मगत अथवा असर्वगत कहा जाता है।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अपने प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी जब यह भगवान आत्मा लोकालोंक के सम्पूर्ण जेयों को जानता है तो फिर सम्पूर्ण लोकालोंकरूप ज्ञेय ज्ञान में आते होंगे? तो क्या यह भगवान आत्मा लोकालोंकरूप सम्पूर्ण जेयों से भरा हुआ है?

इसके उत्तर में शून्य और अशून्य नयों के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी जेय पदार्थ ने जान में प्रवेश नहीं किया, अतः जान जेयों से शून्य ही है, खाली ही है, तथापि वे जेय जान में जात अवश्य हुए है, यदि जात होने को ही आना कहे तो जान जेयों से अशुन्य है, भरा हुआ है।

जेयों से शून्य कहने में कोई यह न मान ले कि वह जेयों को जानता ही नहीं; अत यह कहा गया कि आत्मा जेयों से अशून्य है, भरा हुआ है। इनीप्रकार अशून्य अर्थात् भरा हुआ कहने से कोई यह न जान ले कि जेय ज्ञान में प्रावण्ट हो गये है, जान और जेय एकमेक हो गये हैं; इसलिए यह कहा गया कि आत्मा जोयों से शून्य है, खाली है।

सर्वगत, असर्वगत, शृन्य एवं अशृन्य नयों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह भगवान आत्मा न्नेयों को जानता तो है, पर उनमे जाता नहीं, उनमे प्रवेश नहीं करता। इसीप्रकार न्नेय न्नान द्वारा जाने तो जाते हैं, पर

१ प्रवचनमार'की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

वे जान मे प्रविष्ट नहीं होते। जान जान मे रहता है और जेय जेय मे रहते है: बोनों के अपने मे सीमित रहने पर भी जान द्वारा जेय जाने जाते हैं। इसी बस्तुस्थिति को ये नय इसप्रकार व्यक्त करते हैं — सब जोयों को जानने के कारण आत्मा सर्वगत है और जेयों मे न जाने के करण असर्वगत है तथा जान में जोयों के अपनेशा के कारण आत्मा जोयों से शून्य है, खाली है और जोयों को जानने के कारण जीयों से अशन्य है, भरा हुआ है।

इतना जान लेने पर भी यह जिजामा शेष रह जाती है कि जान मे जात होते हुए जेय जान से भिन्न है या अभिन्न है; वे जेय ज्ञान से अद्वैत है, एकमेक हैं या दैत है अनेक हैं?

इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जानजेय-अद्देतनय में जान में अलकते हुए जेयपदार्थ जान से अभिन्न है, अदेत हैं, एक हैं और जानजेयदैतनय में जान में अलकते हुए जेयपदार्थ जान से भिन्न है देत हैं अनेक है।

जिसप्रकार अनेक प्रकार के ईंधन को जलाती हुई अग्नि उस ईंधन से आनता है, एक ही है, अद्वेत ही हैं: उसीप्रकार अनेक प्रकार के जेयो को जानता हुआ आत्मा उनसे अभिन्न ही है, एक ही है, अद्वेत ही है – यही कहना है ज्ञानजेय-अद्वैतनय का। यहाँ अभिन्न, एक एव अद्वैत एकार्थवाची ही है।

बस्तत. यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जिसप्रकार जलता हुआ ईधन अग्नि ही तो है, अग्नि के अतिरिक्त और क्या है? उमीप्रकार जानने में आते हुए जेय जान ही तो है, जान के अतिरिक्त और क्या है? तात्पर्य यह है कि जिमप्रकार जलता हुआ ईधन और अग्नि एक ही है, अभिन्न ही है, अद्वित ही है, उसीप्रकार जानने में आते हुए जेय और जान एक ही है, अभिन्न ही है, अदेत ही है।

ज्ञानजेयद्वैतनय का कहना यह है कि जिमप्रकार पदार्थों के प्रतिबिम्बो से सप्कादर्पण उन प्रतिबिम्बन पदार्थों में भिन्न ही है, उसीप्रकार यह भगबान आत्मा ज्ञान में अलकते जेयों से भिन्न ही है।

जिसप्रकार प्रतिबिम्बित पदार्थों में दर्पण की यह भिन्नता ही द्वैतता है, अनंकता है, उसीप्रकार ज्ञान में झलकते जेयों से भगवान आत्मा की यह भिन्नता ही द्वैतता है, अनेकता है।

इसप्रकार यह भगवान आत्मा ज्ञान में झलकते जेयो से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, एक भी है और अनेक भी है, अद्वैत भी है और द्वैत भी है।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक ज्ञानज्ञेय-अद्वेतधर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने ज्ञान में झलकनेवाले जेयो से अभिन्न (अद्वैत) भासित होता है तथा एक ज्ञानजेयद्वैतधर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा अपने ज्ञान मे झलकनेवाले जेयो से भिन्न (दैत) भासित होता है।

इन जानजेय-अद्वैत एवं जानजेयद्वैत धर्मों को विषय बनानेवाले नय ही जानजेय-अद्वैतनय और जानजेयद्वैतनय हैं।

इसप्रकार सर्वगत, असर्वगत, शून्य, अशून्य, जानज्ञेय-अद्वैत तथा जानज्ञेयद्वैतनयों के माध्यम से आत्मा का परपदार्थों के साथ जो ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध है, उसका स्वरूप भलीओंति स्पष्ट हो जाता है।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि यह भगवान आत्मा जेयो को जानता तो है, पर न तो जान जेयो में जाता है और न जेय ज्ञान मे ही आते है। दोनो अपने-अपने स्वभाव में सीमित रहते पर भी ज्ञान जानता है और जेय जानने में आपते-अपने काता भगवान आत्मा और जेय लोकालोकरूप सर्व पदार्थों का यही स्वभाव है।

ज्ञाता भगवान आत्मा के उक्त स्वभाव का प्रतिपादन करना ही उक्त छह नयों का प्रयोजन है।

जेयों को सहजभाव में जानना भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है। अत न तो हमें परपदार्थों को जानने की आकृतना ही करना चाहिए और न नहीं जानने का हठ ही करना चाहिए, पर्यायगन योग्यतानुसार जो जेय जान में सहजभाव में जात हो जावे, उन्हें बीतराग भाव से जान लेना ही उचित है, अन्य कुछ विकल्प करना उचित नहीं है, आकृतना का कारण है।

आरमा के इस महजज्ञानस्वभाव को ही ये छह नय अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं।

### (२६-२७) नियतिनय और अनियतिनय

"नियतिनयेन नियमितौष्ण्यवहिनवन्नियतस्वभावभासि, अनियति नयेन नियत्यनियमितौष्ण्यपानीयवदनियतस्वभावभासि। १

आत्मद्रव्य नियतिनय में, जिसकी उष्णता नियमित (नियत) होती है ऐसी ऑन्न की भाँति नियतन्वभावरूप भांसित होता है और अनियतिनय से, जिसकी उष्णता नियति (नियम) में नियमित नहीं है ऐसे पानी की भाँति अनियतन्वभावरूप भासित होता है।"

जिसप्रकार उष्णता अग्नि का नियतस्वभाव है, उसीप्रकार भगवान आत्मा का चैतन्यभाव – जानानन्दस्वभाव नियतस्वभाव है; और जिसप्रकार उष्णता पानी का अनियतस्वभाव है, उसीप्रकार राग-द्वेष-सोहरूप अथवा मतिजानादिरूप परिणत होना आत्मा का अनियतस्वभाव है।

१ 'प्रवचनमार' की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशास्त्र

त्रिकाल एकरूप रहनेवाले स्वभाव को नियतस्वभाव कहते हैं और परिवर्तनशील स्वभाव को अनियतस्वभाव कहा जाता है।

उष्णता अग्नि का त्रिकाल एकरूप रहनेवाला स्वभाव है, अत वह उसका नियतस्वभाव है। इसीप्रकार चैतन्यभाव—ज्ञानानन्दस्वभाव—ज्ञानना-देखना भगवान आत्मा का त्रिकाल एकरूप रहनेवाला स्वभाव है, इसलिए वह भगवान आत्मा का नियतस्वभाव है।

नियत अर्थात् निश्चित् कभी न बदलनेवाला, सदा एकरूप रहनेवाला और अनियत अर्थात अनिश्चित, निरन्तर परिवर्तनशील।

पानी का नियतस्वभाव तो शीतलता ही है, पर वह अप्ति के सयोग से आने पर गर्म भी हो जाता है। यह गर्म होना यद्यपि उत्तका नियतस्वभाव नहीं है, तथापि उसका वह स्वभाव ही न हो -ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि उसके स्वभाव से यदि गर्म होना होता ही नहीं तो वह अपिन के सयोग से भी गर्म नहीं होता। अपिन के सयोग से गर्म होना भी उसके स्वभाव का अग है। उसके इस स्वभाव का नाम ही अनियतस्वभाव है, परिवर्तनशील स्वभाव है,

अरिन का गर्म होना उसका द्रव्यगत स्वभाव है, अत नियतस्वभाव है और पानी का गर्म होना उसका पर्यायगत स्वभाव है, अतः अनियतस्वभाव है।

इसीप्रकार भगवान आत्मा का नियतस्वभाव तो चैतन्यभाव ही है, जान-देखना ही है, पर वह कमांदिक के योग मे रागादिक्प या मन्यादिक्प यो मरिवानादिक्प या मन्यादिक्प भी परिणत हो जाता है। रागादिक्प परिणामित होना भगवान आत्मा का नियतस्वभाव नहीं है, तथापि उसका वह स्वभाव ही न हो — ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव मे यदि राग-द्वेप-मोहरूप परिणामत होना होता ही नहीं तो क्यांदिक के योग-वियोग मे राग हम स्वभाव के योग-वियोग मे रागादिक्प परिणामत नहीं होता। अत. कमांदिक के योग-वियोग मे रागादिक्प या मतिज्ञानादिक्प परिणामत होना भी उसके स्वभाव का ही अग है। भगवान आत्मा के इस स्वभाव का नाम अनियतस्वभाव है, परिवर्तनशील स्वभाव है। प्राधान्वभाव है उपधान्वभाव है।

भगवान आत्मा का चैतन्यभावमय होना, ज्ञानानंदस्वभावरूप होना द्रव्यगत स्वभाव है; अतः नियतस्वभाव है और राग-द्वेष-मोहरूप होना, मतिज्ञानादिरूप होना पर्यायगत स्वभाव है; अतः अनियतस्वभाव है।

एकमात्र परमपारिणामिक भाव आत्मा का नियतस्वभाव है, शेष सभी भाव-औपशामिक, क्षायिक, क्षायोमशामिक एवं औदयिक भाव –आत्मा के अनियतस्वभाव हैं; क्योंकि परमपारिणामिक भाव को छोडकर शेष कोई भी भाव त्रिकाल एकरूप नहीं रहते।

भगवान आत्मा में उत्पन्त होनेवाले मोह-राग-द्वेष व मनुष्यादि औदियिकभाव, मितज्ञानिदि क्षयोपशामभाव, केवलज्ञानिदि क्षायिकभाव सदा नहीं रहते; सदा एक-से नहीं रहते; कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है; कभी राग मद होता है, कभी तीव होता है, कभी आत्मा मनुष्यपर्यायरूप होता है, कभी देवपर्यायरूप होता है; कभी मितज्ञानी होता है, कभी केवलज्ञानी होता है —यह सब भगवान आत्मा के अनियतस्वभाव के कारण ही होता है।

नियतस्वभाव के कारण भगवान आत्मा सदा एकरूप रहता है, एक रहता है और अनियतस्वभाव के कारण सदा बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तारपर्य यह है कि भगवान आत्मा का त्रिकालीस्वभाव नियतस्वभाव है और क्षणिकरुवभाव अनियतस्वभाव है। कभी न बदलनेवाला स्वभाव नियतस्वभाव है और प्रतिसमय बदलनेवाला स्वभाव अनियतस्वभाव है।

सभी पदार्थों के समान भगवान आत्मा भी प्रतिसमय बदलकर कभी नहीं बदलता है और कभी नहीं बदलकर भी प्रतिसमय बदलता रहता है। भगवान आत्मा की इन दोनों विशेषताओं को स्पष्ट करना ही नियतिनय और अनियतिनय का मल प्रयोजन है।

भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक नियति नामक धर्म भी है और एक अनियति नामक धर्म भी है। नियति नामक धर्म के कारण भगवान आत्मा सदा चैतन्यरूप रहता है, जडरूप नहीं होता और अनियति नामक धर्म के कारण जडरूप नहीं होकर भी चिद्विवर्तों में निरन्तर बदलता रहता है।

भगवान आत्मा के इन नियतिधर्म और अनियतिधर्मों को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशः नियतिनय और अनियतिनय हैं।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि जब द्रव्यस्वभाव नियत है और पर्यायस्वभाव अनियत है, तो पर्यायो का क्रम भी अनियत ही होगा, नियमित नहीं, अनियमित होगा, क्रमबद्ध नहीं, अक्रमबद्ध होगा?

पर भाई! यहाँ यह चर्चा पर्यायों के क्रमनियमित या अक्रमनियमित के सम्बन्ध में नहीं है। यहाँ तो मात्र यह स्पष्ट किया जा रहा है कि द्रव्यगत स्वभाव बदा एकसा होता है और पर्यायगत स्वभाव नित्य परिवर्तनशील होता है।

इस सन्दर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का निम्नाकित कथन हष्टव्य है --'पर्याय जिस समय जो होनी हैं, वही होती है -- इसफकार का पर्याय संबंधी जो नियमितपना है, उसकी बात इस नियतिनय में नहीं हैं, यहाँ तो इव्य के नियतस्वभाव की बात है, क्योंकि नियतिनय के समक्ष एक अनियतिनय की बात भी आगे आनेवाली है।

पर्यायों में क्रमबद्धता की जो बात है, उसमें नियत और अनियत — ऐसे दो भेद नहीं हैं। वहाँ तो नियत का एक ही प्रकार है कि सभी पर्याये नियत ही हैं, कोई भी पर्याय अनियत नहीं है; परन्तु यहाँ तो भगवान आत्मा में नियतनकभाव और अनियतनकभाव — ऐसे दो धर्म बताये जा रहे हैं।

यहाँ तो द्रव्य के एकरूप स्वभाव को नियत और यद्यपि पर्यायों का क्रम नियत है, तथापि पर्यायस्वभाव विकाल एक जैसा रहनेवाला नहीं है, इस कारण उसे अनियतस्वभाव कहा जा रहा है। जब पर्यायों के नियतपने - क्रमबद्धपने की बात कहना होगी, तब तो यह कहा जाएगा कि विकार भी नियत है, ज्ञान भी नियत है, जैय भी नियत हैं, सयोग और निमन्त भी नियत हैं। जिस समय जो होना है, वही होगा, अन्य नही -यह कहा जायगा। भी

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि इन नियतिनय और अनियतिनयों का पर्यायों की कमबद्धता और अकमबद्धता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

#### (२८-२९) स्वभावनय और अस्वभावनय

''स्यभावनयेनाशिततीक्ष्णकण्टकवत्संस्कारानर्थक्यकारि। अस्यभाव नयेनायस्कारनिशततीक्ष्णविशिखवत्संस्कारसार्थक्यकारि। र

आत्मद्रव्य, स्वभावनय से, जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती, ऐसे पैने कोर्ट की भाँति संस्कारों को नित्यंक करनेवाला है और अस्वभावनय से, जिसकी नोक लृहार के द्वारा सस्कार करके निकाली गई है, ऐसे पैने बाण की भाँति सस्कार को सार्थक करनेवाला है।"

नियतिनय और अनियतिनय के माध्यम मे आत्मा के त्रिकाल एकरूप रहनेवाले नियतस्वभाव एव नित्य परिवर्तनशील अनियतस्वभाव का दिग्दर्शन करने के उपरान्त अब स्वभावनय और अस्वभावनय के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि आत्मा के नियतम्बभाव को मस्कारों द्वारा बदलना सभव नहीं है. पर अनियतस्वभाव को संस्कारित किया जा सकता है।

जिसप्रकार भगवान आत्मा का स्वभाव अग्नि की उष्णता के समान नियत भी है और पानी की उष्णना के समान अनियत भी है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा स्वभावनय में स्वाभाविक नोकवाले कोटे के समान संस्कारों को निर्यंक करनेवाला भी है और अस्वभावनय में बनाई गई बाण की नोक की मीति सस्कारों को सार्यंक करनेवाला भी है।

<sup>।</sup> नयप्रकापन (गजराती), पृष्ठ १७५

<sup>&</sup>gt; 'प्रवचनमार' की तत्त्वप्रदीपिका टीका का परिराज्य

यहाँ स्वभावनय और अस्वभावनय को स्वभाविक नोकवाले काँटे और कत्रिम नोकवाले बाण के उदाहरण से समझाया जा रहा है।

जिसप्रकार कॉर्ट की नोक किसी ने बनाई नहीं है, असस्कारित है, अकृषिम है, कॉर्ट का मूल स्वभाव है; उसीप्रकार भगवान आत्मा का मूल स्वभाव असंस्कारित है, अकृषिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। उसमे किसी भी प्रकार का सस्कार संभव नहीं है। अत. वह भगवान आत्मा स्वभावनय से सस्कारों को निर्मंक करनेवाला करू गया है। तथा जिसप्रकार बाण की नोक लहार द्वारा बनाई गई है, अतः सस्कारित है, कृषिम है; उसीप्रकार भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव में संस्कार किया जा सकता है; अतः अस्वभावनय से भगवान आत्मा संस्कारों को सार्थक करनेवाला कहा गया है।

भगवान आत्मा मे स्वभाव नामक एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण भगवान आत्मा के द्रव्यस्वभाव को, मृलस्वभाव को अच्छे-बुरे सस्कारों द्वारा सस्कारित नहीं किया जा सकता। आत्मा के इस स्वभाव नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम स्वभावनय है।

जिसप्रकार भगवान आत्मा में एक स्वभाव नामक धर्म है और उसके करण द्रव्यस्वभाव को सम्कारित किया जाना सभव नहीं है; उसीप्रकार भगवान आत्मा में एक अस्वभाव नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा के पर्यायस्वभाव को सम्कारित किया जा सकता है। आत्मा के इस अम्बभाव नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम अस्वभावनय है।

जिस वस्त् का जो मुलस्वभाव होता है, उसमें सस्कारों द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन सभव नहीं है। करोड़ों उपाय करने पर भी जिसप्रकार अग्नि के उष्णस्वभाव में परिवर्तन किया जाना सभव नहीं है, उसीप्रकार भगवान आत्मा के चेतनस्वभाव में, ज्ञानानन्दस्वभाव में संस्कारों द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन सभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह किसी भी स्थिति में अचेतन नहीं हो सकता।

इसे ही और अधिक स्पष्ट करे तो यह भी कह सकते हैं कि करोडो वर्ष करने पर भी अभव्य भव्य नहीं हो जाता, इसीप्रकार अनन्तकाल तक अनन्तिम्याल्वाद्यि का सेवन करते रहने पर भी कोई भव्य अभव्य नहीं हो जाता; क्योंकि स्वभावनय से यह आत्मा संस्कारों को निरर्षक करनेवाला है. तथापि मिथ्यादुष्टी, सम्पर्दृष्टी हो सकता है: सम्पर्दृष्टी, मिथ्यादृष्टी भी हो सकता है; क्योंकि अस्वभावनय से भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव को, अनियतस्वभाव को संस्कारित किया जाना संभव है।

यदि भगवान आत्मा में अस्वभाव नामक धर्म नहीं होता तो फिर उसके

पर्यायस्वभाव में भी सस्कार डालना सभव नही होता, मिथ्यात्व का अभाव कर सम्यादद्यांन की प्राप्ति का अवसर भी नहीं रहता; इसप्रकार अनन्तकाल से अनन्तद्रः ही जीवो को अपने अनन्तदः हो को मेटने का अवसर ही प्राप्त न होता।

यह अस्वभाव नामक धर्म भी आत्मा का एक स्वभाव ही है। इसके कारण ही अनादिकालीन कुसस्कारों का अभाव होकर मुसंस्कार पडते हैं।

इस सदर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का कथन द्रष्टव्य है .-

"स्वभावनय से देखने पर आत्मा सदा एकरूप ही रहता है, उसके स्वभाव में कोई नया संस्कार नहीं पड़ता है, पर अस्वभावनय से देखने पर आत्मा की अवस्था में प्रतिसमय – प्रतिक्षण नये संस्कार पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि पर्याय में पुरुषार्थ द्वारा उलटे सस्कारों को पलट कर सही सस्कार डाले जा सकते हैं। "

एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सस्कारित कर सकता है – यह बात यहाँ नहीं कही जा रही है। यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि स्वय के सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव भी आत्मा के मुलस्वभाव पर नही पडता है, पर पर्याग्रन्वभाव पर अवश्य पडता है।

यहाँ जो तीर का दृष्टान्त दिया है, वह सिद्धान्त समझने के लिए दिया गया है। तीर तो जड है, अत उदाहरण मे निमन्त से इसप्रकार कहा है कि लुहार के द्वारा तीर की नोक निकाली जाती है; परन्तु सिद्धान्त मे तो चैत्रान्त्र से के द्वारा तीर की नोक निकाली जाती है; परन्तु सिद्धान्त मे तो चैत्रान्त्र से तीर भगवान आत्मा स्वय ही स्वय मे संस्कार डालने वाला है, कोई अन्य आत्मा की पर्याय को घडनेवाला नहीं है।

'मैं पामर हैं, मेरा पर के बिना एक क्षण भी नहीं चलता' — इसप्रकार की उन्हरी मान्यता, उन्हरे सस्कार के स्थान पर 'मैं स्वय चिदानन्द भगवान आत्मा हैं, मेरा निकाल पर के बिना ही चलता रहा है और चलता रहेगा; परन्तु मेरी परमात्मशक्ति के बिना मेरा एक क्षण भी नहीं चल सकता है। — इसप्रकार के चिन्तनपूर्वक स्वसन्मुख होकर यह आत्मा स्वयं मे स्वयं ही सबल संस्कार डाल सकता है। यदि आत्मा सबल हो जाय तो अनन्तकाल का पाप एक क्षण में नष्ट हो जाता है और धर्म का अपूर्व सस्कार फ्रक्ट होता है। इसीलिए कहा गार है कि आत्मा संस्कार को सार्यक करनेवाला है। "" 'अस्वभावनय से आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है' — इसकत

\_\_\_\_

१ नयप्रकापन (गुजराती), पृष्ठ १९८–१९९ २ नयप्रकापन (गुजराती), पृष्ठ १९८

यह अर्थ भी नहीं है कि पर्यायों के क्रम में फेरफार किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में स्वामीजी का प्रतिपादन इसप्रकार है :—

"यहाँ जो यह कहा जा रहा है कि पर्याय के संस्कारों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसका अर्थ यह नहीं समझना कि पर्याय के क्रम को पलटकर अन्यथा किया जा सकता है। पर्यायों का स्तिनिश्चित क्रम तो कभी टुटता ही नहीं है, किन्तु क्रमबद्धपर्याय का यथार्थ निर्णय करनेवाले के ज्ञानस्वमाव की दृष्टि होने पर पर्याय में नया बीतरागी संस्कार आरम्भ होता है, वहाँ भी पर्यायों का उसीप्रकार का क्रम सुनिश्चित था, परन्तु पर्याय में पहले निर्मलता नहीं थी और बाद में ज्ञानस्वमाव की दृष्टि होने पर प्रकट हुई – इस अपेक्षा कहा गया कि पर्याय को सन्कारत किया गया, पर इसमें पर्यायों के क्रम फरने की ओई बात नहीं है। है।

इसप्रकार यह सुनिधिचत हुआ कि यह भगवान आत्मा स्वभावनय से सस्कारों को निरर्थक करनेवाला है और अस्वभावनय से सस्कारों को सार्थक करनेवाला है।

#### (३०-३१) कालनय और अकालनय

"क्तलनयेन निवाधविवस्त्रनुसारिपष्यमानसहकारफलवत्समयायत्त-सिद्धिः। अकालनयेन कृत्रिमोष्ट्रमुख्यमानसहकारफलवत्समयानायत्तसिद्धिः। र

आत्मद्रव्य कालनय से गर्मी के दिनों के अनुसार पकनेवाले आम्रफल के समान समय पर आधार रखनेवाली सिद्धिवाला है और अकालनय से कृत्रिम गर्मी से पकाये गये आम्रफल के समान समय पर आधार नहीं रखनेवाली सिद्धिवाला है।"

'यद्यपि आत्मा के मूलस्वभाव को सस्कारित नहीं किया जा सकता है, तथापि पर्यायस्वभाव को सस्कारित कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है' –यह बात स्वभावनय और अस्वभावनय के माध्यम से स्पष्ट हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अस्वभावधर्म के कारण सस्कार को सार्थक करनेवाले इस आत्मा की सिद्धि किसप्रकार होती है।

—इस प्रश्न का उत्तर ही अब कालनय-अकालनय एवं परुषकारनय-दैबनय के माध्यम से दिया जा रहा है।

जिसप्रकार अकृत्रिम गर्मी से पकनेवाला डलपक आम पकनेरूप कार्य की सिद्धि के लिए काल पर आधारित है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा

१ नयप्रज्ञायन (गुजराती), पृष्ठ १९९

२ 'प्रवचननार'की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

अपनी मुक्तिरूप सिद्धि के लिए कालनय से काल पर आधारित है तथा जिसप्रकार कृत्रिम गर्मी देकर पाल में पकाये जानेवाला आम अपने पकनेरूप कार्य की सिद्धि के लिए काल पर आधारित नहीं है, उसीप्रकार यह भगवान आदमा अपनी मुक्तिरूप कार्य की सिद्धि के लिए अकालनय से काल पर आधारित नहीं है।

भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक काल नामक धर्म भी है और एक अकाल नामक धर्म भी है। आत्मा के इन काल और अकाल नामक धर्मों को विषय बनानेवाले नय ही क्रमश कालनय और अकालनय हैं।

प्रश्न:-कालनय से तो काल आने पर ही मृक्ति होती है, पर अकालनय से तो समय के पूर्व ही मृक्ति हो जाती है न? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुषार्थहीं नों के कार्य तो काल आने पर ही होते हैं, पर पुरुषार्थी जीव तो अपने परुषार्थ द्वारा समय से पहले ही कार्यीसीढ़ कर लेते हैं।

उत्तर:—नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। कार्य तो सभी स्वकाल में ही होते हैं। अन्य अनन्त धर्मों के समान कालधर्म और अकालधर्म भी मभी आत्माओं में समानरूप से एकसाथ विद्यामा है। ऐसा नहीं है कि किसी में कालधर्म हो और किसी में अकालधर्म। और किसी में अकालधर्म। मुक्तिरूपी कार्य भी सभी जीवों के स्वसमयानसार प्रकाषपूर्वक हो होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी को तो पुरुषार्थ करना पड़े और किसी को विना पुरुषार्थ के ही मुक्ति हो जावे। ऐसा भी नहीं होता कि किसी को जान अने पर ही हो और किसी की किसी को सिक्त आने पर ही हो और किसी की अकाल में ही हो ताबे। जितने भी जीवों की मुक्ति आजतक हुई है या भविष्य में होगी, सभी की मुक्ति आवश्यक पुरुषार्थपूर्वक स्वकाल में ही हुई है और होगी भी पुरुषार्थपूर्वक स्वकाल में ही।

कालधर्म और अकालधर्म प्रत्येक आत्मा में प्रतिसमय विद्यमान है और उनके कार्य भी एकसाय ही होते हैं। अत. मुक्तिरूपी कार्य में कालनय और अकालनय एक ही आत्मा में एकसाथ घटित होते हैं।

इस सन्दर्भ मे स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है:--

"कालनय से और अकालनय से जो भिन्न-भिन्न दो धर्म कहे है, वे दोनों ही धर्म भिन्न-भिन्न जीवों मे नहीं रहते, अपित एक जीव में ही एकसाथ रहते हैं। इसीप्रकार नियति-अनियति अदि नयों से जो धर्म कहे हैं, वे भी प्रत्येक आत्मा में एकसाथ ही रहते हैं। एक स्वकान में मुक्ति प्रान्त करे और दूसरा जीव पुरुषार्थ करके अकाल में ही मुक्ति प्राप्त कर लें — ऐसा नहीं हैं।

'इस जीव ने अपने स्वकाल के अनुसार मुक्ति प्राप्त की' – ऐसा कहना अकालनय का कथन है: परन्त इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसने बिना - L \* \* `` पुरुषार्थ के ही मृक्ति प्राप्त कर ली है, स्वकाल के साथ पुरुषार्थ तो जुडा हुआ ही है।

इसीप्रकार 'इस जीव ने उग्र पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति प्राप्त की' – यह अकालनय का कथन है, किन्तु इसका भी यह अर्थ कवापि नहीं है कि उसने स्वकाल के बिना मिक्ति प्राप्त की है; परुषार्थ के साथ स्वकाल भी था ही।

स्वकाल के बिना मुक्ति प्राप्त को है; पुरुषाय के साथ स्वकाल भा या हो। इसप्रकार कालनय और अकालनय — इन दोनों नयों के विषयरूप दोनों धर्म एकसाथ ही रहते हैं — ऐसा समझना चहिए। <sup>977</sup>

ंकाल माने समय पर और अकाल माने समय से पहले '— यहाँ काल और अकाल का यह अर्थ अभीष्ट नहीं है, अपित् 'काल माने काललब्धिरूप कारण और अकाल माने काललब्धि के अतिरिक्त अन्य पुरुषार्थादि कारण' — यह अर्थ अभीर टें

यहाँ दिये गये अक्तिम गर्मी से पकनेवाले आम एवं कृतिम गर्मी से पकनेवाले आम के उदाहरण से भी यही बात सिद्ध होती है; क्योंकि यहाँ अकृतिम गर्मी से पकनेवाले आम के पकाब को काल पर आधारित कहा गया है और कृतिम गर्मी से पकनेवाले आम के पकाब को अंकाल अर्थात् पुरुषार्थादि पर आधारित कहा गया है।

यहाँ यह कदापि अभीष्ट नहीं है कि अकृत्रिम गर्भी से पकनेवाला आम तो समय पर ही पकता है, परन्तु कृत्रिम गर्भी से पकनेवाला आम समय से पहले ही पक जाता है। पकते तो दोनों सुनिश्चित स्वकाल में ही है तथा दोनों पकते भी गर्भी के कारण ही है। दोनों में में कोई भी आम न तो असमय में ही पकता है और न जिना गर्भी के ही पकता है। अत दोनों में दोनों ही कारण समान रूप से विद्यमान है।

यद्यपि दोनां में ही दोनों कारण समान रूप में बिद्यमान हैं: तथापि जब कालनय से कथन करेंगे, तब काल की मुख्यता से बात कहीं आयगी और जब अकालनय में कथन करेंगे, तब अकाल अर्थात् अन्य पुरुषार्थादि कारणों की मस्यता में बात कहीं जायगी।

इमीप्रकार आत्मा की मिद्धि अर्थात् मुक्तिरूपी कार्य पर भी घीटत कर लेना चाहिए। मुक्तिरूपी कार्य होता तो पुरुषार्थादि कारणो के साथ समय पर ही है; न तो बिना पुरुषार्थ के होता है और न असमय में ही; पर जब कालनय से बात कही जाती है तो यह कहा जाता है के कालनय में यह भगवान आपा पर आधार रखनेबाली सिद्धिवाला है और जब अकालनय से कथा किया है तो यह कहा जाता है कि यह भगवान आत्मा अकाल पर आधार रखनेबाली सिद्धिबाला है अथवा काल पर आधार नही रखनेवाली सिद्धिवाला है अथवा परुषार्थादि कारणों पर आधार रखनेवाली सिद्धिवाला है।

# (३२-३३) पुरुषकारनय और दैवनय

"पुरुषकारमयेन पुरुषकारोपलध्यमधुकुक्कुटीकपुरुषकारबादि वद्यत्नसाध्यसिद्धिः। वैबन्धेन पुरुषकारबादिवत्तमधुकुक्कुटीकर्भलब्ध माणिक्यवैववादिववयत्नसाध्यसिद्धिः।

आत्मद्रव्य, पुरुषकारनय से, जिसे पुरुषार्थं द्वारा नीबू का वृक्ष या मधुछत्ता प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषार्थंबादी के समान यत्नसाध्य सिद्धिबाला है और दैबनय से, जिसे पुरुषार्थंबादी द्वारा नीबू का वृक्ष या मधुछत्ता प्राप्त हुआ है और उसमें से जिसे बिना प्रयत्न के ही अचानक माणिवय प्राप्त हो गया है, ऐसे दैवबादी के समान अयत्नसाध्य सिद्धिबाता है।"

ंइस भगवान आत्मा की दुशों से मुक्ति यत्नसाध्य है या अयत्नसाध्य?' – इम प्रश्न का उत्तर यहाँ पुरुषकारनय और दैवनय के माध्यम से दिया जा रहा है।

यहाँ पुरुषकारनय और दैवनय को पुरुषार्थवादी और दैववादी के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है।

किसी पुरुषार्थवादी व्यक्ति ने बडे यत्न से नीबू के पेड उगाये या मधुछत्तों का सम्रह किया। उन पेडों से या उन मधुछत्तों में स एक पेड या एक मधुछत्ता उसने अपने मित्र दैववादी (भाग्यवादी) को दे दिया। सदुभाग्य से इस दैववादी (भाग्यवादी) को उस नीबू के पेड में या मधुछत्ते में एक बह्मून्य माणिक्य की भी प्राप्त हो गई।

उक्त घटना को उदाहरण बनाकर यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि जिसप्रकार पुरुषा र्थवादी को तो नीबू के पेडों या मधुछत्तों की प्राप्ति बडे प्रयत्न से हुई किन्तु दैववादी को बिना ही प्रयत्न के नीबू का पेड और मधुछत्ते के साथ-साथ बहुमृत्य माणिक्य की भी प्राप्ति हो गई,उसीप्रकार यह आत्मद्रव्य पुरुषकरनय से यत्नसाध्य सिद्धिवाला है और दैवनय से अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है।

इसप्रकार इस भगवान आत्मा की सिद्धि यत्नसाध्य भी है और अयत्नसाध्य भी है।

अनन्तधर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक पुरुषकार अथवा पुरुषार्थ नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा यत्नसाध्य सिद्धिवाला है अर्थात् पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त करनेवाला है और इस

९ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

भगवान आत्मा में एक दैव नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है।

ये दोनों धर्म भगवान आत्मा मे एकसाथ रहते है, अत. वह एकसाथ ही यत्नसाध्य मिद्धिवाला और अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है। ऐसा नही है कि कभी यत्नसाध्य मिद्धिवाला हो और कभी अयत्नसाध्य सिद्धिवाला। ऐसा भी नही है कि कोई आत्मा यत्नसाध्य सिद्धिवाला हो और कोई आत्मा अयत्नसाध्य सिद्धिवाला हो, क्योंकि ये दोनों धर्म एकसाथ ही प्रत्येक आत्मा में रहते हैं। अत. इन्हें एक ही आत्मा में एकसाथ ही घटित होना वाहिए।

इस सन्दर्भ में स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है –

"किसी को पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त हो और किसी को दैव (भाग्य) से – इसप्रकार भिन्न-भिन्न आत्माओं की यह बात नहीं है। प्रत्येक आत्मा में ये हो धर्म एकसाथ रहते हैं। अत दैवनय के साथ अन्य नयों की विवक्षा का जान भी होना चाहिए। तभी दैवनय का जान सच्चा कहा जायेगा।

'पुरुषार्थ में मुक्ति हुई' – यह न कहकर 'कर्मों के टलने से मुक्ति हुई' अथवा 'देव से मुक्ति हुई' – यह कहना दैवनय है; परन्तु उसमें भी चैतन्यस्वभाव के परुषार्थ का स्वीकार तो साथ में है ही।

जिम जीव को स्वभावसम्मुखता का पुरुषार्थ होता है, उसका भाग्य भी ऐमा ही होता है कि कर्म भी टल जाते हैं, कर्मों को टालने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पडता। इसी स्थिति में यह अपेका ग्रहण करना कि कर्मों के टलने में मुक्ति हुई – टैवनय का कथन है। 1

प्रज्यार्थनय से कहो अथवा दैवनय से कहो, पर जो जीव मोक्ष प्राप्त करते है, वे सब पुरुषार्थपूर्वक ही करते हैं। यदि अकेने देव से ही मुक्ति प्राप्त हो और पुरुषार्थ से हो ही नहीं तो जीव से एक दैवधर्म ही रहा प्रज्यार्थ नामक धर्म रहा ही नहीं; इसीप्रकार पुरुषार्थवालों के अकेला पुरुषार्थ नामक धर्म ही रहा, देव नामक धर्म रहा ही नहीं; पर ऐसा होता नहीं है, दोनों में ही दोनों धर्म रहते है।

एक जीव को अकेले पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त हुई और दूसरे जीव को अकेले दैव से मुक्ति प्राप्त हुई – इसप्रकार वो भिन्न-भिन्न जीवों की बात यहाँ नहीं है: परन्तू एक ही जीव में अनन्त धर्म एकसाय रहते हैं, उनका यह वर्णन है। कथन में भले ही एक धर्म की मुख्यता आवे, पर उसीसमय वस्तु में अन्य अनन्त धर्म भी हैं ही। वो एक धर्म की माने और अन्य धर्मों को न माने तो ज्ञान प्रमाण ही नहीं रहता। रे

आतमा को कभी पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त हो और कभी दैव से मुक्ति प्राप्त

१ नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ २१४-२१६

२ नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ २१=

हो – अनेकान्त का ऐसा स्वरूप नही है। १''

उक्त सम्पूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जब मुक्तिरूपी कार्य सम्पन्न होता है, तब वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप आत्मसन्मुखता के पुरुपार्थपूर्वक ही होता है और उससमय कमों का अभाव भी नियम से होता ही है। इसप्रकार उक्त मुक्तिरूपी कार्य की सिद्ध में आत्मा के पुरुपार्थ नामक धर्म का भी योगदान है और देव नामक धर्म का भी योगदान है।

प्रत्येक व्यक्ति के मृत्तिरूपी कार्य की सिद्धि की वास्तविक स्थिति तो यही है। इसे ही पुरुषकारनय और देवनय की भाषा में इसप्रकार व्यक्त करते हैं कि यज्ञानावान आत्मा पुरुषकारनय में यत्नसाध्य सिद्धिवाला है और देवनय से अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है।

इसप्रकार नियतिनय-अनियतिनय, स्वभावनय-अस्वभावनय, कालनय-अकालनय एव पुरुषकारनय-वैवनय – इन आठ नयो के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि मुक्तिरूपी कार्य की सिद्धि मे आत्मा के नियतधर्म-अनिवनयर्म, स्वभावधर्म-अन्वभावधर्म, कालधर्म-अकालघर्म एव पुरुषकार्यम्-वैवधर्म-इन सभी धर्मों का ममान योगदान है। प्रकारान्तर में यह कार्योमिद्ध में प्रवासवायों की उपयोगिता का ही विशव व्याख्यान है, क्योंक उक्त आठ नयों मे प्रकारान्तर से स्वभाव, काल, भवितव्य, पुरुषार्थ और निमित्त — ये पीचो समवाय समाहित हो जाते है।

जब कार्य होता है, तब ये पाँचों ही समवाय नियम से होते ही हैं और उसमें उक्त आठ नयों के विषय भूत आत्मा के आठ धर्मों का योगदान भी समान रूप से होता ही । तात्पर्य यह है कि आत्मा की सिद्धि के सम्पूर्ण साधन आत्मा में ही विद्यान हैं. उसे अपनी सिद्धि के लिए यहाँ-वहाँ झाँकने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है।

वस्तिस्थित यह है कि जब परमप्पिरणामिक भावरूप नियतस्वभाव के आश्रय से यह भगवान आत्मा अपने पर्यायरूप अनियतस्वभाव को संस्कारित करता है, तब स्वकान में कमी का अभाव होकर मुक्ति की प्राप्ति होती ही है। तात्पर्य यह है कि परमप्पिरणामिक भावरूप निकानी धृव आत्मा को केन्द्र बनाकर जब श्रद्धा-जान-चारित्र परिणमित होते हैं, तब ज्ञानावरणादि कमों का अभाव होकर अनन्तमुखस्वरूप सिद्धदशा प्रपट हो जाती है और इसमें ही उक्त आठ धर्म या आठ नय व पत्र समवाय समाहित हो जाते हैं।

# (३४-३४) ईश्वरनय और अनीश्वरनय

"ईश्वरनयेन धात्रीहटावलेह्यमानपान्यवालकवत्पारतन्त्र्यभोकतृ।

#### अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ववारितकरंगकण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यभोक्त। १

आत्मद्रव्य ईश्वरनय से धाय की दुकान पर दूध पिलाये जानेवाले राहगीर के बालक के समान परतंत्रता को भोगनेवाला है और अनीश्वरनय से हिरण को स्वच्छन्यतापूर्वक फाड़कर खा जाने वाले सिंह के समान स्वतंत्रता को भोगनेवाला है।

मातृहीन बालको को अपना दृध पिलाकर आजीविका करनेवाली महिलाओं को धायमाता कहा जाता है। पुराने समय मे ऐसी अनेक धायमाताये गाँव-गाँव में दुकान खोलकर बैठती थी। जिन माताओं के दृध कम होता था, वे माताये अपने बालको को या मातृहीन बालकों को उनके परिवारवाले लोग ऐसी धायमाताओं की दुकान पर ले जाकर यथासमय दृध पिला लाते थे।

ऐसे मानृहीन बालक या कम दुधवाली माताओं के बालक जब अपने परिवारवालों के साथ यात्रा पर जा रहे हो, तो उन्हें भूख मिटाने के लिए रास्ते में आनेवाले गाँवों में होनेवाली ट्रायमाताओं की दुकानों पर निर्भर रहना पडता था. जिसमें उन्हें भारी पराधीनता रहती थी।

प्रथम तो अपनी माता का दूध पीने जैसी स्वतन्त्रता धायमाता के दूध पर निर्भर रहने मे सभव नहीं है, क्योंकि स्वयं की माता जैसा स्वाभाविक स्नेह एवं चाहे जब दूध पीने की सुविधा धायमाता के यहाँ कैसे प्राप्त हो सकती हैं र वह तो अपने बालक की आवश्यकता की पुर्ति के उपरान्त शेष बचे दूध को ही, एक निश्चित समय पर ही. किसी दसरें बालक की पिला सकती है।

दुसरे, दुकान पर जाकर पीना भी तो सुविधाजनक नहीं होता।

तीसरे, बालक यदि पथिक का हो तो वह परतन्त्रता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भूखे बालक को हर स्थान पर धाय की दुकान मिल जाना सहज सभव तो नहीं है।

इसप्रकार आचार्यदेव ने धार्यमाता की दुकान पर दूध पिलाये जानेवाले पिथक के बालक का उदाहरण देकर परतन्त्रता के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है।

इस भगवान आत्मा को भी ससार-अवस्था में इसीप्रकार की परतन्त्रता का उपभोग करना पड़ता है। यद्यपि इस परतन्त्रता में कर्मोदय निमित्त होता है, तथापि पर के कारण ही आत्मा को परतन्त्रता भोगनी पड़ती हो — ऐसी बात नहीं है; क्योंकि भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव में हो ऐसी विशेषता पड़ी है कि वह स्वयं कर्माधीन होकर मोह-राग-द्वेषरूप परिणमित होता है और परतन्त्रता को ओगता है भगवान आत्मा की इस विशेषता का नाम ही ईश्वरधर्म है और इस ईश्वरधर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम ईश्वरत्म है। अतः कहा गया है कि यह भगवान आत्मा ईश्वरत्म से धाय की दुकान पर दूध पिलाये जानेवाले गहमीर के बालक के समान परतन्त्रता भोगनेवाला है।

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :-

"पर्याय में परतन्त्रता भोगने की योग्यता भी आत्मा की ही है। वह भी आत्मा का एक धर्म है। ऐसा नहीं है कि जीव को कमींटयानुसार विकार करना ही पड़े। कर्म आत्मा को पराधीन नहीं करते, किन्तु यह आत्मा स्वय पर को इंश्वरता प्रदान कर (पर का आश्रय करके) पराधीनता भोगता है।

यर्धाप धर्मी की ट्रांट मे शह बैतन्यपिण्ड का ही आश्रय रहता है, तथािप अभी जो बारित्र में विकार होता हैं, वह तिमित्त के आश्रय से होता है। निमित्त के आश्रय से होता है। निमित्त के आश्रय से जितन विकार होता है, उतनी निमित्त की ईश्वरता है और आत्मा की पराधीनता है। स्वभावट्रांट से अपनी इंश्वरता का भान होते हुए भी पयांध में जितना विकार होता है, वह मेरी पराधीनता है – ऐसा धर्मीजीव जानते है। किन्तु परद्रव्य जीव को बलात् विकार करावे – ऐसा कोई धर्म न तो जीव मे है और न परद्रव्यों में ही। "

जिसप्रकार धायमाता के यहाँ दूध पीनेवाला राहगीर बालक पराधीनता भोगता है, इसीप्रकार अनन्तधर्मों का रिणड चैतन्यमूर्ति आत्मा यद्यपि स्वभाव में तो रागादि का भोगनेवाला नहीं है, तथापि पर्याय में रागादि भावों को पराधीनपने भोगता है, इसलिए ईश्वरनय से आत्मा को परतन्त्रता भोगनेवाला कहा है।

ईश्वरनय से अपनी पराधीनता जाननेवाला जानीजीव उसीसमय स्वय के स्वभाव की स्वाधीनता को भी जानता है। यदि अकेली पराधीनता को ही माने और स्वाधीनता को ने जाने तो वह पर्यायमूढ़ मिथ्यावृष्टी है। तथा यदि अकेली स्वाधीनता हो मान ले, पर्याय मे जो पराधीनता है, उसे जाने ही नहीं, तो भी मिथ्यावृष्टी ही है। द्वय्य और पर्याय दोनो ही ओर से वस्तु को जानना चाहिए। ?"

अनन्तधर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे ईश्वरधर्म के समान एक अनीश्वर नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा हिरण को स्वज्जन्दतापूर्वक फाडकर हा जानेवाले सिंह के समान स्वतत्रता को भोगनेवाला है। इसी अनीश्वर नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय को अनीश्वरत्मय कहते हैं।

नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ २२४-२२६
 नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ २२६-२२७

ईश्वरनय को धाय की दुकान पर दूध पिलाये जाने वाले पिथक्र के बालक का उदाहरण देकर समझाया गया था और अब यहाँ हिरण को स्वन्छन्दतापूर्वक फाडकर खा जानेवाले सिंह का उदाहरण देकर अनीश्वरनय को समझाया जा नहा है।

जिसप्रकार जगल का राजा शेर जगल में हिरण को फाडकर अत्यन्त स्वच्छन्दतापूर्वक उसे खा रहा हो तो उस शेर को कौन रोकनेवाला है? उसीप्रकार यह चैतन्यराजा भगवान आत्मा अपने असस्यप्रदेशी स्वराज्य में अपने आत्मोन्मूखी मध्यक् पृरुषार्थ में अन्तस्वंरूप में एकाग्र होकर अत्यन्त स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अतीन्त्रिय आनन्द का उपभोग करे तो उसे कौन रोकनेवाला है?

-इसी तथ्य का उदघाटन इस अनीश्वरनय द्वारा किया जाता है।

अनीश्वर अर्थात् जिसका कोई अन्य इंश्वर न हो। जो स्वयं ही अपना इंश्वर हो, उसे ही यहाँ अनीश्वर कहा है। अनीश्वरनय से इस भगवान आत्मा का कोई अन्य इंश्वर नहीं है, यह स्वयं ही अपना इंश्वर है, इसीलिए यह अनीश्वर है। यह अपने अतीन्द्रिय आनन्द को भोगने में पूर्णत समर्थ है, स्वाधीन है, इंश्वर है।

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है -

धर्मीजीव जानता है कि जगत में किसी भी द्रव्य, गुण या पर्याय में ऐसी शिक्ति नहीं है कि जो मेरी म्बतन्त्रता को लूट ले। मैं अनीश्वर हूँ — इसका तात्पर्य यह है कि मेरे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। मैं ही मेरे घर का ईश्वर हैं। मेरे से बड़ा ऐमा कोई ईश्वर जगत में नहीं है, जो मेरे स्वाधीन स्वभाव को लूटकर मुझे एमाधीन बनावे।

देवाधिदेव तीर्थंकर परमात्मा के केवलज्ञानादि पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो गया है, इमलिए वे परमेश्वर है, परन्तु उनकी इंश्वरता उनके आत्मा में है, मुक्समें उनकी कोई इंश्वरता नहीं है। शिर्ति-अपेक्षा तो मेरा आत्मा और तीर्थंकर भगवान का आत्मा एक में ही है। मेरे आत्मा में भी तीर्थंकर भगवान जैसा इंश्वरपना स्वभावत विद्यान है। भें

इंश्वरनय से यह भगवान आत्मा पराधीनता को भोगनेवाला है और अनीश्वरनय से स्वाधीनता को भोगनेवाला है। इन दोनो नयो का ज्ञान भगवान आत्मा में एकसाथ विद्यमान रहता है। तारपर्य यह है कि दोनों अपेकाएँ उसके प्रमाणजान से समान रूप से प्रतिभासित होती रहती हैं। यद्योप प्रतिपादन काल में मृख्य-गौण व्यवस्था होती है, तथापि भगवान आत्मा के प्रमाणजान में तो सब-कुछ स्पष्ट रहता ही है।

इस सन्दर्भ में स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :--

"पर्याय में राग होने से जितनी पराधीनता है, उसका ज्ञान धर्मी जीब को रहता है, पर उसी समय अन्तर्शृष्टि में आत्मा की स्वाधीन प्रभूता का ज्ञान भी रहता है, क्योंकि ईश्वरनय के समय अनीश्वरनय की अपेक्षा भी साथ ही है। जब्हाँ अपने द्रव्यस्वभावकी विकली ईश्वरता से चुके बिना मात्र पर्याय की पराधीनता सम्बन्धी ईश्वरता पर को देता है, वहां तो ईश्वरनय सच्चा है: परन्तु जो म्वभाव की ईश्वरता यो भूलकर मात्र पर को ही ईश्वरता प्रदान करे, उसे ईश्वरतय भी सच्चा नहीं है, वह तो पर्याय में ही मृढ होने से मिथ्यादृष्टी है। ""

यहाँ, अनीश्वरनय से तो भगवान आत्मा की स्वाधीनता मिद्ध की ही है, पर इंश्वरनय से भी एकप्रकार से स्वाधीनता ही मिद्ध की है, क्योंकि पराधीनता भीगने का धर्म भी उसके स्वभाव में ही विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि कमें या अन्य निमत्त उसे पराधीन नहीं करने, अपितृ वह स्वय की भूल से ही पराधीन होता है, कर्माधीन होता है, पर का आश्रय लेकर उसे इंश्वरता प्रदान करता है और उसके अधीन होकर दु हम भोगता है।

यदि भगवान आत्मा के स्वभाव में ही इसप्रकार की विशेषता नही होती तो उसे कोई पराधीन नहीं कर सकता था। भगवान आत्मा के पर्याय में पराधीन होने के इस स्वभाव का नाम ही ईश्वरधर्म है और इसे जाननेवाला नय इंश्वरनय है।

ध्यान रहे, यह पराधीनता मात्र पर्यायन्सभाव तक ही सीमित है, द्व्ययनभाव में इसका एवेश नहीं है; क्योंकि द्व्ययनभाव तो सदा स्वाधीन ही रहता है। अपने इसी द्वययन्सभाव के इंश्यत्ता प्रवान कर यह भगवान आसा स्वाधीनता का उपभोग करता है। भगवान आत्मा के इस स्वाधीन स्वभाव का नाम ही अनीश्वरधर्म है और इसे विषय बनानेवाले नय का नाम अनीश्वरनय है।

इसीलिए यहाँ इंश्वरनय और अनीश्वरनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि आत्मद्रव्य इंश्वरनय से धाय की दूकान पर दूध पिलाये जानेवाले राहगीर के बालक के समान परतन्त्रता भागनेवाला है और अनीश्वरनय से हिरण को स्वच्छन्दतापूर्वक फाडकर खा जानेवाले सिंह के समान स्वतन्त्रता को भोगनेवाला है।

१ नयप्रकापन (गुजराती), पृष्ट २३३

# (३६-३७) गुणीनय और अगुणीनय ''गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवद् गुणग्राहि। अगुणिन

येनी पायापिनी प्रमान करावापिन पार्त्ता प्रस्ते हुए त्रिशाहा अपूर्ण से विपार प्रमान करावित है। अपूर्ण सामान प्रमान करावित हो हो है। अपूर्ण से सिक्षक होरा शिक्षा प्राप्त करनेवाले कुमार के सामान गुणग्राही है और अगुणीनय से शिक्षक के हारा शिक्षा प्राप्त करनेवाले कमार को देखनेवाले प्रकृष परुष के समान केवल सामी है। "

यहाँ भगवान आत्मा के गुणग्राहक स्वभाव एव साक्षीभाव स्वभाव को शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते बालक और शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते बालक को बीतरागभावस-अनासक्त भाव से - साक्षीभाव से देखनेवाले पुरुष के उदाहरणों से समझाया जा रहा है।

जिसप्रकार शिक्षक के द्वारा सिखाये जाने पर बालक भाषा आदि सीख लेता है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी गुरु के उपदेश को ग्रहण कर ले — ऐसी शक्ति से सम्पन्न है। भगवान आत्मा की इमी शक्ति का नाम गुणीधर्म है और आत्मा के इसी गुणी नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम गणीनय है।

जिसप्रकार शिक्षा ग्रहण करते बालक को देखनेबाला पुरुष शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपित मात्र साक्षीभाव से देखता ही रहता है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा पर से कुछ भी ग्रहण नहीं करता, मात्र उसे साक्षीभाव से जानता-देखना ही है। भगवान आतम की साक्षी भाव से जानने-देखने की इस शक्ति का नाम ही अगुणीधर्म है और इस अगुणी नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम ही अगुणीनय है।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि जिसके कारण वह उपदेश प्रहण करने में समर्थ है और एक ऐसा भी धर्म है कि जिसके कारण वह पर का उपदेश प्रहण न करके मात्र उसे साक्षीभाव में जान लेता है। इन दोनों धर्मों के नाम ही क्रमशः गणीधर्म और अगणीधर्म है।

यदि भगवान आत्मा मे गुणीधर्म न होता तो फिर देशनालब्धि सभव न होती, तीर्षंकर भगवान के उपदेश का लाभ भी भगवान आत्मा को प्राप्त नही हो पाता; क्योंकि जब वह उसे पहण ही नहीं कर पाता तो लाभ कैसे होता? इसीप्रकार यदि अगुणीधर्म नही होता तो फिर इसे सभी उपदेशों के यहण करना अनिवार्य हो जाता; क्योंकि साकीभाव से मात्र जान लेने की शक्ति का अभाव होने से किसी भी उपदेश से अलिप्त रह पाना संभव नहीं होता।

उक्त दोनों धर्मों के प्रतिपादन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस

भगवान आत्मा में सद्पदेश को ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान है और अवांछित उपदेश को साक्षीभाव से जानकर उसकी उपेक्षा करने की शक्ति भी विद्यमान है।

इसप्रकार यह भगवान आत्मा गुणग्राही भी है और अगुणग्राही अर्थात् साक्षीभाव से रहनेवाला भी है।

गुणीधर्म और अगुणीधर्म —ये दोनो धर्म आत्मा के ही धर्म हैं, अत गुणीनय और अगुणीनय दोनो नय आत्मा को ही बताते हैं। अन्य नयो के समान इन दोनों नयो का उद्देश्य भी भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करना ही है।

यहाँ अगुणीधर्म का अर्थ न तो दुर्गणों का सद्भाव ही है और न सद्गुणों का अभाव ही, अपित परोपदेश को साक्षीभाव से जान लेना मात्र है।

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है –

"यहाँ अगुणीनय का अर्थ दोषसुचक नही है, परन्तु साक्षीपने का सूचक है। 'गुरु से जान प्राप्त करूं' – इसप्रकार का विकल्प आता है, पर ऐसा विकल्प करे हीं – ऐसा आत्मा का स्वभाव नही है, विकल्प और वाणी दोनों के साक्षीपने उन्हों का आत्मा का धर्म हैं।

'भगवान अथवा सन्तो की वाणी झेलकर आत्मा गुण ग्रहण करना है' – यह कहनेवाला गुणीनय भी आत्मा को ही बताता है और 'यह आत्मा दूसरो के पास से कुछ भी मीखता नहीं है, आत्मा तो साक्षीभाव से देखनं-आननेवाला हैं – ऐसा कहनेवाला अगुणीनय भी आत्मा को ही बताता है। "'

### (३८-३९) कर्तृनय और अकर्तृनय

"कर्तृनयेन रञ्जकवज्ञागाविपरिणामकर्तु । अकर्तृनयेन स्वकर्मप्रवृत्त-रञ्जकाष्ट्राक्षवत्केवलमेव साक्षि । <sup>२</sup>

आत्मद्रव्य कर्तृनव से रॅगरेज के समान रागादि परिणाम का कर्ता है और अकर्तृनव में अपने कार्य में प्रवृत्त रॅगरेज को देखनेवाले पुरुष की भाँति केवल साक्षी है।''

कपडा रँगने का काम करनेवाले पुरुष को रँगरेज कहा जाता है। एक रँगरेज कपडा रंग रहा हो और उसी समय कोई दूमरा पुरुष वही खडा-खड़ा बीतज कपडा रंग रहा हो रोत हुए देख रहा हो—ऐसी स्थिति में यदि कपडा अच्छा रँगा जाये तो रँगरेज को प्रसन्तता होती है और यदि अच्छा न रँगा जावे तो उसे खेद होता है, परन्तु बीतराग भाव से उसे देखनेवाले पुरुष को किसी भी

१ नयप्रकापन (गुजराती), पृष्ठ २४१

२ 'प्रवचनसार' 'तत्त्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

स्थिति में न तो प्रसन्नता ही होती है और न खेद ही होता है, वह तो उसे साक्षीभाव से मात्र जानता-देखता ही रहता है।

उक्त स्थिति को उदाहरण बनाकर यहाँ कर्तृनय और अकर्तृनय समझाये जा रहे हैं।

जिसप्रकार रैंगरेज कपड़ा रैंगने की क्रिया का कत्तां है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा कर्तृनय से अपने में उत्पन्न रागादि परिणामों का कर्ता है, और जिसप्रकार कपड़ा रंगते हुए उस रंगरेज को बीतराग भाव से देखनेवाला अन्य एस्ख कपड़ा रंगते की क्रिया का कत्तां ही है, मात्र साक्षी ही है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा अकर्तृनय से अपने मे उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेषादिभावों का कर्ता नहीं है केवल साक्षी ही है।

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक कर्तु नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने मे उत्पन्न होनेवाले रागादिभावों का कर्त्ता होता है और एक अकर्तु नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने में उत्पन्न होनेवाले राग-द्रेगादि भावों का कर्त्ता न होकर मात्र जाता-उष्टा रहता है साक्षी रहता है।

भगवान आत्मा के इन कर्तृधर्म और अकर्तृधर्म को विषय बनानेवाले नयो को ही क्रमश. कर्तृनय और अकर्तृनय कहते हैं।

परस्पर विर्देह प्रतीत होनेबाले ये दोनो ही धर्म भगवान आत्मा मे एक साथ ही रहते हैं। स्वूल दृष्टि से देखने पर भले ही ये पत्मर विरोध प्रतीत हो, पर इनके एक आत्मा में एकसाथ रहने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अनेकान्तात्मक भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वरूप है।

इस सन्दर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है -

"पहले राग का कत्तांरूप धर्म कहा था और अब यहाँ राग का अकत्तांरूप धर्म कहा जा रहा है। ये दोनों धर्म भिन्न-भिन्न आत्माओं के धर्म नही है, एक ही आत्मा में दोनों धर्म एक ही साथ रहते हैं।

समयसार में जो यह कहा गया है कि अज्ञानदशा में मिथ्यादृष्टी जीव राग का कला होता है और भेदविजान होने पर सम्यग्दृष्टी जीव रागादि का अकलां होता है – यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि सम्यग्दृष्टी जीव भी स्वय की पर्याय में होनेवाले गाग का कर्ता है और उसीसमय उस राग का अकलां भी है। इसप्रकार दोनों धर्म उसमें एक साथ ही हैं।

सम्पूर्ण धर्मों के आधारभृत निजात्मद्रव्य पर दृष्टि रखकर धर्मीजीब अकत्तां आत्मा के धर्मों को जानता है। अकतृंनय ने आत्मा को राग का अकत्तां -साक्षीरूप भी जानता है और कर्तृनय से राग परिणाम का कर्त्ता भी जानता है, परन्तु उसकी दृष्टि में तो शहूब चैतन्य की ही प्रधानता होने से पयां में से राग का कर्त्तापन छटता जाता है और साक्षीपन बढता जाता है।

कर्तृनय से राग का कत्ता और उसीसमय अकर्तृनय से राग का साक्षी – इसप्रकार दोनों धर्मों को एकसाथ धारण करनेवाला आत्मा अनेकान्तरवाभावी है। ""

प्रश्न:-पहले अगुणीनय से भी भगवान आत्मा को साक्षी बताया गया था और अब यहाँ अकर्तृनय में भी साक्षी बताया जा रहा है। इन दोनों साक्षीभावों में क्या अन्तर है?

उत्तर:-सम्पूर्ण जगत को साक्षीभाव से देखने-जानने के स्वभाववाला होने से भगवान आत्मा तो सम्पूर्ण जगत का ही साक्षी है; अतः यहाँ प्रकरणानुसार भिन्न-भिन्न वस्तुओं का साक्षीपन बताया गया है। अगुणीनय में, प्राप्त होनेवाले उपदेश का साक्षीभाव बताया गया है और यहाँ अकर्तृनय में, अपने में उत्पन्न होनेवाले रागादिभावों का साक्षी आत्माया जा रहा है और आगे चलकर अभोन्नय में, अपने में उत्पन्न होनेवाले सख-दक्ष का साक्षीभाव बताया जायगा।

तार्त्पर्य यह है कि अगुणीनय में गुणीनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया गया है, अकर्तृनय में कर्तृनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया गया है और अभोक्तृनय में भोक्तृनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया गया है।

इसे और स्पष्ट करें तो इसप्रकार कह सकते है कि यह भगवान आत्मा गुणीनय से गुणग्राही है अर्थात् उपदेश को ग्रहण करनेवाला है और अगुणीनय से गुणग्राही नहीं है, मात्र साक्षीभाव से देखने-जाननेवाला है; कर्तृनय से अपने आत्मा में उत्पन्न होनेवाले रागाविभावों का कर्तां है और अकर्तृनय से उपने कर्ता नहीं है, मात्र साक्षीभाव से देखने-जाननेवाला है। इसीप्रकार भोक्तृनय से अपने में उत्पन्न सुख-दृख का भोत्ता है और अभोक्तृनय से अपने में उत्पन्न सुख-दृख का भी भोक्ता नहीं है, मात्र साक्षीभाव से जानने-देखनेवाला है।

इसप्रकार अगुणीनय के साक्षीभाव में गुणग्राहित्व का निषेध है, अकर्तृनय के साक्षीभाव में रागादिभाव के कर्तृत्व का निषेध है और अभोक्तृनय के साक्षीभाव में सुख-द:ख के भोक्तृत्व का निषेध है।

इसप्रकार यहाँ गुणीनय-अगुणीनय, कर्तृनय-अकर्तृनय एव भोक्तृनय-अभोक्तृनय – इन छह नयों के माध्यम से भगवान आत्मा के गुणग्राहित्व कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं इन तीनों के विरुद्ध अगुणग्राहित्वरूप साक्षा अकर्तृत्वरूप साक्षीभाव एवं अभोक्तृत्वरूप साक्षीभाव को समझाया जा रहा है।

१ नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ २४२-२४३

### (४०-४१) भोक्तृनय और अभोक्तृनय

"भोक्तृनयेन हिताहिता न्नभोक्तृच्याधितवत्सुखबुखाविभोक्तृ। अभोक्तृनयेन हिताहिता न्नभोक्तृच्याधिताध्यक्षधन्वन्तरिषरवत् केवलभेव स्रक्षिः। १

आत्मद्रव्य भोक्तृनय में हितकारी-अहितकारी अन्न को खानेवाले रोगी के समान सुख-दुःखादि का भोक्ता है और अभोक्तनृत्य से हितकारी-अहितकारी अन्न को खानेवाले रोगी को देखनेवाले वैद्य के समान केवल साक्षी ही हैं।"

जिसप्रकार यदि कोई रोगी हितकारी अन्न को खाता है तथा बैच के बताये अनुसार पथ्य का सेवन करता है तो सुख भोगता है और यदि अहितकारी अन्न को खाता है तथा कृपथ्य का सेवन करता है तो दृख भोगता है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भोक्तृनय से अपने सदाचरण-दृराचरण से उत्पन्न सुख-दृख को हर्ष-गोंक को भोगता है।

तथा जिसप्रकार हितकारी-अहितकारी अन्न को खानेबाले, पथ्य-कृपथ्य का सेन करनेबाले रोगी को देखनेबाला वैद्य उसके सुख-दुःख को भोगता तो नहीं है, परन्तु साक्षीभाव से जानता अवश्य है; ठीक उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी अमेलनृनय से अपने में उत्पन्न सुख-दुःख को, हर्ष-शोक को भोगता तो नहीं, पर साक्षीभाव से जानता अवश्य है।

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक भोक्तृ नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी भूल से अपने में ही उत्पन्न होनेवाले सुख-दृख एवं हर्ष-शोक को भोगता है और एक अभोक्तृ नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने में उत्पन्न होनेवाले सुख-दृख एव हर्ष-शोक को भोगता तो नहीं, मात्र साक्षीभाव से जानता-देखता ही है।

भगवान आत्मा के इन भोक्तु और अभोक्तु धर्मों को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशः भोक्तुनय और अभोक्तुनय हैं।

शेष सब कर्तृनय और अकर्तृनय के प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है, तदनुसार इन भोन्तृनय और अभोन्तृनय के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए; क्योंकि कर्तृत्व और भोन्तृत्व का स्पष्टीकरण सर्वत्र समान ही पाया जाता है।

इन कर्न्-अकर्नु और भोन्त्-अभोन्त् नयों का प्रतिपाद्य मात्र इतना ही है कि यह भगवान आत्मा राग-देषादि भावों को करता भी है और उनके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले सुख-दुख को भोगता भी है तथा इन सबका साक्षीभाव से ज्ञाता-क्ट्य भी रहता है, अतः अकर्ता-अभोक्ता भी है।

### (४२-४३) क्रियानय और ज्ञाननय

"क्रियानयेन स्थाणुभिन्नमूर्धजातबृष्टिलध्धनिधानान्धववनुष्ठान प्राधान्यसाध्यसिद्धिः। ज्ञाननयेन चणकमुष्टिक्रीतचिन्तामणिगृहक्षेणवाणिज विवेकक्षाधान्यसाध्यसिद्धिः। १

आत्मद्रव्य, क्रियानय से खम्भे से टकरा जाने से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर निधान मिल गया है जिसे ऐसे अधे के समान, अनुष्ठान की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है और ज्ञाननय से, मुट्ठी भर चने देकर चिन्तामणि रत्न खरीद लेनेवाले घर के कोने में बैठे हुए व्यापारी के समान, विवेक की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है।"

एक अंधा व्यक्ति सहज धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मन्दिर जा रहा था। रास्ते में अचानक वह एक खम्भे से टकरा गया, जिससे उसका सिर फूट गया और बहुत-सा खराब खून निकल जाने से उसे एक्टम स्पष्ट दिखाई देने लगा, उसका अन्धापन समाप्त हो नाथा। खम्भे से टकराने से उसका सिर तो फूटा ही, साथ ही वह खम्भा भी टूट गया। उस खम्भे में किसी ने खजाना छुपा रखा था। खम्भे के टटने से उसे वह खजाना भी सहज ही प्राप्त हो गया।

यद्यपि उस अंधे व्यक्ति ने खजाना और दृष्टि प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्वक कुछ भी प्रयत्न नहीं किया था, वह तो सहन ही धार्मिक भावना से ऐति होकर मन्दिर जा रहा था; तथापि बिना बिचारे ही सहन ही उसी खम्मे से टकराने के क्रिया सम्पन्न हो गई, जिसमें खजाना छुपा हुआ था और उसे दहरा लाभ प्राप्त हो गया—खजाना भी मिल गया और नेत्रज्योति भी प्राप्त हो गई।

उक्त उदाहरण के माध्यम से यहाँ क्रियानय का स्वरूप समझाया गया है।

जिमप्रकार उक्त अंधे पुरुष को बिना समझे-बुझे ही मात्र क्रिया सम्पन्न हो जाने से सिद्धि प्राप्त हो गई, दृष्टि और निधि प्राप्त हो गई, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी क्रियानय से अनुष्ठान की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है।

तात्पर्य यह है कि क्रियानय से इस आत्मा की मुक्ति मृक्तिमार्ग में चलनेवाले साधक जीवों के योग्य होनेवाली आवश्यक क्रियाओं के अनुष्यन की प्रधानता से होती है।

अब मुट्टी भर चनों में चिन्तामणि खरीद लेनेवाले व्यापारी का उदाहरण देकर ज्ञाननय का स्वरूप समझाते हैं:—

एक लकडहारे को जंगल में पड़ा हुआ एक चिन्तामणि रत्न प्राप्त हो

१ 'प्रवचनसार' 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

गया। लकड़हारा उसकी कीमत तो जानता नहीं था, उसकी दृष्टि में तो बह एक चमकीला पत्थर मात्र था। उस चिन्तामीण रत्न को लेकर वह लकड़हारा 'अपने घर के कोने में बैठे एक व्यापारी के घर पहुँचा और उस व्यापारी से बोला :--

"सेठजी! यह चमकीला पत्थर खरीदोगे?"

रत्नों के पारखी सेठजी चिन्तामणि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गये, वे उसे एकटक देखते ही रहे, कुछ भी न बोल सके। सेठजी के मौन से व्याकुल लकडहारा बोला:—

"क्यों क्या बात है? खरीदना नहीं है क्या?"

जागृत हो सेठजी कहने लगे.-

"खरीदना क्यो नही है? खरीदेगे, अवश्य खरीदेंगे। बोलो, क्या लोगे?"

"दो मुट्ठी चने से कम में तो किसी हालत में नहीं दूँगा"-

 अब्बेडिंग हुआ लकडहारा बोला तो अचिभत होते हुए सेठजी के मुँह से निकला

"बस, दो मुट्ठी चने!"

''हॉ, दो मुट्ठी चने।''

सेठजी ने अपने को सँभाला और कहने लगे 🗕

"दो मुट्ठी चने तो बहुत होते हैं; एक मुट्ठी चने मे नही दोगे?"

यद्यपि सेटजी दो मृट्ठी चने तो क्या, दो जोख स्वर्णमृद्राएँ भी दे सकते थे, तथापि उन्हें भय था कि एकटम 'हाँ' कर देने से काम बिगड़ सकता है, अत उन्होंने एक मृट्ठी चने की बात सोच-समझकर हिलाने-डुलाने के लिए ही कही थी, पर लकड़ारा बोला

"अच्छा लाओ, एक मुट्ठी चने ही सही इस मुफ्त के पत्थर के।"

इसप्रकार वह अमून्य चिन्तामणि रत्न उन सेठजी को अपने घर के कोने में बैठ-बैठे बिना कुछ किये विवेक के प्रयोग से सहज ही उपलब्ध हो गया। उक्त उदाहरण के माध्यम से यहाँ ज्ञाननय को समझाया गया है।

जिसप्रकार घर के कोने में बैठे-बैठे ही सेठ ने अपने विवेक के बल से मात्र मृट्ठी भर चनों में चिन्तामणि रत्न को प्राप्त कर लिया; उसीप्रकार ज्ञाननय से यह भगवान आत्मा विवेक की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है।

ै तात्पर्य यह है कि ज्ञाननय से इस आत्मा की मुक्ति विवेक की प्रधानता पर आधारित है।

उक्त कथन का आशय यह कदापि नहीं है कि किसी को क्रिया से मृक्ति प्राप्त होती है और किसी को ज्ञान से। जब भी किसी जीव को मृक्ति प्राप्त होती है, तब दोनों ही कारण विद्यमान रहते हैं; क्योंकि अनन्तधर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक क्रिया नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अनुष्यन की प्रधानता से सधनेवानी सिद्धिवाला है और एक ज्ञान नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा विवेक की प्रधानता से सधनेवानी सिद्धिवाला है।

इन क्रियाधर्म और ज्ञानधर्म को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशः क्रियानय और ज्ञाननय है।

यद्यपि इस बात को बिगतनयों की चर्चा में अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है कि यहाँ भिन्न-भिन्न आत्माओं की बात नहीं है अपितृ एक ही आत्मा मे उक्त दो-दों के ओडेबाले नयों को घटित करना है, तथापि 'प्रधानता' शब्द का प्रयोग कर यहाँ क्रियानय और ज्ञाननय के प्रकरण में तो अतिरिक्त सावधानी बरती गई है।

यहाँ 'क्रिया' या 'अनुष्ठान' शब्द से शुद्धभाव के साथ रहनेवाला शुभभाव एव तदनुसार आचरण अपेक्षित है तथा 'विवेक' शब्द से शुद्धभाव अर्थात् निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारिज अपेक्षित है।

इस संदर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :-

''यहां 'प्रधानता' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यह बताता है कि गौणरूप से दूसरा कारण भी बिद्धमान है। क्रियानय में अनुष्ठान की प्रधानता कही है अर्थात् शुभभाव की प्रधानता कही है, उसमें से भी यही अर्थ निकलता है कि गौणरूप से उसीसमय सम्यन्तानरूप बिवेक भी विद्यमान है।

'शुभराग की प्रधानता से सिद्धि होती हैं — जब क्रियानय से इसप्रकार कहा जाता है, तब उसीसमय यह जान भी साथ में रहता है कि उसी काल में गीणरूप में अन्तर में शृद्धता भी विद्यमान है। ऐसा ज्ञान अन्तर में रहे, तभी क्रियानय सच्चा कहा जाता है। '

शृद्ध चैतन्यरूप आत्मा में अनन्त धर्म हैं। उन्हे नय भले ही मृख्य-गौण करके जाने या प्रतिपादन करे, पर वस्तु में वे सभी धर्म मृख्य-गौणपने नहीं रहते, वस्त में तो सभी धर्म एक साथ ही रहते हैं।

शुद्धस्वभाव के अवलम्बन से जब साधकदशा प्रगट होती है, तब शुभराग भी विद्यमान रहता है और राग घटते-घटते शुद्धात्मारूप निधान की प्राप्ति हो जाती है, तब शुभ की प्रधानता से सिद्धि प्राप्त हुई – ऐसा कहा जाता है। इसप्रकार का भगवान आत्मा का एक धर्म है और उसे जाननेवाला क्रियानय है।

जहाँ क्रियानय से शुभ कीं प्रधानता की, वहीं उसी के साथ गौणरूप मे

१ नयप्रकापन (गुजराती), पृष्ठ २७४

सम्यक्श्रद्धा-न्नान-रमणतारूप शृद्धता भी रहती है। यदि शृद्धता नहीं होती और अकेला शृभराग ही होता तो शृभ की प्रधानता कहना भी बन नहीं सकता था। 'प्रधानता' शब्द ही दूसरे का अस्तित्व बताता है।

'किसी को शुभराग की प्रधानता से सिद्धि होती है और किसी अन्य को ज्ञान की प्रधानता से सिद्धि होती हैं '- इसप्रकार एक-एक धर्म भिन्न-भिन्न आत्माओं के नहीं हैं, अपित् एक ही आत्मा में एक साथ ही ये सभी धर्म रहते हैं। 1

'अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होती हैं – इसप्रकार क्रियानय ने जिस आत्मा को लक्ष्य में लिया है, उसी आत्मा को ज्ञाननय से देखो तो यह कहा जाएगा कि ज्ञान की प्रधानता से सिद्ध हुई है। इसप्रकार क्रियानय और ज्ञाननय – इन दोनो नयों के विषयक्ष दोनों धर्म एक आत्मा में ही एक साथ ततत है, भिन्न-भिन्न नय भिन्न-भिन्न धर्मों द्वारा एक शृद्ध जैतन्यस्वरूप आत्मदव्य को ही बताने हैं। दें

उक्त सम्पूर्ण कथन का सार यह है कि जब भगबान आत्मा साधकदशा में होता है, तब उसके भूमिकानुसार निश्चय सम्यव्हर्शन-ज्ञात-चारिजरूप वीतरगगभाव भी होता है और शुभभावरूप रागभाव भी रहता है तथा उसका आचरण भी भूमिकानसार होता ही है।

मृक्ति की प्राप्ति के कारणों के संदर्भ में जब नयविभाग से चर्चा होती है तो कहा जाता है कि ज्ञाननय से मृक्ति की प्राप्ति विवेक (रक्तग्रयरूप वीतरागमाव) की होती है और क्षियानय से अनुष्ठान (महाजतादि के शुभभाव एव महाजतादि के पालनरूप क्रिया) की प्रधानता से होती है।

तात्पर्य यह है कि मुक्ति के मार्ग में उपस्थिति तो दोनों कारणो की अनिवार्य रूप से होती है, पर ज्ञाननय से विवेक को प्रधानता प्राप्त है और क्रियानय से अनुष्ठान को प्रधानता प्राप्त है।

#### (४४-४५) व्यवहारनय और निश्चयनय

"व्यवहारनयेन बन्धकभोचकपरमाण्यन्तरसंयुज्यमानवियुज्यमान परमाणुबद् बंधमोक्रयोद्धैतानुव्यति। निश्चयनयेन केवल बध्यमानमुख्यमान बंधमोकोषिकतिस्नग्धकक्षत्वगुणपरिणत परमाणुबद्वन्धमोक्रयोरद्धैतानु-वर्षि। ।

आत्मद्रव्य व्यवहारनय से अन्य परमाणु के साथ बैंधनेवाले एवं उससे

नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २०९
 नयप्रज्ञापन (गजराती), पष्ठ २९३

३ प्रमुचनसार 'तरचप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

छुटनेबाले परमाणु के समान बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करनेबाला है और निषचयनय से बंध और मोक्ष के योग्य स्निग्ध और रूख गुणरूप से परिणत बध्यमा और गुच्यान परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करनेबाला है।"

कोई भी पुद्गलपरमाणु जब बैंधता या छूटता है तो उसमें अन्य पुद्गल-परमाणुओं की अपेक्षा अवश्य होती है। यही तो कहा जाता है कि यह

परमाण इस परमाण से बँधा या इस परमाण से छुटा।

इंसीप्रकार इस भगवान आत्मा के बॅधने या मुक्त होने के प्रसंग में कर्म की अपेक्षा आती है। बॅधने में तो कर्म की अपेक्षा है ही, छूटने में भी कर्म की अपेक्षा होती है; क्योंकि जिसप्रकार यह कहा जाता है कि कर्मों से बँधा, उसीप्रकार यह भी कहा जाता है कि कर्मों से छूटा। इसप्रकार बंधने और छूटने दोनों में ही कर्म की अपेक्षा रहती है।

बंध और मोक्ष – इन दोनों में ही आत्मा और कर्म – इन दोनों की अपेक्षा आने के कारण कहा गया है कि यह भगवान आत्मा व्यवहारनय से

बंध और मोक्ष द्वैत का अनुसरण करनेवाला है।

यदि निश्चय से बिचार करें तो जिसप्रकार प्रत्येक परमाण बँधने और छुटने योग्य अपने हिन्तध और रूआल गुण के करण स्वयं अकेला ही बँधता और छुटता है। उसके बँधने और छुटने में अन्य कोई कारण नहीं है; उसीप्रकार निश्चयनय से यह भगवान आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से ही बँधता-छुटता है, उसे बंधन एवं मुक्ति में अन्य की अपेका नहीं है।

इसीलिए यहाँ कहा गया है कि निश्चयनय से यह भगवान आत्मा बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनसरण करनेवाला है।

उक्त संदर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :-

"जिसप्रकार 'एक परमाण् बंधा या छूटा' – इसप्रकार लक्ष्य में लेते ही दूसरे परमाण् की अपेका आती हैं अबबा 'इसके साब यह बंधा एव इससे यह छूटा' – इसप्रकार दूसरे परमाण् की अपेक्षा आती है; इसकारण वह परमाण् बंध या मोक्षा में हैत का अनुसरण करनेवाला है; क्योंकि दूसरे परमाण् की अपेक्षा बिना उसके बंध या मोक्ष का कथन संभव नहीं है।

उसीप्रकार आत्मा के बंध या मोक्ष को लक्ष्य में लेते ही कर्म की अपेक्षा आती है। यद्यपि बंध व मोक्ष को आत्मा स्वतन्त्ररूप से करता है, तथापि उसमें कर्म के सदुभाव की या अभाव की अपेक्षा अवश्य आती है। इसीकारण क्यवहारनय से कहा जाता है कि आत्मा बंध में कर्म के सदुभाव का अनुसरण करता है और मोक्ष में कर्म के अभाव का अनुसरण व मोक्ष दोनों में ही यह आत्मा दैत का अनसरण करता है।

त्रिकाली स्वभाव को लक्ष्य में लेकर देखें तो यह आत्मा शब्द एकरूप ही है। उसकी पर्याय का विकारी भाव में अटकना भावबंध है और उस भावबंध में कर्म का निमित्त होना — यह दितीयपना है, दैत है। इसप्रकार बंध में दैत है।

इसीपकार स्वभाव में लीन होकर मोक्ष पाप्त करने में भी कर्म के नाश की अपेक्षा होने से दैत है।

दमपकार पर की अपेक्षा से बंध और मोक्ष पर्याय का कथन करना व्यवहारनय है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि व्यवहारनय से आत्मा बंध और मोक्ष-दोनों में ही दैत की अपेक्षा रखनेबाला है।

यहाँ एकरूप आतमा में बध और मोक्ष-इसप्रकार दो भेद पड़े. इसलिए व्यवहार कहा गया हो-सो बात नहीं है. अपित बंध और मोक्ष-इन दोनों पर्यायों में पर की अपेक्षा रूप दैत होने से व्यवहार कहा गया है।

कर्म की अपेक्षा न लेकर यह कहना कि आत्मा अकेला ही बंध-मोक्ष रूप होता है. निश्चयनय है।

इसप्रकार यहाँ बध-मोक्ष पर्याय का कथन निमित्त की अपेक्षा सहित करना व्यवहारनय है और निमित्त की अपेक्षा लिए बिना करना निश्चयनय

जहाँ जिस अपेक्षा से व्यवहारनय-निश्चय का कथन किया गया हो. बहाँ उसी अपेक्षा से समझना योग्य है।

उक्त कथन का आशय यह नहीं है कि पदगलकर्म जीव को भावबंध कराता है; अपित आत्मा में ही एक ऐसा धर्म है कि स्वयक्त भाववध में वह पदगलकर्म का अनुसरण करता है।

यहाँ जो यह कहा जा रहा है कि निश्चयनय से आत्मा बध-मोक्ष में अदैत का अनसरण करनेवाला है, उसमें आत्मा का त्रिकाल एकरूप स्वभाव जो कि र्दाष्ट्र का विषय है वह नहीं लेना। यहाँ तो बंध-मोक्ष पर्याय में अकेला आत्मा ही पॉरणमता है – इसप्रकार अकेले आत्मा की अपेक्षा से बध-मोक्ष पर्याय को लक्ष्य में लेने की बात है।

बधपर्याय में भी अकेला आत्मा परिणमित होता है और मोक्षपर्याय मे भी अकेला आत्मा ही परिर्णामत होता है—इसप्रकार बध-मोक्ष पर्याय निरपेक्ष है. इसलिए निश्चय से आत्मा बध एवं मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करनेवाला है: दसपकार का भगवान आत्मा में एक धर्म है। है

९ नयप्रकापन (ग्वाराती), पुष्ठ ३०२-३०३

२ नग्रप्रज्ञापन (गजराती), पष्ठ ३०६

३ नयप्रज्ञापन (ग्जराती), पृष्ठ ३१२

आत्मा स्वय ही स्वयं की पर्याय मे ही बँधता है और स्वयं ही स्वयं की पर्याय में ही मुक्त होता है—इसप्रकार बंध-मोधा में स्वयं अकेला ही होने से निश्चय में आत्मा अद्वेत का अनुसरण करता है। निश्चय से बंध व मोधा में आत्मा अपने भाव का ही अनुसरण करता है, पर का अनुसरण नहीं करता। वह स्वयं विकाररूप परिणमित होकर विकार से बँधता है और स्वयं शृद्ध चैतन्यस्वभाव का आश्रय लेकर स्वयं ही शृद्धभावरूप परिणमित होकर मुक्त होता है।

इस विधि से निश्चय से आत्मा बध-मोक्ष मे स्वय के अतिरिक्त किसी अन्य का अनुसरण नहीं करता; इसलिए यह कहा जाता है कि आत्मा बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करनेवाला है – इसप्रकार का आत्मा का एक धर्म है। 1''

इस अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मो के समान एक व्यवहार तामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा वध और मोक्ष मे हैन का अनुसरण करता है और एक निश्चय नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा वध और मोक्ष मे अहैत का अनुसरण करता है।

भगवान आत्मा के इन व्यवहारधर्म और निश्चयधर्म को विषय बनाने वाले नयों को क्रमश व्यवहारनय और निश्चयनय कहते हैं।

व्यवहार और निश्चयनयों की जो परिभाषाएँ अन्य प्रकरणों में आती है, उनने इन व्यवहार-निश्चयनयों का कोई सबध नहीं है, उन्हें इन पर पटित करना उचित नहीं है; क्योंकि ये नय तो भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों में से एक-एक धर्म को विषय बनानेवाल एक-एक नय है।

# (४६-४७) अशुद्धनय और शुद्धनय

''अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिस्वभावम् । शद्धनयेन केवलमण्मात्रवन्निरुपाधिस्वभावम् । २

आत्मद्रव्य अशुद्धनय में घट और रामपात्र में विशिष्ट मिट्टी मात्र के ममान मोपाधिस्वभाववाला है और शुद्धनय से केवल मिट्टी के समान निरुपाधिस्वभाववाला है।"

जिसप्रकार मिट्टी अपने सोपाधिस्वभाव के कारण घट, रामपात्र आदि पर्यायों में परिणमित होती है और निरुपाधिस्वभाव के कारण मिट्टीरूप ही रहती हैं: उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी अपने सोपाधिस्वभाव के कारण

१ नयप्रजापन (ग्जराती), पृष्ठ ३१३-३१४

२ 'प्रवचनसार' तत्त्वप्रवीपिका टीका का परिशिष्ट

रागादिरूप परिणमित होता हुआ अशुद्ध होता है और निरूपाधिस्वभाव के कारण मदा शुद्ध ही रहता है।

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक अशृद्ध नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा विकारी भावरूप परिणमित होता है और एक शृद्ध नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा सदा एकरूप ही रहता है। इन अशृद्ध और शृद्ध धर्मों को सोपाधिस्वभाव और निरुपाधिस्वभाव भी कहते हैं। भावरूप परिणमित होना ही सोपाधिस्वभाव है और सदा एकरूप रहना ही निरुपाधिस्वभाव है।

इसप्रकार यह भगवान आत्मा अशृद्ध भी है और शृद्ध भी है। अशृद्धधर्म के कारण रागादिरूप परिणमित होता है, अत. अशृद्ध है और शृद्धधर्म के कारण सदा एकरूप रहता है, अत. शृद्ध है। इसे इसप्रकार भी कह मकते हैं कि यह भगवान आत्मा अगृद्धनय से सोपाधिस्वभाववाला है और शृद्धनय से किरणिधस्वभाववाला है।

भगवान आत्मा के इन मोपाधिस्वभाव व निरुपाधिस्वभाव अर्थात् अशुद्धधर्म व शुद्धधर्म को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशः अशुद्धनय व शुद्धनय है।

अशृद्धनय के माध्यम से यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मा में उत्पत्न होनेबाले रागादि विकारीभाव भी पर के कारण उत्पन्न नही होते, उनकी उत्पत्ति के कारण भी आत्मा मे ही विद्यमान हैं। यदि आत्मा मे अशृद्धधर्म नामक धर्म नही होता तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रागादिभावरूप परिणमित नहीं करा सकती थी।

इस सन्दर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है -

"यदि इसप्रकार का धर्म भगवान आत्मा में स्वय का नही होता तो अन्य अनन्त परद्रव्य इकट्टे होकर आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते थे। निगोद से लेकर बौदहवे गुणस्थान तक जो उपाधिभाव – विकारभाव – उदयभाव – संसारभाव होते हैं, उन्हें आत्मा स्वयं ही धारण किये रहता है, क्योंकि अशुद्धनय से आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है।

जिसप्रकार रागदिरूप परिणमित होना आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नही है, उसीप्रकार ये रागदिभाव पर के कारण भी नहीं होते।

यद्यपि लक्ष्मी, शरीर, स्त्री-पुत्रादि, घर-बार दुकान आदि पर पदार्थों की उपाधि भगवान आत्मा में नहीं है, तथापि अशुद्धनय से रागादि विकारीभावरूप उपाधिबाला तो यह आत्मा है ही। 'उपाधि' शब्द से यह तो स्पष्ट ही है कि यह भगवान आत्मा का त्रिकाली मूलस्वभाव नहीं है, मात्र पर्याय में एकसमय की जपाधि है।

यद्यपि क्षणिक पर्याय में अशृहता है — इस अपेक्षा से उपाधि है, तथापि सामान्यस्वभाव की अपेक्षा आत्मा में उपाधि नहीं है। उपाधि के काल में भी यह अपोधित आत्मा निरुपाधिस्वभाववाला भी है। एकसमय में ही यह आत्मा इसप्रकार के अनेक धर्मोबाला है और शृद्ध चैतन्यमात्र आत्मा को दृष्टि में लेना ही इन सभी धर्मों के जानने का फल है।"?

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यह भगवान आत्मा अश्रुहनय से सोपाधिस्वभाववाला अर्थात् अश्रुह है और शृह्वनय से निरुपाधि-स्वभाववाला अर्थात् शृह्व है।

इसप्रकार यह भगवान आत्मा शद्ध भी है और अशद्ध भी है।

इसप्रकार ४७ धर्मों के माध्यम से भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करनेवाले ४७ नयों का संक्षिप्त स्वरूप कहा। इन नयों की विस्तृत जानकारी के लिए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी की कृति नय प्रजापन का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

-0-

बस्तुतः जगत पीला नही है, किन्तु हमे पीलिया हो गया है; भ्रतः जगत पीला दिलाई देता है। इसीप्रकार जगत में तो भ्रसत्य की सत्ता ही नहीं है; पर भ्रसत्य हमारी दृष्टि में ऐसा समा गया है कि वह जगत में दिलाई देता है।

सुधार भी जगत का नहीं; घपनी दृष्टि का, घपने ज्ञान का करना है। सस्य का उत्पादन नहीं करना है, सस्य तो है हीं; जो जैसा है, वहीं सस्य है। उसे सही ज्ञानना है, मानना है। सही जानना-मानना है। सस्य भारत करना है। धौर प्राप्त सस्य को प्राप्त कर राग-देव का ग्रभाव कर बीतरागताक्य परिस्तृति होना सत्यक्षं है। — चन्न के दशक्यक्स, कुट्ठ ७६

१ नवप्रकापन (गजराती), एच्ट ३२१

२ नवप्रकापन (नुजराती), पृच्छ ३२४

#### बष्ट अध्याय

## सप्तमंगी'

विविध प्रकार के विविध नयों के विस्तृत विवेचन के उपरान्त अब सप्तभंगी की चर्चा प्रसंग प्राप्त हैं, क्योंकि यथास्थान अनेक प्रसगों में इसकी चर्चा आई है।

यद्यपि ४७ नयो के प्रकरण में सप्तभगी सम्बन्धी अस्तित्वनय, नास्तित्वनय आदि ७ नयों की चर्चा हो चुकी है, तथापि यहाँ सप्तभगी सम्बन्धी सामान्य जानकारी दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

सप्तभगी दो प्रकार की होती है .--प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभगी।

नय सप्तभगी के निरूपण के बिना नयों की चर्चा अधूरी ही रहेगी। अत. इस अध्याय में सप्तभगी पर मॉक्षप्त विवेचन अपेक्षित है।

किसी भी बस्तु के प्रतिपादन के सन्दर्भ में सर्वप्रथम एक बात सामने आती है कि उसका प्रतिपादन सम्भव भी है या नहीं? यदि वाणी द्वारा किसी वन्तु का प्रतिपादन सम्भव ही न हो तो फिर व्यर्थ के बौद्धिक व्यायाम से क्या नाम कै?

यह प्रश्न उठना अस्वाभाविक भी नही है; क्योंकि जिनवाणी के मृल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा को स्थान-स्थान पर वचन-अगोचर, वचनातीत, विकल्पातीत कहा गया है।

अत<sup>.</sup> वस्तु के प्रतिपादन में मूल प्रश्न यह है कि वह वक्तव्य है या अवक्तव्य?

स्याद्वादी जिनागम इसका यही उत्तर देता है कि वस्तु कथचित् वक्तव्य है और कथचित अवक्तव्य है।

अब यदि हम वस्तु के अस्तित्व के सन्दर्भ में विचार करे तो सर्वप्रथम तो यही प्रश्न उपस्थित होगा कि वस्तु के अस्तित्व के सम्बन्ध मे कुछ कहा जा सकता है या नहीं?

यदि कहा जा सकता है तो क्या कहा जा सकता है? और यदि नहीं कहा जा सकता है तो क्या नहीं कहा जा सकता है?—यह सब स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। कहें जा सकने के सन्दर्भ में तीन स्थितियाँ बनती हैं -(9) अस्तित्व कहा जा सकता है (2) नास्तित्व कहा जा सकता है और (2) क्रम से अस्तित्व-नास्तित्व दोनों कहे जा सकते है।

नहीं कहे जा सकने के संदर्भ में चार स्थितियाँ बनती हैं:—(१) कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। (२) अस्तित्व नहीं कहा जा सकता है। (३) नाम्तित्व नहीं कहा जा सकता है, और (४) अस्तित्व-नास्तित्व दोनों एकसाथ नहीं कहे जा सकते हैं।

इसप्रकार तीन भग वक्तव्य सम्बन्धी और चार भग अवक्तव्य सम्बन्धी; कुल मिलाकर अस्तित्व-नास्तित्व सम्बन्धी सात भग हो गये, जिन्हे हम कर्थीचत् शब्द लगाकर इसप्रकार व्यक्त करते है –

(१) कथाँचत घट है (२) कथाँचत घट नही है (३) कथाँचत घट है भी और कथाँचत घट नहीं भी है (४) कथाँचत घट अव्यक्तव्य है (४) कथाँचत घट है और अवक्तव्य है (६) कथाँचत घट नही है और अव्यक्तव्य है और (७) कथाँचत घट है, कथाँचत नहीं है और कथाँचत अवक्तव्य है।

इसीप्रकार एक-अनेक, नित्य-र्आनत्य, भिन्न-अभिन्न, द्वैत-अद्वैत आदि के सन्दर्भ में भी सात-सात भग बनते है।

इन मात भगो के समाहार को ही सप्तभगी कहते है। आचार्य कुन्दकुन्द ने पचास्तिकाय में सात भगों की चर्चा इसप्रकार की

"सिय अत्थि पत्थि उहयं अव्यक्तव्यं पुषो य तत्तिवयं । दव्यं ख सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ।।

आदेश के वर्शों में द्रव्य कर्थोंचत् है, कर्थोंचत् नहीं है, कर्थांचत् है भी और नहीं भी है, कर्षांचत् अवत्तव्य है, कर्षांचत् अति अवत्तव्य है, कर्षांचत् नास्ति अवत्तव्य है, कर्षांचत् अस्ति-नास्ति अवत्तव्य है। प्रत्येक द्रव्य इसप्रकार के सात भंगवाला है।"

उक्त सात भंगो की अपेक्षा स्पष्ट करने हुए आचार्य अमृतचन्द्र उसी गाथा की टीका में लिखते हैं —

"यहां मर्वथापने का निषेधक, अनेकान्त का द्योतक 'स्यात' शब्द 'कर्षाबत' ऐसे अर्थ में अव्ययरूप में प्रयुक्त हुआ है। वहाँ (१) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव में कथन किये जाने पर 'अस्ति' है, (२) द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अधन किये जाने पर 'नास्ति' है, (३) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से क्रमश्. कथन

१ प्रचास्तिकाय, गाया १४

मप्तभंगी] [३४४

किये जाने पर 'अस्ति और नास्ति' है, (४) द्रव्य स्बद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और परद्व्य-क्षेत्र-काल-भाव से युगपट् कथन किये बाने पर 'अवक्तव्य' है, (४) द्रव्य स्बद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और युगपट् स्वपर-इव्य-क्षेत्र-काल-भाव से कथन किये जाने पर 'अस्ति और अवक्तव्य' है, (६) द्रव्य परद्वय-क्षेत्र-काल-भाव से कथन किये जाने पर 'नास्ति और अवक्तव्य' है, (७) द्रव्य स्बद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और युगपट् स्वद्यय-क्षेत्र-काल-भाव से और युगपट् स्वपरद्वय-क्षेत्र-काल-भाव से कथन किये जाने पर 'अस्ति-नास्ति और अवक्तव्य' है।

यह अयोग्य नहीं है, क्योंकि सर्व वस्तु (१) स्वरूपादि से 'अशृन्य' है, (२) परूपादि से 'शृन्य' है, (३) स्वरूपादि से और परूपादि से 'अशृन्य और शृन्य' है, (४) स्वरूपादि से और परूपादि से एक ही साथ 'अबाच्य' है। भगों के सयोग से कथन करने पर (५) 'अशृन्य और अवाच्य' है, (६) 'शृन्य और अवाच्य' है, (७) 'अशृन्य, शृन्य और अवाच्य' है।''

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि एक ही द्रव्य सात भंगरूप कैसे हो सकता है?

इमीप्रकार का प्रश्न आचार्य जयमेन ने पचाम्तिकाय की गाथा १४ की टीका में स्वयं उठाया है और उसका उत्तर इसप्रकार दिया है —

"जिसप्रकार एक ही देवदन्त नामक पुरुष मुख्य और गौण विवक्षा से अनेक प्रकार का हो जाना है, पुत्र की अपेक्षा पिना, पिना की अपेक्षा पुत्र, मामा की अपेक्षा भानजा, भानजे की अपेक्षा मामा; पत्नी की अपेक्षा पित और बहिन की अपेक्षा भाई कहा जाना है, शत्रु की अपेक्षा शत्रु और मित्र की अपेक्षा मित्र कहा जाता है, इमीप्रकार एक दब्य विभिन्न अपेक्षाओं से सात भगवाला हो सकता है, उसके सान भगक्प होने मे कोई दोष नही है।

यह तो मामान्य कथन हुआ, मुक्त्म व्याख्या मे मत्, एक, नित्य आदि धर्मो में मे प्रन्येक धर्म मे भिन्न-भिन्न मप्तभगी लगाई जानी चाहिए।

किसप्रकार<sup>?</sup>

स्यादिस्त, स्याद् नास्ति, स्याद् अम्न-नास्ति, स्याद अवक्तव्य आदि के समान स्यादेक, स्यादनेक, स्यादेकानेक, स्यादवक्तव्य इत्यादि; स्यान्नित्य, स्यादीनत्य, स्यान्नित्य, स्यादवक्तव्यं इत्यादि।

इस बात को किस दृष्टान्त में समझे?

इसे भी उसी देवदत्त नामक पुरुष के द्रष्टान्त से समझा जा सकता है। जैसे—वह देवदत्त स्यादपुत्र., स्यादपुत्र, स्यादपुत्र। व्यादपुत्र। स्थादपुत्र।

तात्पर्य यह है कि विभिन्न अपेक्षाओं से देवदत्त पुत्र भी है, पिता भी है, मामा भी है, भानजा भी है, भाई भी है, पित भी है, शत्र भी है, मित्र भी है; यह तो ठीक पर उसी देवदत्त के इन विभिन्न रूपों में से प्रत्येक रूप पर सात-सात भंग घटित हो सकते हैं। बैसे वह पुत्र भी है, अपुत्र भी है, पुत्रापुत्र भी है हत्यादि; मामा भी है, अमामा भी है, मामा-अमामा भी है इत्यादि; पिता भी है, अपिता भी है, पिता-अपिता भी है, इत्यादि।

प्रत्येक द्रव्य मे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भाव-अभाव आदि जितने भी धर्मयुगल हैं; उन सभी पर ये सात

भंग अवतरित होते है।

बस्तु के प्रत्येक धर्म में सप्तभगी की योजना की जा सकती है और वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए करनी भी चाहिए—इस बात को स्पष्ट करते हुए माइल्लध्वल लिखते हैं .—

<sup>''</sup>एकजिरुद्धे इयरो पडिवक्खो अवरेय सब्भावो । सब्बेसि स सहावे कायव्या होइ तह भंगा<sup>९</sup>।।

सर्वात प्रतिपक्ष करने पर उसका प्रतिपक्षी धर्म भी बस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करने पर उसका प्रतिपक्षी धर्म भी ग्रहण करने में आता है; क्योंकि वे दोनो ही धर्म वस्तु के स्वभाव है। वस्तु के सभी धर्मों में सप्तभगी की योजना करनी चाहिए।''

यहाँ एक प्रश्न यह भी सभव है कि जब प्रत्येक वस्तु मे अनन्तधर्म है तो भग भी अनन्त ही होने चाहिए. यहाँ मात्र सात ही भग क्यों बताये जा रहे है?

भाई, बात यह है कि बस्तु में अनन्तधर्म होने से अनन्त सप्तर्भीगयाँ तो हो सकती है, पर बस्तु के एक धर्म सम्बन्धी भग तो सात ही होते है। स्याद्वादमजरी में इस सन्दर्भ में जो उल्लेख प्राप्त है, वह इसप्रकार है —

''न च वाच्यमेकत्र वस्तुनि विद्यीयमानिनीचध्यमानानन्तधर्माध्युपगमे-नानन्तभंगीप्रसगांव् असंगतेव सप्तभंगीति। विधिनिचेधप्रकारायेक्षया प्रतिपर्यायं वस्तुनि अनन्तानाभिष सप्तभंगीनामेव सम्भवात । १

प्रश्न :-यदि आप प्रत्येक वस्तु में अनन्तधर्म मानते हो, तो अनन्तभंगों की कल्पना न करके वस्तु में केवल सात ही भंगों की कल्पना क्यों करते हो? उत्तर :-प्रत्येक वस्तु में अनन्तधर्म होने के कारण वस्तु में अनन्तभग

होते हैं, पर ये अनन्तभग विधि और निषेध की अपेक्षा सात ही हो सकते हैं।" तात्पर्य यह है कि भग अनन्त हो सकते हैं, सप्तभगियाँ भी अनन्त हो

तात्पर्य यह है कि भंग अनन्त हो सकते हैं, सप्तर्भागयाँ भी अनन्त हो सकती हैं; पर अनन्तभंगी नही होती।

चाहे प्रमाण से प्रतिपादन किया जा रहा हो चाहे नय से, पर भंग तो सात ही होते है। —इस परमसत्य की घोषणा नयचक्र में इसप्रकार की गई है:—

९ इध्यस्यमायप्रकाशक नयचक्र, गावा २१९ २ वैनेन्यसिद्धाना कोश, मान-४, पृष्ठ ३९९

"सत्तेव हींत भंगा पमाणवयनुष्यभेदजुतावि । सियसावेश्वणमाणा णएच वय तृषय णिप्तेषका ।। अस्तितिक परिवा श्रीव य अध्यत्तव्यं सिएम संजुतं । अध्यत्तव्यं ति तह पमाणभंगी सुणायव्या ।। अस्वित्तहावं दच्यं सद्दुव्यावीस् गहिरणण्च । तं सिय मस्तिकात्रं परव्यवाविष्ठ गहिरण्य ।। उह्यं उहरणण्य अध्यत्तव्यं च षाण समुद्धाए ।। ते तिय अध्यत्तव्या पियणियणयअस्तात्वीए ।। अस्त्रेव चरित्र उहयं अध्यत्वव्यं तहेव पृण तिवयं । तह सिय णयणिप्तेषक्यं जाणस् दव्यं वृष्यभंगी ।।

प्रमाण, नय और दुर्नय के भेद से युक्त सात ही भँग होते हैं। स्यात सापेक्ष भगों को प्रमाण कहते हैं, नय से युक्त भगों को नय कहते हैं और निरपेक्ष भंगों को दर्नय कहते हैं।

स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति-नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य-ये प्रमाण सप्तभगी जानना चाहिए।

स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से द्रव्य अस्तिरूप है; परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव से नास्तिरूप है; स्वद्रव्यादि चतुष्ट्य एव परद्रव्यादि चतुष्ट्य से अस्ति-नास्तिरूप है; दोनो धर्मों को एक साथ कहने की अपेक्षा अवस्तव्य है।

इसीप्रकार अपने-अपने नय के साथ अर्थ की योजना करने पर द्रव्य अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति-नास्ति अवक्तव्य है।

स्यात् पद या नय की अपेक्षा लगाये बिना ही यह कहना कि वस्तु अस्तिरूप ही है, नास्तिरूप ही है, अस्ति-नास्तिरूप ही है, अवक्तव्य ही है, अस्ति अवक्तव्य ही है, नास्ति अवक्तव्य ही है एव अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ही है—दर्नय सप्तभंगी है।"

उक्त कथन में एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि नय मप्तभगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाती है और प्रमाण सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट न करके उसके स्थान पर 'स्यात्' या' कर्षांचत्' पर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उक्त कथन में स्पष्ट किया गया है। उक्त कथन में — बस्त किसी अपेक्षा अस्तिस्म है, किसी अपेक्षा नास्तिस्म है, किसी अपेक्षा अस्ति-नास्तिस्म है, किसी अपेक्षा अबक्तव्य हैं — आदि को प्रमाण सप्तभंगी का उदाहरण बताया गया है

९ इब्यस्वभावप्रकाशक नवचक्र, गाचा २४४ मे २४०

स्वदव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा परदव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा नास्तिरूप है-आदि को नय सप्तभगी का उदाहरण बताया गया है।

प्रमाण सप्तभगी से अपेक्षा स्पष्ट नहीं की गई है। मात्र इतना कह दिया गया है कि किसी अपेक्षा: पर नय सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी गई है।-प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभगी में यही मलभत अन्तर है।

दसरी बात यह है कि प्रमाण सप्तभंगी में 'भी' का प्रयोग है और नय

सप्तर्भागी में 'ही' का प्रयोग होता है। बस्त कथींचत अस्तिरूप भी है, नास्तिरूप भी है, अस्ति-नास्तिरूप भी है अवक्तव्य भी है आदि प्रमाण सप्तभगी के प्रयोग हैं और स्वचतष्ट्य की अपेक्षा वस्त अस्तिरूप ही है, परचतष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप ही है आदि क्योग नग सप्तभगी के हैं।

बिनौ अपेक्षा बताये ही 'ही' का प्रयोग करना दर्नय सप्तभंगी है।

नयचक्रकार ने 'स्यात' पद सहित बाक्य को प्रमाण-बाक्य कहा है और 'स्यात' पद के साथ एवकार (ही) सहित वाक्य को नय वाक्य कहा है। यही बात आचार्य जयसेन ने पचास्तिकाय और प्रवचनसार की तात्पर्यवत्ति नामक टीकाओं में कही है। पर्चास्तिकाय की १४वी गाथा की तात्पर्यवृक्ति टीका में उन्होंने लिखा है कि 'स्यादस्ति' यह वाक्य सम्पर्ण वस्त का बोध कराता है. अत प्रमाण बाक्य है और 'स्यादस्त्यैव द्रव्य' यह बाक्य बस्त के एक धर्म का ग्राहक होने से नयवाक्य है।

प्रवचनसार की ११५वी गाथा की तात्पर्यवृत्ति टीका मे वे लिखते हैं कि पचास्तिकाय में 'स्यादस्ति' इत्यादि वाक्य से प्रमाण सप्तभगी का कथन किया है और यहाँ 'स्यादस्त्येव' वाक्य से जो एवकार का ग्रहण किया है, वह नय सप्तभगी बतलाने के लिए है।

आचार्य जयसेन का वह मल वाक्य इसप्रकार है .-

"पर्व पंचास्तिकाये स्यार्डस्तीत्यादिप्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभंगी व्याख्याता. यदेवकार ग्रहणं तन्नयसप्तभंगीज्ञापनार्थीमिति भावार्थः। यथेदं नयसप्तभंगी व्याख्यानं शद्धात्मद्रव्ये दर्शितं तथा यशासंभव सर्वपदार्थेष द्रष्टव्यमिति।

पहले पचास्तिकाय में स्यादस्ति इत्यादि प्रमाणबाक्य द्वारा प्रमाण सप्तभगी का व्याख्यान किया था. पर यहाँ स्यादस्त्येव मे जो एबकार (ही) का ग्रहण किया गया है, वह नयसप्तभगी बताने के लिए है।

यहाँ जिसप्रकार शाहात्मद्रव्य पर नयसप्तभगी घाँटत की गई है, उसे यथासभव सर्वपदार्थो पर र्घाटत कर लेना चाहिए।"

१ प्रवचनसार, गांचा ११५ की तात्पर्ववस्ति टीका

अनेकान्तात्मक वस्तु के स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन के रूप में प्रमाण और नयों की उपयोगिता असंदिग्ध है। जब प्रमाण के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है, तब प्रमाण सप्तभगी अवतिरत होती है और जब नयों के माध्यम से बस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन होता है, तब नय सप्तभंगी अवतिरत होती है।

प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभगी का अन्तर स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर उदयचन्दजी जैन लिखते हैं —

"ये सातों ही भग जब सकलादेशी होते है तब प्रमाण, और जब विकलादेशी होते है तब नय कहे जाते है। इसप्रकार मप्तभगी प्रमाणसप्तभगी और नयसप्तभगी के रूप मे दो प्रकार की हो जाती है। सकलादेश एक धर्म के द्वारा समस्त बस्तू को अखण्डरूप से प्रहण करता है और विकलादेश एक धर्म के प्रधान तथा शेष धर्मों को गौण करके वस्तु का प्रहण करता है। 'स्थाज्जीव एवं यह बाक्य अनन्त धर्मात्मक जीव का अखण्डभाम से बोध करता है, अत यह सकलादेशाय्मक प्रमाणवाक्य है। और 'स्यादस्त्येष जीव' इस वाक्य मे जीव के अस्तित हम का मुख्यरूप से कथन होता है, अत यह विकलादेशाय्मक प्रमाणवाक्य है। धर्मावाक्य है। सकलादेश मे धर्मावाक्य हम का मुख्यरूप से कथन होता है, अत यह विकलादेशाय्मक नयवाक्य है। सकलादेश मे धर्मावाक्य शब्द के साथ एक्कार का प्रचीग होता है और विकलादेश मे धर्मावाक्य शब्द के साथ एक्कार का प्रचीग होता है और विकलादेश मे धर्मावाक्य शब्द के साथ उसका प्रचीग होता है। है

दुर्नय सप्तभगी वस्तृत सप्तभगी ही नहीं है, वह तो सप्तभगी का आभासमात्र है, अत मुलत. तो सप्तभगी दो प्रकार की ही होती है—प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभगी; यदि दुर्नय सप्तभगी को भी शामिल करले तो तीन प्रकार भी कह सकते हैं।

दुर्नय सप्तभगी के समान दृष्प्रमाण सप्तभंगी की भी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि पंचास्तिकाय की १ ४वीं गाया की तात्पर्यवृत्ति नामक टीका में जो इसप्रकार है:—

"अस्ति द्रव्यमितिदुःप्रमाण वाक्यं अस्त्यैव द्रव्यमिति दुर्नयवाक्यम्।

'द्रव्य हैं -यह दुष्प्रमाण वाक्य है और 'द्रव्य है ही'-यह दुर्नय वाक्य है।''

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि नयमप्तभगी नय है और दुनंयसप्तभगी नयाभास तथा प्रमाणसप्तभगी प्रमाण है और दुष्प्रमाणसप्तभगी प्रमाणाभास। ध्यान रहे प्रमाण और नय ही तत्वार्थों के अधिगम के उपाय है, प्रमाणाभास और नयाभास नहीं।

९ आग्तमीमामा तत्वदीपिका, प्रस्तावना पृष्ठ ९=

सप्तभगी के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाले कतिपय महत्त्वपूर्ण अन्य कथन इसप्रकार हैं –

"सैवानयिविनयोगपरिपाटी सप्तभंगीत्युच्यते, भंगशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदवाचकत्वात् सप्तानां भंगानां समाहारः सप्तभंगीति सिद्धः।

नयों के कथन करने की इस शैली को ही सप्तभगी कहते हैं। यहां भग शब्द बस्तु के स्वरूप विशेष का प्रतिपादक है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सात भंगों के समृह को सप्तभगी कहते हैं।

प्रश्नवशादेकस्मिन् वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तर्भागी। ?

प्रश्न के अनुसार एक वस्तु मे प्रमाण मे अविरुद्ध विधि-प्रतिषेध धर्मों की करपना करता सप्तश्रमी है।

> एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवास्यतः । सदाविकल्पना या च सप्तभंगीति सा मना ।।

प्रमाणवाक्य से अथवा नयवाक्य से एक ही वस्तु मे अविरोधरूप से जो सत-असत आदि धर्मों की कल्पना की जाती है, उसे सप्तभगी कहते है।"

सप्तभंगी के उक्त विश्लेषण में यह बात स्पष्ट होती है कि जब हम किसी बस्तू के सम्बन्ध में बिचार करते हैं तो हमारे चिक्त में उस बस्तू के अस्तित्वादि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न खड़े होते हैं और उनके उत्तर जातने की तीब जिजामा भी पैदा होती है। यह एक मनोबैज्ञानिक तथ्य है कि बस्त् के अस्तित्वादि सम्बन्धी वे जिजामाएँ मात प्रकार की ही होती हैं और उनके उत्तर भी मात प्रकार से ही दिये जाते है। उन सात प्रकार की जिजासाओं को ही यहाँ सात भग कहा गया है।

उक्त सदर्भ में सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्दजी का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है .—

"चुँक वे वाक्य सात ही होते हैं, इसलिए उन्हें सप्तभगी कहते है। शायद कोई कहे कि बस्त में बिधि (है) की कत्पना ही मत्य है, इसलिए केवल बिधवाक्य हैं' ही ठीक हैं, किन्तु ऐसी मान्यता उचित नहीं है, तिथे धकल्पना 'नाहित' भी यथार्थ है। यदि कोई कहें कि निषेधकल्पना ही यथार्थ है तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु केवल अभावरूप ही नहीं है।

यदि कोई कहे कि वस्तु के अस्तित्वधर्म का कथन करने के लिए

१ न्यायदीपिका, तृतीय प्रकाश, पृष्ठ १२७

२ राजबार्तिक, प्रषम अध्याय, पृष्ठ ३३ ३ पत्राम्निकाय, नात्पर्यवत्ति, पष्ठ ३०

विधिवाक्य और नास्तित्वधर्म का कथन करने के लिए निषेधवाक्य —ये दो ही वाक्य हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। पहले विधिवाक्य और दूसरे निषेधवाक्य में एक-एक धर्म की ही प्रधानता है, किन्तु तीसरे वाक्य 'स्यादस्ति-नास्ति' वेजों ही धर्म प्रधान हैं। उसका कथन केवल विधिवाक्य या केवल निषेधवाक्य से नहीं किया जा सकता।

यदि कोई कहे कि तीन ही बाक्य पर्याप्त हैं तो यह भी ठीक नही है, क्योंकि एकसाथ दोनो धर्मों का प्रधानरूप से कथन करने की विवक्षा में चतुर्थ 'स्यादबक्तव्य' बाक्य भी आवश्यक है।

शायद कोई कहे कि चार ही वाक्य पर्याप्त है तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विधि-निषेध और विधि-निषेध के साथ अवक्तव्य को विषय करनेवाले तीन अन्य वाक्य भी आवश्यक हैं।

इसप्रकार विधिकरपना, निषेधकरपना, क्रम से विधि-निषेधकरपना, एकसाथ विधि-निषेधकरपना, विधिकरपना सहित एकसाथ विधि-निषेधकरपना, निषेधकरपना सहित एक साथ विधि-निषेधकरपना और क्रम से तथा एकसाथ विधि निषेधकरपना—ये सात भग होते है।

प्रत्यक्षादि से विरुद्ध विधि-निषेधकल्पना का नाम सप्तभगी नहीं है, प्रत्क्षादि से विरोधरहित विधि-निषेधकल्पना का नाम सप्तभंगी है।

इसके साथ ही अनेक बस्तुओं में पाये जाने वाले धर्मों को लेकर सप्तभगी प्रवर्तित नहीं होती, किन्तु एक ही बस्तु के धर्म को लेकर सप्तभगी प्रवर्तित होती है।

एक वस्तु मे पाये जानेवाले अनन्तधर्मों को लेकर एक ही वस्तु मे अनन्त सप्तर्भागयाँ भी हो सकती हैं।

र्चीक प्रश्न के प्रकार सात ही होते है, इसलिए भग भी सात ही होते है। इसलिए सप्तभगी के लक्षण में 'प्रश्नवशा' यह पद रखा गया है। सात प्रकार के प्रश्नों का कारण है जिज्ञासा के सात प्रकारों का होना और जिज्ञासा के सात प्रकारों का होने का कारण है सशय के प्रकारों का सात होना। और सात प्रकारों के सशय का कारण है संशयविषयक वस्तुधर्म के सात ही प्रकार होना।

सात भगो के सन्दर्भ में सप्तभंगी तरगणी मे भी इसीप्रकार का भाव व्यक्त किया गया है, जो इसप्रकार है :--

"प्रतिषाद्य प्रश्नानां सप्तविधानामेव सब्भावात् सप्तैव भंगा इति। ननु प्रश्नानां सप्तविधत्वं कथमिति चेतुः जिज्ञासानां सप्तविधत्वात्।

१ द्वव्यस्वभावप्रकाशक नयवक पुष्ठ १२९/१३०

नन् सप्तधैव जिज्ञासा कृत इति चेत् सप्तधा संशयानामृत्यसेः। संशयानां सप्तविधत्वन्त् तदुविषयीभृत धर्माणां सप्तविधत्वात्।

प्रतिपाद्य प्रश्नों के सात प्रकार होने से सात ही भग होते है। प्रश्न :-प्रश्न सात ही क्यों होते हैं?

उत्तर :-क्योंकि जिज्ञासाएँ सात प्रकार की होती है।

पश्न :--विद्याक ।जज्ञासाएं नात प्रकार का हाता है। पश्न :--जिज्ञासाएँ सात ही प्रकार की क्यो होती है?

उत्तर :-क्योंकि मशय भी मात प्रकार के ही उत्पन्न होते है।

जुरून :-संशय सात प्रकार के क्या उत्पन्न हात है। जुरूर :-संशयों के विषयभन धर्म ही सात प्रकार के होते है।

उक्त सात भगो में पहला, दूसरा और चौथा ये तीन मूल भग है और शेष चार भग संयोगी भग है, जो मूल भगों के संयोग से बनते है। इसप्रकार अंग्न, नाहित और अवक्तव्य अत्यागी मूल भग है, अग्ति-नाहित, अग्नि-अवक्तव्य और नाग्नि-अवक्तव्य ये तीन द्विसयोगी भग है और अग्नि-नाग्नि-अवक्तव्य यह एक विसयोगी भग है।

पचाध्यायीकार आरम्भ के दो भगो को वर्णम्थानीय भग कहते है और शेष भगों को पदम्थानीय भग कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार वर्ण (अकर) अकेले होने हैं, असयोगी होते हैं, उसीप्रकार आरम के दो भग असयोगी होते हैं। तथा जिसप्रकार पद अक्षरों से मिलकर बनते हैं, अत स्योगी होते हैं; उसीप्रकार शोप भग भी सयोगी होते हैं।

पचाध्यायीकार का मल कथन इसप्रकार है -

"सर्वत्र क्रम एव द्रव्ये क्षेत्रे तथाऽर्थे काले च । अनलोमप्रतिलोमैरस्तीति विवक्षितो मख्यः।।२५७।।

अनुलानप्रातलानरस्तात विवासता नुख्यः।।२५ अपि चैवं प्रक्रियया नेतव्याः पंचशेषभंगाश्च ।

वर्णबद्दनतद्वयिमह पदबच्छेशास्तु तयोद्यात्।।२८८।। मवत्र अर्थात्।तत्य-अतित्य आदि शेष अत्य मभी युगलो मे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा यही क्रम जानना चाहिये। इसमें अनुलोम और प्रतिलोम क्रम में जो विबक्षित होता है वह महस्य हो जाता है।

इनप्रकार ऑस्त नाम्ति आदि चार युगलों की अपेक्षा दो भग कहे। शेष पांच भग भी इसी प्रक्रिया से चटित कर लेना चाहिए। इन सातो भंगो में दो भग वर्ण स्थानीय कहे गये हैं। किन्तु शेष पांच भग इनके सम्बन्ध से बनते हैं, अत्र वे पद स्थानीय जानना चाहिये।"

उक्त प्रकरण पर विशेषार्थ लिखते हुए व्याख्यानवाचस्पति पण्डित

१ सप्तभगी तरगणी, पृष्ठ ४-५

सप्तभंगी] [३४३

देवकीनन्दनजी सिद्धांतशास्त्री ने जो बिचार व्यक्त किये हैं, वे अत्यन्त उपयोगी हैं: उन विचारों का महत्वपर्ण अंश इसप्रकार है :-

"बाक्य दो प्रकार के होते हैं—प्रमाणवाक्य और नयवाक्य। यों साधारणतया प्रमाणवाक्य और नयवाक्य का विरूप्तेषण करना कठिन है, क्योंकि यह सब वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है। बहुत से बिहान धर्मीवचन को प्रमाणवाक्य और धर्मवचन को नय बाक्य कहते हैं, पर धर्मी धर्म के बिना और धर्म धर्मी के बिना नहीं पाया जाता; इसीलए ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। इसप्रकार जब बाक्य दो प्रकार के होते हैं तो सप्तभगी भी हो नरह की हो जाती है।

इन सात भंगों मे पहला और दूसरा भग स्वतंत्र होता है और शेष पाच भग संयोग से बनते हैं। इसी से ग्रन्थकर्ता ने प्रथम दो भगों को वर्णस्थानीय और शेष पाँच भगों को पदस्थानीय बतलाया है।

इन सात भगों में से प्रथम भंग में प्रधानरूप में सत्व धर्म की प्रतीति होती हैं। दूसरे भग मे प्रधानरूप में नास्तित्व धर्म की प्रतीति होती है। तीवरे भग में विवक्षाभेद से क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए दोनो धर्मों की प्रतीति होती है। चौथे भग में एक साथ दोनों की प्रधानता होने से अवस्तव्यरूप धर्म की प्रतीति होती है। पाँचवें भग में अवस्तव्य विशिष्ट सत्व धर्म की प्रतीति होती है। छुटे भंग में नास्तित्व विशिष्ट अवस्तव्य धर्म की प्रतीति होती है। और सातवें भंग में क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए अस्तित्व और नास्तित्व विशिष्ट अवस्तव्य धर्म की प्रतीति होती है।

यद्यपि प्रथमादि भगों में नाम्तित्व आदि धर्मों का उल्लेख नहीं किया जाता, तथापि वे वहाँ गौण रहते हैं, इतना मात्र इसका अर्थ लेना चाहिये।

यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम से या यापत कहने की अपेक्षा में ही तृतीयादि भग बनने हैं; इनलिए उन्हें बस्त के धर्म मानना उचित नहीं। बस्त के धर्म केबल पहला और दूसरा भंग ही हो मकता है। किन्तु विचार कर पर यह कथन युक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंक जिसप्रकार कार और टकार की अपेक्षा पट पद भिन्न हैं; उमीप्रकार प्रथम और द्वितीय भगों के द्वारा कहें गये धर्मों की अपेक्षा तृतीयादि भंगों के द्वारा कहें गये धर्म भिन्न हैं।

एक यह प्रश्न किया जाता है कि क्रमापित उभयरूप तीसरे भग की अपेक्षा सहापित उभयरूप चौथे भंग में कोई भेद नहीं, क्योंकि क्रम और अक्रम ये शब्दिनच्ट हैं अर्थीनच्ट नहीं; इसलिए इनमें अर्थ में भिन्न दो धर्मों की प्रतीति नहीं होती। पर बिनाट करने पर यह प्रश्न भी युक्त नहीं होता; क्योंकि तीसरे भंग में अस्तित्व-नास्तित्व उभयरूप धर्म की प्रधानता है और चौथे भग में अवक्तव्यरूप धर्म की प्रधानता है। यह तो कहा नहीं जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवल सत्व ही है; क्योंकि स्वरूप आदि की अपेक्षा वस्तु में जिसप्रकार सत्व की प्रतीति होती है; उसीप्रकार पररूप आदि की अपेक्षा उसमें असत्व धर्म की भी प्रतीति होती है।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवल असत्व ही है, क्योंकि पररूप आदि की अपेक्षा वस्तु में जिस प्रकार असत्व की प्रतीति होती है उसीप्रकार स्वरूप आदि की अपेक्षा उसमें सत्व की भी प्रतीति होती है।

इसीप्रकार तद्भय भी केवल वस्तु का स्वरूप नही है, क्योंकि तद्भय से विलक्षण जात्यन्तररूप भी वस्तु अनुभव मे आती है। इसकी पृष्टि मे पानक (यय) का उदाहरण दिया जा सकता है। हम देखते है कि प्रत्येक दही, गृड, इलायची, काली मिरच और नाग-केंग के स्वाद विलक्षण ही होता है। इसीप्रकार तदभय धर्म से अवक्तव्य धर्म विलक्षण ही है।

एक ऐमा प्रश्न किया जा सकता है कि जिमप्रकार अवस्तव्यत्व अलग धर्म माना गया है, उमीप्रकार वस्तव्यत्व नाम का भी स्वतन्न धर्म माना बाहिया पर विचार करने पर यह आपित ठीक प्रतीति नहीं होती, क्योंक सामान्यरूप से वस्तव्यत्व नाम का भिन्न धर्म नहीं पाया जाना और नन्व आदि रूप में जो वस्तव्यत्व धर्म माने गये है, उनका अन्तर्भाव प्रथमादि भगों में ही हो जाता है। यदाक्वांचित्व वस्तव्यत्व नाम का स्वतन्त्र धर्म माना भी जाय तो विधि और प्रतिपेधरूप वस्तव्यत्व और अवस्तव्यत्व इनकी अपेक्षा एक स्वतन्त्र मप्तभगी ही प्राप्त होती है।

इसप्रकार अलग-अलग मात धर्मों के बन जाने से सप्तभगी सिद्ध हो जाती है।''

बस्तुस्बरूप के प्रतिपादन में उक्त सप्तभगी की योजना सर्वत्र ही की जानी बीहिए। यहाँ तक कि यह अनेकान्तवादी जैनदर्शन अनेकान्त में भी सप्तभंगी को घटित करता है। इस सन्दर्भ में आचार्य अकलक का निम्नाकित कथन द्वटच्य हैं

''एवमियं सप्तश्रंनी जीवादिषु सम्यग्दर्शनादिषु च ब्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयार्पणभेदाद्योजयितव्या।

अनेकान्ते तदभावावय्याप्तिरिति चेत्, न; तत्रापि तद्पपत्तेः। स्यादेत वनेकान्ते सा विधिप्रतिषेधविकल्पना नास्ति। यदि स्यात्, यदा अनेकान्तो न भवति तदैकान्तवेषान्वयेषां भवेत् अनवस्या प्रसंपश्च। तत्तस्तत्र अनेकांतत्वमेव, द्वित सा सप्ताभंषी व्याप्तमती न भवतीति; तन्न, कि कारणप्, तत्रापि तदुपपत्ते। स्यादेकान्तः, स्यादनेकान्तः, स्याद्वेष्कः न्तः, स्याद्वेकान्तः, स्याद्वेकान्तः, स्याद्वेकान्तः, स्यादकान्तः

#### स्यादेकान्तश्चानेकान्तश्चावक्तव्यश्चेति।

इसप्रकार यह सप्तभगी जीर्वाद सभी पदार्थों मे और सम्यग्दर्शनादि सभी पर्यायों में द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनय की विवक्षा से लगाना चाहिए।

यदि कोई कहे कि अनेकान्त पर उक्त सप्तभगी घटित नहीं होने से अव्याप्ति दोष होगा, तो उसका यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि अनेकान्त पर भी उक्त सप्तभंगी घटित होती है।

इस पर यदि कोई कहे कि सप्तभगी संबंधी विधि-निषेध करपना अनेकान्त पर घटित नहीं हो सकती; क्योंकि यदि अनेकान्त की तास्ति (निषंध) स्वीकार करेगे तो एकान्त का दोष आयेगा और अनवस्था दोष भी आवेगा। इसलिए अनेकान्त में सप्तभंगी व्याप्त नहीं होती है।

उससे कहते हैं कि अनेकान्त पर सप्तभगी इसप्रकार घटित हांती है:— कथींचत् एकान्त है, कथींचतु अनेकान्त है, कथींचत् एकान्त व अनेकान्त दोनो है, कथींचत् अवसत्तव्य है, कथींचत् एकान्त और अवस्तव्य है, कथींचत् अनेकान्त और अवस्तव्य है तथा कथींचत् एकान्त, अनेकान्त और अवस्तव्य है।"

अनेकान्त में भी अनेकान्त की चर्चा 'अनेकान्त और स्याद्वाद' नामक अगले अध्याय में विशेष रूप से की जावेगी। यहाँ तो मात्र यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि सप्तभगी की योजना सर्वत्र ही होती है; यहाँ तक कि अनेकान्त में भी।

'देवागमस्तोत्र' अपरनाम 'आप्तमीमासा' मे आचार्य समन्तभद्र भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं .—

> कर्षंचित्ते सर्वेवेष्टं कर्षंचिदसदेव तत्। तथोभयमवाष्यं च नययोगाम्न सर्वेथा।।१४।। सदेव सर्वं को नेष्ठेत् स्वरूपिवचतुष्टयात्। असरेव विषयांसान्त चेन्न व्यवतिष्ठते।।१४।। क्रमापितद्वयात् द्वेतं सहावाष्ट्यमशावतः।।१६।। एकानेकविकल्यावावृत्तरत्वापि योजयेत्। एकानेकविकल्यावावृत्तरत्वापि योजयेत्।

हे भगवन्! आपका बताया वस्तुस्वरूप कर्थीचत् सत् (भावस्वरूप), कर्थीचत् असत् (अभावरूप), कथीचत् उभय (भावाभावरूप), कथीचत्

१ तत्त्वार्थ राजवर्तिक, बध्याय १ मृत्र ६ का बातिक एव वृति पृष्ठ ३५

अवन्तच्य, कर्याचत् सद्-अवन्तच्य, कर्याचत् असद्-अवन्तच्य और कर्याचत् सद्-असद्-अवन्तच्य है; पर ये सब सप्तभंग नयो की अपेक्षा से ही है, सर्वया नहीं।

स्वरूपादि बतुष्टय (सबद्धव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव) की अपेक्षा वस्तु के सद्भाव को कौन स्वीकार नहीं करेगा? उसीप्रकार पररूप बतुष्टय (परद्धव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव) की अपेक्षा कोन अभाव को स्वीकार नहीं करेगा? अर्थात् प्रत्येक बृद्धिमान् व्यक्ति स्वीकार करेगा ही। यदि कोई न करे तो उसके विचारानसार वस्तव्यवस्था सिद्ध न होगी।

क्रमार्पण (क्रम में कथन करना) की अपेक्षा से बस्न उभयरूप (भावाभावरूप) है एवं एकसाथ भाव और अभाव को कहने में असमर्थ होने से बस्तु स्याद-अवस्तव्य है। इसके बाद के तीन भग स्याद-सद-अवक्तव्य, स्याद-असद-अबक्तव्य और स्याद-सदसद-अबक्तव्य को भी अपनी-अपनी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए।

नयचक्र चलाने मे जो चतुर है, उन्हें यह सप्तभगी प्रक्रिया एक-अनेक आदि धर्मयगलों में भी घटित कर लेता चाहिए।''

उक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि इन मानभगों का प्रयोग वस्तुस्वरूप समझने-समझाने में अत्यन्त उपयोगी है एनमावश्यक है। अत्यत्र अनुपलब्ध यह सप्तमभगी न्याय जैनदर्शन का अनुपम अनस्धान है। आत्महित के लिए भी अत्यन्त उपयोगी इस मप्नभगी न्याय के सबध में विस्तृत जानकारी के लिए सप्तमगीतरींगनी, तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, आप्तमीमांसा, स्याद्वमंजरी आदि ग्रंथों का आलोढन किया जाना चाहिए।

\_

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि युवनों में जोग भीर शोडों में होग की प्रधानता होती हैं। बुवकों में तिवाना जोग होता है, कुछ कर जुबरने की तमका होती है; उतना धानुभव नही होता। इनीप्रधार प्रोडों में जितना प्रमुख होता है, उतना जोग नहीं।

कोई भी वार्य सही भीर सफतता के साथ सम्पन्न करने के निए जोड़ भीर होस - दोनों की ही शावश्यकता होती हैं। अतः देश व समाज को दोनों की ही शावश्यकता है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधों नहीं। — जोड़ा एवं होस नामक सिक्य से

# श्रनेकान्त श्रीर स्याद्वाद

आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्वाद को सप्तभग और नयसापेक्ष कहा है;अत. नयों की चर्चा में सप्तभग, अनेकान्त और स्याद्वाद की चर्चा अपेक्षित ही है। सप्तभंगी की चर्चा विगत अध्याय में हो चुकी है। अब इस अध्याय मे अनेकान्त और स्याद्वाद की चर्चा प्रमंग प्राप्त है।

बस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक है। प्रत्येक वस्तु अनेक गुण-धर्मों से युक्त है। अनन्त धर्मात्मक वस्तु ही अनेकान्त है और वस्तु के अनेकान्त स्वरूप को समझाने वाली सापेक्ष कथन पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं<sup>31</sup>" अनेकान्त और स्याद्वाद में चोत्य-चीतक सम्बन्ध है।

समयसार की आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचन्द्र इस सम्बद्धा में लिखते हैं —

''स्याद्वाद समस्त बस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अईन्त सर्वज्ञ का अस्खिलित (निबाध) शासन है। वह (स्याद्वाद) कहता है कि अनेकान्त स्वभाव वाली होने से सब बस्तुएँ अनेकान्तात्मक हैं। . जो बस्तु तत है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत् है वही असत् है, जो नित्य है बही अनित्य है — इमप्रकार एक वस्तु में बस्तुत्व की उत्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकशिशत होना अनेकान्त है। '

अनेकान्त शब्द 'अनेक' और 'अन्त' दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ होता हे—एक से अधिक। एक से अधिक दो भी हो सकते हैं और अनन्त भी। दो और अनन्त के बीच में अनेक अर्थ सम्भव हैं। तथा अन्त

> स्याद्वाद सबबैकान्त्रत्यागात् किवृत्तीर्थाद्वीधः । सप्तभगनयापेको हेपादेयविशोधकः ।।

सर्वचा एकप्तत का त्यान करके कर्षांचत् विधान करने का नाम स्थाहाद है। वह सात भनो और नयों की अपेक्षा रखता है, तथा हेय और उपादेय के भेद को भी बतनाता है।

<sup>-</sup>आन्त्रमीमासा-तत्त्ववीपिका, कारिका १०४ २ बनेकात्त्रात्मकार्यं कथन स्वावाद । -ल्योग्यन्त्रयः रीका

३ स्थाप्राची हि ममस्त्रचरतृत्तरचनाधक मेकचरवानित शास्त्रचन्नहरू सर्वे स्थाप्त स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थाप तत्र यदेव तारदेवात्, यदेवेक तदेवात्म, यदेव सारदेवात्म् स्थाप सारदेवात्म् स्थाप्त स्थापक स्यापक स्थापक स्यापक स्थापक स्थाप

का अर्थ है धर्म अर्थात् गुण। प्रत्येक वस्तु मे अनन्त गुण विद्यमान हैं, अतः जहाँ अनेक का अर्थ अनन्त होगा वहाँ अन्त का अर्थ गुण लेना चाहिये। इस व्याख्या के अनुसार अर्थ होगा-अनन्तगुणात्मक वस्तु ही अनेकान्त है। किन्तु जहाँ अनेक का अर्थ दो लिया जायगा वहाँ अन्त का अर्थ धर्म होगा। तब यह अर्थ होगा-परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का एक ही वस्तु में होना अनेकान्त हैं।

स्यात्कार का प्रयोग धर्मों में होता है, गुणों में नहीं। सर्वत्र ही स्यात्कार का प्रयोग धर्मों के साथ किया है, कही भी अनुजीवी गुणों के साथ नहीं '। यद्यपि 'धर्म 'शब्द का सामान्य अर्थ गुण होता है, शांक्त आदि नामों से भी उसे अभिहित किया जाता है; तथापि गुण और धर्म में कुछ अन्तर है। प्रत्येव वस्तु में अनन्त शक्तियाँ हैं, जिन्हें गुण या धर्म कहते हैं। उनमें से जो शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है या सापेक्ष होती है, उन्हें धर्म कहते हैं। जैसे-नित्यता-अनित्यता, एकता-अनेकता, सतु-असन्, भित्रता-अभित्रता, आदि। जो शक्तियाँ विरोधाभास से रहित है, निरपेक्ष है, उन्हें गुण कहते है। जैसे-आदा के झान, दशंग, सुख आदि; पुराल के रूप, रस, गध आदि।

जिन गुणों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, एक वस्तु में उनकी एक साथ सत्ता तो सभी वादी-प्रतिवादी सहज स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु जिनमें विरोध-सा प्रतिभासित होता है, उन्हें स्याद्वादी ही स्वीकार करते हैं। इतर जन उनमें से किसी एक पक्ष को ग्रहण कर पक्षपाती हो जाते हैं। अत अनेकान्त की परिभाषा में परस्पर विरुद्ध शक्तियों के प्रकाशन पर विशेष बल दिया गया है।

प्रत्येक बस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने बाले अनेक युगल (बोड़े) पाये जाते हैं, अत. बस्तु केंबल अनेक धर्मों (गुणों) का ही पिण्ड नहीं हैं: किन्तु परस्पर बिरोधी दिखने वाले अनेक धर्म-युगलो का भी पिण्ड है। उन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने बाले धर्मों को स्याद्वाद अपनी सापेक्ष शैली से प्रतिपादन करता है।

प्रत्येक बस्तु में अनन्त धर्म है। उन सबका कथन एक साथ तो सम्भव नहीं है, क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है, वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं। अतः अनन्त धर्मों में एक विबक्षित धर्म मुख्य होता है, जिसका कि प्रतिपादन किया जाता है, बाकी अन्य सभी धर्म गीण होते हैं. क्योंक

९ जैनेन्द्र सिखान्त कोश, भाग-४, पृष्ठ ४०९

उनके सम्बन्ध में अभी कछ नहीं कहा जा रहा है।

यह मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं, किन्तु वक्ता की इच्छान्सार होती है। विवक्ता-अविवक्ता वाणी के भेर हैं, बस्तु के तही। वस्तु में तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पृरी हैंस्यत से विद्यमान रहते हैं, उनमें मुख्य-गौण का कोई प्रश्न ही नहीं है. क्योंकि वस्तु में तो उन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों को अपने में धारण करने की शक्ति है, वे तो उस वस्तु में अनादिकाल में विद्यमान है और अनन्तकाल तक रहेंगे। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने से वाणी में विवक्षा-अविवक्षा और महस्य-गौण का भेट पाया जाता है।

वस्तु तो पर से निरपेक्ष ही है। उसे अपने गुण-धर्मों को धारण करने में किसी पर की अपेक्षा रचमात्र भी नहीं है। उसमें नित्यता-अनित्यता, एकता-अनेकता, आदि सब धर्म एक साथ विद्यमान रहते है। द्वय्य पुरिस् से वस्तु जिस समय जिन्त्य भी है; बाणी से वस्तु जिस समय जिन्त्य भी है; बाणी से जब जिन्त्य ता का कथन किया जायेगा तब अनित्यता का कथन सम्भव नहीं है। अत जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेगे, तब भोता यह समझ सकता है कि वस्तु जित्य ही है, अनित्य नहीं। अत. हम किसी अपेक्षा आविषी कि किसी अपेक्षा अनित्य से हैं, से से हम क्रि से हम किसी अपेक्षा अनित्य भी हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं। अत वाणी में म्यातु-पद का प्रयोग आवश्यक है, स्यातु-पद अविक्षित धर्मों को गीण करता है, पर अभाव नहीं। उसके प्रयोग विना अभाव का भम उत्पन्त हो सकता है।

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश में स्याद्वाद का अर्थ इसप्रकार दिया है .-

"अनेकान्तमयी बस्तु का कथन करने की पर्छात स्याद्वाद है। किसी भी एक शब्द या बाबय के द्वारा सारी की सारी बस्तु का यूगपत् कथन करना अशब्य होने से प्रयोजनवश कभी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं और कभी दूसरे को। मुख्य धर्म को मुनते हुए श्रोता के अन्य धर्म भी गीण रूप संस्वीकार होते रहे, उनका निषेध न होने पावे; इस प्रयोजन से अनेकान्तवादी अपने प्रत्येक बाक्य के साथ स्यान् या कर्षांचत् शब्द का प्रयोग करता है। 1

कुछ विचारक कहते हैं कि स्याद्वाद शैली में भी का प्रयोग है, 'ही का नहीं। उन्हें भी में समन्वय की सुगंध और ही में हठ की दुर्गन्ध आती है, पर यह उनका बौद्धिक भ्रम ही है। स्याद्वाद शैली में जितनी आवश्यकता 'भी' के प्रयोग की है. उससे कम आवश्यकता 'ही के प्रयोग की नहीं। 'भी' और

१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, एच्ट ४९७

'ही' का समान महत्व है।

'भी' समन्वय की स्वक न होकर 'अनुक्त' की सत्ता की स्वक है और 'हीं आग्रह की स्वक न होकर 'दृहता' की स्वक है। इनके प्रयोग का एक तरीका है और वह है—जहाँ अपेक्षा न बताकर मात्र यह कहा जाता है कि 'किसी अपेक्षा' वहाँ भी लगाना जरूरी है और जहां अपेक्षा स्पष्ट बता दी जाती है वहीं हैं। लगाना अनिवार्य है। जैसे—प्रत्येक वस्तु कर्यांचतु नित्य भी है और कर्यांचतु अनित्य भी है। यदि इसी को हम अपेक्षा लगाकर कहेंगे तो इसफकार कहाना होगा कि प्रत्येक वस्तु इच्य की अपेक्षा लगाकर कहेंगे तो इसफकार कहाना होगा कि प्रत्येक वस्तु इच्य की अपेक्षा लगित्य शी है।

'भी' यह बताती है कि हम जो कह रहे है, बस्तु मात्र उतनी ही नही है, अन्य भी है, किन्तु' ही यह बताती है कि अन्य कोणों से देखने पर बस्तु और बहुत कुछ है, किन्तु जिस कोण से यह बात बताई गई है, वह ठीक बैसी ही है, इसमें कोई शंका की गुजाइश नहीं है। अत 'ही' और 'भी' एक दूसरे की पूरक है, बिरोधी नहीं। 'ही' अपने विषय के बारे में सब शकाओं का अभाव कर दृहता प्रदान करती है और 'भी' अन्य पक्षों के बारे में मौन रह कर भी उनकी संभावना की नहीं। निष्वचत सत्ता की सचक है।

'भी' का अर्थ ऐसा करना कि जो कुछ कहा जा रहा है, उसके विरुद्ध भी सम्भावना है, गलत है। सम्भावना अज्ञान की सुचक है अर्थात् यह प्रगट करती है कि मैं नहीं जानता और कछ भी होगा। जब कि स्याद्वार, संभावनावाद नहीं; निश्चयारमक ज्ञान होने से, प्रमाण है। 'भी' में मेर कर्थ नहीं निकलता कि इसके अंतिरक्त क्या है, मैं नहीं जानता; बंक्चियह निकलता है कि इस समय उसे कहा नहीं जा सकता अथबा उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। अपूर्ण को पूर्ण न समझ लिया जाय इसके लिए 'भी' का प्रयोग है। दूसरे शब्दों में जो बात अश के बारे में कहीं जा रही है, अनेक मिथ्या एकान्तों के जोड़-तोड़ के लिए नहीं।

इसीप्रकार 'ही' का प्रयोग 'आग्रही' का प्रयोग न होकर इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि अश के बारे में जो कहा गया है, वह पूर्णतः सत्य है। उस दृष्टि से वस्त् वैसी ही है, अन्य रूप नहीं।

समन्तभद्रादि आचार्यों ने पद-पद पर 'ही' का प्रयोग किया है। रे ही' के

- बाप्तमीमासा उलोक १४

१ 'किसी अपक्षा' के भाव को स्वात या कर्वाचत शाव्य प्रवट करते हैं।

२ मदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुन्द्रशातु। "असदेव विषयांचाम चेत्र स्ववतिन्छेते।।

प्रयोग का समर्थन श्लोकवार्तिक में इसप्रकार किया है .-''वाक्ये ज्वधारणं ताबदनिष्टार्थं निवत्तये ।

कर्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित्।।

बाक्यों में 'ही' का प्रयोग अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति और दृढ़ता के लिए करना ही चाहिए, अन्यथा कही-कही वह बाक्य नहीं कहा गया सरीखा समझा जाता है। 1''

युक्त्यनुशासन श्लोक ४९-४२ मे आचार्य समन्तभद्र ने भी इसीप्रकार का भाव व्यक्त किया है।

इसी सन्दर्भ मे सिद्धान्ताचार्य पडित कैलाशचन्दजी लिखते है -

"इसी तरह बाक्य में एवकार (ही) का प्रयोग न करने पर भी सर्वथा एकान्त को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में अनेकान्त का निराकरण अवश्यम्भावी है। जैसे—'उपयोग लक्षण जीव का ही हैं—इस बाक्य में एवकार (ही) होने से यह सिद्ध होता हैं कि उपयोग लक्षण अन्य किसी का न होकर जीव का ही है। अत यदि इसमें से 'ही' को निकाल दिया जाय तो उपयोग अजीव का भी लक्षण हो सकता है।'''

प्रमाण वाक्य मे मात्र स्यात् पद का प्रयोग होता है, किन्तु नय बाक्य मे स्यात् पद के साथ-साथ एव (ही) का प्रयोग भी आवश्यक है। <sup>3</sup> 'ही' सम्यक् एकान्त की सुचक है और 'भी' सम्यक् अनेकान्त की।

यद्यपि जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उसे सर्वधा अनेकान्तवादी माने तो यह भी तो एकान्त हो जायेगा। अतः जैनदर्शन मे अनेकान्त मे भी अनेकान्त को स्वीकार किया गया है। जैनदर्शन मर्वधा न एकान्तवादी है न सर्वधा अनेकान्तवादी। वह कर्योंचतु एकान्नवादी और कर्योंचतु अनेकान्तवादी है। इसी का नाम अनेकान्त मे अनेकान्त है।

कहाभी है –

अनेकान्तोऽप्नेकान्त प्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयातः । । (

प्रमाण और नय हैं साधन जिसके, ऐसा अनेकान्त भी अनेकान्त स्वरूप है; क्योंकि सर्वाशासी प्रमाण की अपेक्षा वस्त अनेकान्तस्वरूप एव अंशग्राही

९ रमोकवार्तक, बध्याव ९, सप ६, रमोक ४३

<sup>े</sup> जैन न्याय, पृष्ठ ३००

रबयम्स्तात्र, श्लोक १०३ (अरनाच स्तृति, श्लाक १८)

नय की अपेक्षा वस्तु एकान्तरूप सिद्ध है।

जैनदर्शन के अनुसार एकान्त भी दो प्रकार का होता है और अनेकान्त भी दो प्रकार का — यथा सम्यक् एकान्त और मिथ्या एकान्त, सम्यक् अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त। निरपेक्ष नय मिथ्या एकान्त है और सापेक्ष नय सम्यक् एकान्त है तथा सापेक्ष नयों का समृह अर्थात् श्रृतप्रमाण सम्यक् अनेकान्त है और तरपेक्ष नयों का समृह अर्थात् प्रमाणाभास मिथ्या अनेकान्त है। कहा भी हैं —

> ज वत्थु अणेयन्त, एयत त पि होदि सविपेक्ख । सयणाणेण णएहि य. णिरवेक्ख दीसदे णेव । । १

जो वस्तु अनेकान्त रूप है, बही सापेक्ष दृष्टि से एकान्त रूप भी है। श्रृतज्ञान की अपेक्षा अनेकान्त रूप है और नयों की अपेक्षा एकान्त रूप है। बिना अपेक्षा के वस्त का रूप नहीं देखा जा सकता है।

अनेकान्त में अनेकान्त की सिद्धि करते हुए अकलंकदेव लिखते हैं :—
"यदि अनेकान्त को अनेकान्त ही माना जाय और एकान्त का सर्वधा
लोप किया जाये तो सम्यक् एकान्त के अभाव में ,शाझादि के अभाव में बुक्ष के अभाव की तरह, तत्स्तमुदायरू अनेकान्त का भी अभाव हो जायेगा। अतः यदि एकान्त ही स्वीकार कर लिया जावे तो फिर अविनाभावी इतर धर्मों का नोग हान गर प्रकन शंग का भी लोग हान म मब लोग का प्रमा प्रान हाना। 5

सम्यगेकान्त नय है और सम्यगनेकान्त प्रमाण। अनेकान्तवाद सर्वनयात्मक है। जिसप्रकार बिखरे हुए मोतियों को एक सूत्र में पिरो देने से मोतियों का सुन्दर हार बन जाता है, उसीप्रकार भिन्न-भिन्न नयों को स्याद्वादरूपी सूत में पिरो देने से सम्पूर्ण नय शुतप्रमाण कहे जाते हैं। ४

परमागम के बीजस्वरूप अनेकान्त में सम्पूर्ण नयों (सम्यक् एकान्तों) का विलास है, उसमे एकान्तों के विरोध को समाप्त करने की सामर्ध्य है '. क्योंकि विरोध वस्तु में नहीं, अज्ञान में है।

जैसे-एक हायी को अनेक जन्मान्ध व्यक्ति छुकर जानने का यत्न करें और जिसके हाथ में हाथी का पैर जा जाय वह हाथी को खम्मे के समान, पेट

<sup>।</sup> कातिकयान्यका, गाचा २६९

<sup>.</sup> गश्चात्र अस्य । सत्र इसी तैका

वही, बध्याय ९ सूत्र ६ की टीका
 स्याद्यायमंत्री, श्लोक ३० की टीका

प्रमार्थासम्बद्धपाय अलाङ ः

पर हाथ फेरने वाला दीवाल के समान, कान पकड़ने वाला सूप के समान और सुँड पकड़ने वाला केले के स्तम्भ के समान कहे तो वह सम्पूर्ण हाथी के बारे में सही नहीं होगा: क्योंकि देखा है अंश और कहा गया सर्वाश को।

यदि अश देखकर अंश का ही कथन करें तो गलत नहीं होगा। जैसे—यदि यह कहा जाय कि हायी का पैर खम्मे के समान है, कान सूप के समान है, दे दीवाल के समान है तो कोई असत्य नहीं; क्योंकि यह कथन सापेक्ष है और सापेक्ष नय सत्य होते हैं; अकेला पैर हाथी नहीं है, उसेला पेर साथी नहीं है, ट्मीप्रकार कोई भी असेला अग अगी को ज्यक्त नहीं कर सकता है।

'स्यात्' पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जो कथन किया जा रहा है, वह अशा के सम्बन्ध में हैं; पूर्ण बस्तु के सम्बन्ध में नहीं। हाथी और हाथी के अगो के कथन में 'ही' और 'भी' का प्रयोग इसप्रकार होगा :-

हाथी किसी अपेक्षा दीवाल के समान भी है, किसी अपेक्षा खंभे के समान भी है, और किसी अपेक्षा सूप के समान भी है। यहाँ अपेक्षा बताई नहीं गई है, मात्र इतना कहा गया है कि 'किसी अपेक्षा', अतः' भी' लगाना आवश्यक हो गया। यदि हम अपेक्षा बताते जावे तो हीं लगाना अनिवार्य हो जायेगा, अन्यथा भाव स्पष्ट न होगा, कथन में दृढ़ता नहीं आयेगी, जैसे—हाथी का पैर खम्भे के समान ही है, कान सुप के समान ही है, और पेट दीवाल के समान ही

उक्त कथन अश के बारे में पूर्ण सत्य है, अतः 'ही' लगाना आवश्यक है तथा पूर्ण के बारे में आंशिक सत्य है, अतः 'भी' लगाना जरूरी है।

जहाँ स्यात पद का प्रयोग न भी हो ता भी विवेकी जनों को यह समझता चोहिए कि वह अनक्त (साइलेस्ट) है।

कसायपाहुड़ में इस सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है :--

"स्यात् शब्द के प्रयोग का अभिप्राय रखने वाला बक्ता यदि स्यात् शब्द का प्रयोग न भी करे तो भी उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अतएव स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं करने पर भी कोई दोष नहीं है। कहा भी है—स्यात् शब्द के प्रयोग की प्रतिज्ञा का अभिप्राय रखने से 'स्यात्' शब्द का अप्रयोग देखा अना हा।

यद्यपि प्रत्येक बस्त अनेक परस्पर विरोधी धर्म-य्गलों का पिण्ड है

९ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, पृष्ठ १०९

तथापि बस्तु में सम्भाव्यमान परस्पर बिरोधी धर्म ही पाये जाते हैं, असम्भाव्य नहीं; अन्यथा आत्मा में नित्यत्व-अनित्यत्वादि के समान चेतन-अचेतनत्व धर्मों की सम्भावना का प्रसंग आयेगा।

इस बात को 'धवला' में इसप्रकार स्पष्ट किया है 🗕

"प्रश्न-जिन धर्मों का एक आत्मा में एक साथ रहने का विरोध नहीं है, वे रहें; परन्तु सम्पूर्ण धर्म तो एक साथ एक आत्मा में रह नहीं सकते?

उत्तर-कौन ऐसा कहता है कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त धर्मों का एक साथ एक आत्मा में रहना संभव है? यदि सम्पूर्ण धर्मों का एक साथ रहना मान लिया जावे तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य-अचैतन्य, भव्यत्व-अभव्यत्व आदि धर्मों का एक साथ आत्मा में रहने का प्रसंग आ जायेगा। इसलिए सम्पूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मा में रहते हैं, अनेकान्त का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए; किन्तु जिन धर्मों का जिस आत्मा में अत्यन्त अभाव नहीं, वे धर्म उस आत्मा में किसी काल और किसी क्षेत्र की अपक्षा यगपत भी पाये जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं।

अनेकान्त और स्याद्वाद का प्रयोग करते समय यह सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि हम जिन परस्पर विरोधी धर्मों की सत्ता बस्तु में प्रीतपादित करते हैं, उनकी सत्ता बस्तु में सम्भावित है भी या नहीं; अन्यपा कहीं हम ऐसा भी न कहने लगें कि कथींचतु जीब चेतन है व कथींचतु अचेतन भी। अचेतनत्व की जीब में सम्भावना नहीं है, अत. यहाँ अनेकान्त बताते समय अस्ति-नास्ति के रूप में घटाना चाहिए। जैसे—जीब चेतन (ज्ञान-दर्शन स्बरूप) ही है, अचेतन नहीं।

बस्तुत. चेतन और अचेतन तो परस्पर विरोधी धर्म हैं और नित्यत्व-अनित्यत्व परस्पर विरोधी नहीं, विरोधी प्रतीन होने वाले धर्म हैं; वे परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, है नहीं। उनकी सत्ता एक इच्य मे एक साथ पाई जाती है। अनेकान्त परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों का प्रकाशन करता है।

जिनेन्द्र भगवान का स्याद्धादरूपी नयचक्र अत्यन्त पैनी धार बाला है। इसे अत्यन्त सावधानी से चलाना चाहिए, अन्यया धारण करने बाले का ही मस्तक भंग हो सकता है इसे चलाने के पूर्व नयचक्र चलाने में चतुर गुरुओ

धवना पुठ १, खण्ड १, भाग १, सूत्र ११, पूष्ठ १६७
 अत्यन्तर्निवित्तधार, दरामद जिनवरस्य नयबक्रम् ।

सर्वित धार्यमाण मुर्धान झाँटति दुर्विवन्धानाम्।। -पुरुवार्थीसहबुपाय, हमोक ४९

की शरण लेना चाहिये<sup>9</sup> उनके मार्गदर्शन में जिनवाणी का मर्म समझना चाहिए।

अनेकान्त और स्याद्वाद सिद्धान्त इतना गृह व गम्भीर है कि इसे गहराई से और सुरुमता से समझे बिना इसकी तह तक पहुँचना असम्भव है; क्योंकि ऊपर-ऊपर से देखने पर यह एकदम गकत सा प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के दर्शन-शास्त्र के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री फणिभवण अधिकारी ने लिखा है:—

"जैनधर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है, उतना किसी अन्य सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं, उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पज पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मै भारत के इस महान् विद्वान् के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा। यद्याप मै इस महार्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दर्शन-शास्त्र के मूल ग्रन्थों के अध्ययन करने की परवाह नहीं नी।

हिन्दी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं ''प्राचीन दर्जे के हिन्दू धर्मावलम्बी बड़े-बड़े शास्त्री तक अब भी यह तहीं जानते कि जैतियों का स्थादाद किस चिहिया का नाम है। र

नहां जानता कि जानवा का स्थाद्वाद किस चिड्या का नाम है। श्री महामहोपाध्याय सत्य सम्प्रदायाचार्य प० स्वामी राममिश्रजी शास्त्री, प्रोफेसर सस्कत कॉलेज, वाराणसी लिखते हैं —

"मैं कहाँ तक कहूँ, बड़े-बड़े नामी आचायों ने अपने प्रयों में जो जैनमत का खड़न किया है, बह ऐसा किया है, जिसे सुन-देख हंसी आती है, स्याद्वाद यह जैनधर्म का अभेच किला है, उसके अन्दर बादी-प्रतिबादियों के मायामयी गोले नहीं प्रयों कर सकते।

जैनधर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान और धार्मिक पद्धति के अभ्यासियों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है।

. संस्कृत के उद्भट विद्वान् डॉ० गंगानाथ झा के विचार भी द्रष्टव्य हैं :--

१ गरको भवन्ति शरण प्रवस्त्रनयचक्रमचारा ।-वही, इस्रोक ४८

२ तीर्थंकर वर्द्धमान, पृष्ठ ९२ [थी बी० नि० बन्ब प्रकाशन सीमीत, इन्दौर]

३ वह

"जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिखान्त का खंडन पढ़ा है, तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस सिखान्त में बहुत कुछ है, जिसे बेवान्त के आचार्य ने नहीं समझा और में के कछ अब नक जैनधमं को जान सका हूँ, उससे में में गढ़ढ़ विश्वास हुआ है कि यदि वे जैनधमं को उसके मल प्रत्यों से देखने का कट उठाने तो उन्हें जैनधमं का विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती।

'स्यात्' पद का ठीक-ठीक अर्थ समझना अत्यन्त आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में बहुत भ्रम प्रचिलत हैं-कोई स्यात् का अर्थ सशय करते हैं, कोई शायद, तो कोई सम्भावता। इस तरह से स्याद्वाद को शायदवाद, संशयवाद, या सम्भावनावाद बना देते हैं। 'स्यात्' शब्द तिङन्त न होकर 'निपात' है। वह संदेह का बाचक न होकर एक निश्चत अपेका का बाचक है। 'स्यात्' शब्द को सम्पट करते हुए तार्किकचुडामीण आचार्य समन्तभद्र निखते हैं-

वाक्येष्वनेकांतद्योती गम्यं प्रति विशेषण ।

'स्यात्' शब्द निपात है। वाक्यों में प्रमुख यह शब्द अनेकान्त का द्योतक वस्तस्वरूप का विशेषण है।

शायद, सशय और सम्भावना में एक अनिश्चय है; अनिश्चय अज्ञान का सुक्त है। स्याद्वाद से कही भी अज्ञान की झलक नहीं है। वह जो कुछ भी कहता है, दृढ़ता के साथ कहता है; वह कल्पना नहीं करता, सम्भावनाएँ व्यक्त नहीं करता।

श्री प्रो० आनन्दशंकर बाबभाई धव लिखते हैं .-

"महाबीर के सिद्धान्त में बताए गये स्याद्वाद को कितने ही लोग सश्यबाद कहते हैं, इसे मैं नही मानता। स्याद्वाद मश्यबाद नही है, किन्तु बह एक दृष्टि-बिन्दु हमको उपलब्ध करा देता है। विश्व का किस रीति से अबलोकन करना चाहिये यह हम सिखाता है। यह निश्चय है कि बिबिध-बिन्दुओं द्वारा निरीक्षण किये बिना कोई भी वस्तु समूर्ण स्वष्ट प्रमे आ नहीं सकती। स्याद्वाद (जैनधर्म) पर आक्षेप करना यह अनुचित है ।"

आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्धाद को केवलज्ञान के समान सर्वतत्त्व प्रकाशक माना है। भेद मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का है।

९ तीबंकर बर्डमान, पुष्ठ ९४ [मी बीठ निठ ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर ] २ आप्तमीमामा अलोक १०३

तीर्थंकर वर्द्धमान, पृष्ठ ९४ [श्री बीo निo ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर]

४ स्यादादकेननज्ञाने सर्वतत्वप्रकाशने।

भेद साक्षादसाक्षाभ्यः, सदम्न्यन्यन्यनम भवेत् ।।—आप्नमीमामा, इलोक १०४

अनेकान्त और स्याद्वाद का सिद्धान्त वस्तु-स्वरूप के सही रूप का दिग्दर्शन करने वाला होने से आत्म-शान्ति के साथ-साथ विश्व शान्ति का भी प्रतिष्ठापक सिद्धान्त है।

इस संबंध में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान एवं राष्ट्रकवि रामधारीर्सिह 'दिनकर' सिखते हैं :--

"इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेकान्त का अनुसधान भारत की अहिसा साधना का चरम उत्कर्ष है और सारा संसार इसे बितनी ही शीघ्र अपनायेगा, विश्व में शान्ति भी उतनी ही शीघ्र स्थापित होगी 1''

आत्मशान्ति के आधारभूत और विश्वशान्ति के प्रेरक अनेकान्त और स्याद्वाद को समझकर सभी आत्मार्थी सुखी व शान्त हों—इस पावन भावना से विराम लेता हैं।

-0-

पर इस परिष्कृति विशिक्त समाज ने ध्रपरिष्कृति जिनवर्ष में भी रास्ते निकाल निए हैं। जिसम्बकार समस्त बन का मालिक एवं नियामक स्वय होने पर भी राज्य के नियमो से बचने के लिए झाज रमके द्वारा धनेक रास्ते निकाल निए गए हैं— दूसरे व्यक्ति के नाम मम्पत्ति बताना, नकती संस्थाएं कड़ी कर सेना झादि। उसीमकार धनैकोत्र मे भी यह सब दिक्काई दे रहा है— कसीर पर तन्तु भी न रखने वाले नम्म दिगम्बर्य को जब धनेक सस्थामो, मन्दिरो, मठो, बसी मादि का विद्युप्तक सन्तिय स्थालन करते देखते हैं तो हम से

जब साक्षात् देखते हैं कि उनकी मर्जी के बिना वस एक कदम भी नहीं बल सकती, तब कंसे समफ में बाबे कि इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। लौट-फिर कर बात नहीं बा जाती हैं कि अनतरा परिपह त्यां ने बान पदि बाहा परिवह छोड़ा जाएना तो यही सब-कुछ होगा, क्योंकि बन्तरंग परिवह के त्यांग के बिना बहिरंग परिवह का भी वास्त्रविक त्यांग नहीं हो सकता। — वर्ष के बक्तकाल, वृद्ध १४४

## **उपसंहार**

षट्डच्यमयी इस लोक मे अनन्तानन्त पदाथं है, जिनमे ज्ञानानन्दस्वभावी जीव भी अनन्त है; जीवो से अनन्तगृणे पुड़गल परमाण् है। एक आकाश द्रव्य है, एक-एक धर्म और अधर्म द्रव्य है एव असस्यान कालाण द्रव्य है।

अनन्त जीव द्रव्यों में हम स्वय भी एक जीव द्रव्य है। अनन्त आनन्द के कद, ज्ञान के घर्नापण्ड होने पर भी हम स्वय को सही रूप में नही जानते, नही पहिचानते; इसकारण पर को निज जानकर, पर में ही अपनापन स्थापित कर अनन्त दुःखी हो रहे हैं, जडवत हो रहे हैं। हम ही नहीं, हम जैसे अनन्त जीव ससार में स्वय को भृलकर, पर को अपना जानकर-मानकर अनन्त दु ख उठा रहे हैं।

इम दृख को दर करने का एकमात्र उपाय निज भगवान आत्मा को जानना-पहिचानना ही है। जबतक हम स्वय को नही जानेगे, नही पहिचानेगे, तबतक हमारा दृख दर होना सम्भव नहीं है।

प्रमाण और नय ही ऐसे साधन है, जिनके द्वारा जीवादि पदार्थ जाने जाते है। जब में स्वयं जीवतत्त्व हूँ और स्वयं को जानने-पहिचानने का साधन भी प्रमाण और नय ही है; तब प्रमाण और नयों का स्वरूप भलीभाति जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवायं हो जाता है।

निज भगवान आत्मा ही परमतत्त्व है और मृख्यत इसका सम्यग्जान ही त्रामान है। यही कारण है कि आचार्य समन्तभद्र जैसे तार्किक दिग्गज अचार्य तत्त्वज्ञान को प्रमाण घोषित करते हैं तत्त्वज्ञान को प्रमाण घोषित करनेवाला उनका मृल कथन इसप्रकार है —

#### "तस्थज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वं भासनम् । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम्।।१

हे भगवन्! आपके मत में तत्त्वज्ञान ही प्रमाण है। वह तत्त्वज्ञान क्रमभावी और अक्रमभावी दो प्रकार से होता है। जो एकसाथ सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है, ऐसा केवलज्ञान अक्रमभावी तत्त्वज्ञान है और जो क्रम से पदार्थों को जानते हैं, ऐसे मति आदि ज्ञान क्रमभावी तत्त्वज्ञान हैं। क्रमभावी ज्ञान स्यादाट एव नयी द्वारा संस्कारित होता है।"

निज भगवान आत्मा ही परमतत्त्व है, निज भगवान आत्मा ही

उपसंहार] [३६९

परमसत्य है एवं निज भगवान आत्मा ही परमभाव है। प्रमाण और नयो की उपयोगिता भी मृह्यतः उक्त परमभाव के सम्यक् प्रकाशन में ही है, यही कारण है कि अनेक प्रकार के नयो का स्वरूप स्पष्ट करने वाला यह नयचक्र प्रकारान्तर से उक्त परमभाव का ही प्रकाशक है।

परमभाव भगवान आत्मा का वह मूल स्वभाव है; जिसे ज्ञायकभाव, परमपारिणामिक भाव, भिकाली भाव, शुद्धभाव, ध्रवभाव आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। यही परमभाव बास्तविक जीवतत्त्व है, निक भगवान आत्मा है; इसमें ही अपनापन स्वापित होने का नाम सम्यग्दर्शन है, इसे ही निज जानने का नाम सम्यग्जान है और इसमें ही जमने-रमने का नाम सम्यक्वारित्र है। अतः मोक्षमार्ग का मूल भी यही परमभावरूप भगवान आत्मा है।

निश्चय-व्यवहार, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक, नैगमादि सप्तनय एवं प्रवचनसार मे समागत सैतालीस नय आदि सभी नय इस भगवान आत्मा के स्वरूप प्रकाशन में समर्पित है, अनेकान्त, स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय भी इसी भगवान आत्मा के प्रकाशन में समर्पित हैं; इसके प्रकाशन में ही इन मबकी शोभा है. महिमा है।

निश्चय-व्यवहारनयों मे परमशृद्धनिश्चयनय भी इसीलिए नयाधिराज है, क्योंकि वह इसी परमभाकरूप भगवान आत्मा का प्रकाशन करता है। द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयों में परमभावज्ञाही द्रव्यार्थिकनय भी इसीलिए नयाधिराज; क्योंकि वह भी इसी परमभाव का प्रकाशन करता है।

अनन्त धर्मात्मक यह परमभाव ही अनेकान्त है, सप्तभगो द्वारा स्याद्वाद इसका ही प्रकाशन करता है। द्वादशाग का मूल प्रतिपाद्य परमभावरूप यह भगवान आत्मा ही है, प्रकारान्तर से समस्त जिनागम इसके प्रकाशन के लिए समर्पित है।

यह 'परमभावप्रकाशक नयचक्क' भी उसी परमभाव के प्रकाशन में मन्पूर्णत. मर्माप्त है; उसी के प्रकाशन में सहायक जानकर ही इसमें सभी प्रकार के मभी नयों की चर्चा की गई है; सप्तर्भगी, अनेकान्त और स्याद्वाद की चर्चा भी उसी को लक्ष्यविन्द बनाकर हुई है।

अतः यह मुनिश्चित है कि जो आत्मार्थीजन इस नयचक्र का रुचिपूर्वक परमप्रीत से गहराई से अध्ययन करेंगे, वह परमभावरूप निज भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य करेंगे।

सभी आत्मार्थीजन इस परमभावरूप निज भगवान आत्मा की आराधना कर परमपद को प्राप्त हों, परमानन्द को प्राप्त हों:—इस परमपावन भावनापर्वक इस नयचक्र के प्राप्त से विराम लेता हैं। □

# संदर्भग्रन्थ-सुची

- अवगारधर्ममृत: पण्डित आशाधरजी; सम्पादक-पण्डित कैलाशचन्दजी सिक्षान्ताचार्य भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दर्गाकण्ड रोड, वाराणसी
- २ आय्त्रमीमांसाः श्रीमद् समन्तभद्राचार्यं, बीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, २१ दरियागज, दिल्ली, बीर स. २४९४
- ३ आत्मधर्म (हिन्दी) श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मॉदर ट्रस्ट, सोनगढ जि भावनगर (गजरात)
- ४ आत्मधर्म (गुजराती) श्री टिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि भावनगर (गुज)
- असमपपद्धति (आचार्य देवमेन, इव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, वि.स. २०२८ के साथ मलग्न)
- अन्तर्घ शिवसागर स्मृति-श्रंच सपादक-प पन्नालाल जैन, सौ भवरीलाल पाण्ड्या, सज्जानगढ (राज)
- कार्तिकेयानुष्ठेका स्वामी कार्तिकेय, श्रीमद् राजबन्द आश्रम, अगास, वाया—आणद (गजरात)
- द गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) आचार्य नीमचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, टीकाकार-पण्डित मनोदरलालजी शास्त्री श्रीमट राजचन्द्र आश्रम अगास वाया-आण्ड (राज )
- ९ **छहकमा** . पण्डित दौलतरामजी, श्री दि जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ जि भावनगर (गज)
- १० जैनेन्त्र सिद्धान्त कोश, भाग १ . कुल्लक जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दर्गाकण्ड मार्ग, वाराणसी, वि.स. २०२६
- ११ जैनेन सिद्धान्त कोश माण २ ' क्षुल्तक जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दर्गाकण्ड मार्ग, वाराणमी, वि.स. २०२८
- १२ तत्वार्यसूत्र (मोक्सशास्त्र) आचार्य उमास्वामी, मम्पादक-प श्री कैलाशचन्दजी शास्त्री, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन मध, चौरासी, मधुरा, वि स २४७९
- १३ तत्वार्थ राजवार्तिक . आचार्य अकलकदेव: भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकृष्ड रोड, वाराणसी, वीर स. २४७९
- १४ तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक . आचार्य विद्यानिन्द, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकृण्ड रोड, वाराणसी, बीर स २४७९
- १४ तत्त्वानुशासन श्री नागमेनर्मार, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली; ई.स. १९६३
- १६ तिलोबयण्यति : र्यातवृषभाचार्य, जीवराज ग्रथमाला, सोलापुर; वि स १९९९

- प्रध्यस्य धावप्रकाशक नवचक : श्री माइल्स धवल, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाक्ष्य मार्ग, वाराणसी; वि.सं. २०२=
- १० वेच-शास्त्र-पुरु पूजन, जयभान्तः : डा हुकमचढ भारित्लः; पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर
- १९. धवन्त्र, पुस्तक १ : आचार्य वीरसेन; जैन साहित्योद्धार फण्ड, अमरावती (महा)
- २०. धबला, प्रसक २: आचार्य वीरसेन, जैनसाहित्योद्धार फण्ड, अमरावती (महा.)
  - २१ धवला प्रतक ५: आचार्य वीरसेन, जैनसाहित्योद्धार फण्ड, अमरावती (महा)
- २२ व्यवर्षयः : अल्लक श्री जिनेन्द्रवर्णी; श्री सी. प्रेमकुमारी जैन स्मारक ग्रथमाला, दिगम्बर जैन पारमार्थिक संस्थाये, जंबरीबाग, इन्हौर (म प्र )
- २३ वयप्रकाषन (गुजराती) कुलक श्री जिनेत्वर्गी, क्षेत्री प्रेमकुमारी जैन स्मारक प्रथमाला, दिगम्बर जैन पारमाधिक सस्याये, जबरीनाग, इन्दौर (म.प्र.)
- २४ नियमसार : आचार्य कृन्दकृन्द; टीकाकार-पपप्रभमलधारिदेव; श्री दि जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़, जि भावनगर (गुज) और स २४०३
- स्वाध्याय मान्दर ट्रस्ट, सानगढ़, जि. भावनगर (गुज) कर स. २४०३ २४ न्यायवीपिका : अभिनव धर्मभूषण यति; सम्पादक-दरबारीलाल कोठिया; बीर सेवा मन्दिर, २९ दरियागज दिल्ली; बीर स. २४९४
- २६ परमात्मप्रकाश और योजसार: मृतिराज योगिन्दुदेव, श्रीमद् गजपन्द आश्रम, अगास (गुज) विस २०१७
- २७ परीक्षामुख : आचार्य माणिक्यनन्दिः, हरप्रसाद जैन वैद्यभूषण, मृ लुहरी पो मडावरा, लालितपर (उ.प्र.), वीर स. २४६५
- २८ परमार्थं वचनिका : प. बनारसीदासजी, (मोक्समार्ग प्रकाशक, श्री दियम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि. भावनगर के साथ परिशिष्टरूप में सस्पन)
- २९ पंचास्तिकाय : आचार्य कृत्दकृत्द, टीकाकार-अमृतचन्द्रचार्य एव आचार्य अयसेन, श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास (गुजरात)
- ३० पंचाध्यायी : पाण्डे राजमलजी, टीकाकार-पं. देवलीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, सम्पादक-पूनचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री; प्रकाश-श्री गणेशप्रसाद वर्षी जैन ग्रन्थमाला, नवैनीपाट, बनारस (उ. प्र.); तीर स. २४७६
- ३१ प्रवचनसार : आचार्य कृत्यकृत्व, टीकाकार—आचार्य अमृतचन्द्र तथा जयसेनाचार्य, श्री वीतराग सन् भक्षीहत्य प्रसारक ट्रस्ट, माबनगर गुजरात), वि स २०३५
- ३२ प्रवचनरत्वाकर वाच १(हन्ती) श्रीकानबीस्क्षमी के प्रवचन;श्री टोडरमलस्मारक भवन, ए-४ वापुनगर, कव्युर, वि.स. २०३६
- ३३. प्रमेषकमसमार्थातंत्र्यः आंकार्ये प्रभावन्त्रः
- ३४ पुलवाविसद्वयुष्यः आवार्षः अमृतचन्दः टीकाकार-परिवतः टोकरमलजी, श्री विगम्बर जैन स्वाध्याव मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ, जि. आवनगर (जुब.)
- २५ पुरुषा वीसद्वयुष्पय . आचार्य अमृतयन्द्र टीकाकार आचार्यकन्य टोडरमनजी एव पण्डित दौलतरामजी कासलीवाल; मंशी मोतीलाल शाह, किशनपोल बाजार, जयपुर (राज.)

- ३६. **ओक्षम्बर्गप्रकाशक**: आचार्यकरूप पण्डित टोडरमलजी, सम्पादक हाँ हुकमचन्त्र भारित्ल: श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि. भावनगर (गुज)
- ३७ बृहस्रयस्त्र : आसार्य देवसेन, माणिक ग्रथमाला, बम्बई, वि स १९७७
- ३= बृहबुबच्यसंब्रह : आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, टीकाकार—श्री ब्रह्मदेव, श्री बीतराग सत साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गुजरात), वि स २०३३
- ३९. **धुत्रश्चनरीपक नम्बङ**ः आचार्य देवसेन,वर्धमान पाश्वनाय शास्त्री, कल्याण पाँबर प्रिटिंग प्रेस, सोलापर; सन् १९४९ ई
- ४०. समयसार : आचार्य कृन्दकृत्द, टीकाकार—अमृतचन्द्राचार्य, श्री बीतराग सत् साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गुजरात), वीर स २५०५
- ४१. समयसार: आचार्य कृन्दकृन्द, टीकाकार-आचार्य जयसेन, श्री दिगम्बर जैन समाज, अजमेर (राज)
- ४२ सम्यक्षार कनश टीका : आचार्य अमृतचन्द्र, हिन्दी टीकाकार-पाण्डे राजमलजी, श्री बीतराग सतु साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गजरात) बीर स २५०३
- ४३. सम्बक्तार नाटक: कविवर पण्डित बनारसीवास, श्री बीतराग सत् साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गृजरात), वि स. २०३२
- ४४ **सर्वार्थीसिद्धि** : आचार्य पूज्यपाद, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकृण्ड रोड, वाराणसी, वीर स २४७९
- ४५. सन्मतितर्कः
- ४६. संस्कृत-शब्बार्य कोस्तुम : सम्पादक-चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, रामनारायण वेनीप्रसाद, इलाहाबाद-२
- ४७ स्माद्वादमंबरी : श्री मल्लिषेणसूरि, श्रीमट् राजचन्द्र आश्रम, अगास (ग्ज)

## अभिमत\*

# ग्राचार्यों, मृनिराजों, व्रतियों, विद्वानों व लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाग्रों की वृष्टि में प्रस्तुत प्रकाशन

#### \* ग्राचार्यं भी जयसागरची महाराज

मैंने 'बडा नयचक' संघ का भी स्वाच्याय किया है। यद्यपि झारमधर्म के सम्पादनीयों में जब से 'जिनवरस्य नयचकम्' की सेखमाला प्रकाशित हुई है, तब से बहु पढ़ी है है; तथापि जब यह संघ पुस्तकाकाररूप में प्रकाशित हुझा, तब भी मैंने पड़ा है। यह प्रस्तक बहुत उपयोगी है।

धनादि की कमंत्र सला को काटने के लिए जैनवर्म का धनेकान्त या स्यादाद सिद्धान्त समक्षना बहुत जरूरी है, जिसे डॉ॰ हुकमण्यन्द भारित्स ने इस पुत्तक में बड़े ही सरल और रोजक दय से समक्ष्राया है। इसको समक्षकर धारमानुत्रूति प्राप्त की जाति है। डॉ॰ भारित्स ने इस पुत्तक में पर्म का सर्म सोला है। वे इसीप्रकार तस्यात्रार करते रहे - यही हमारा मनत प्रावीवाद है।

#### म्राचार्य भी शान्तिसागरजी महाराज

प्रस्तुत क्वर्ति 'जिनवरस्य नयकक्म्' में डॉ॰ हुकमक्चरबी भारिस्त ने समस्त जिनायम में वर्षित नयों को संकतित कर, उनका विवेषन करते हुए प्रपत्नी मीतिक लेती में जिनायम के मर्म को खोला है। बास्या का हिंदा गुढ़नय के प्रवतस्वन विना नहीं हो सकता। सच्ची निराकुलता गुढ़भाव या नुद्धारमा के प्राप्त्य से ही प्रपत्त की वा सकती है। प्राप्ता की प्रमुश्ति के बिना कत्याए नहीं हो सकता। निक्चय के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। सच्ची बीतरायता बिना व्यवहार करते-करते कभी भी कत्याए। नहीं होगा। सभी बीब इस यन्त्र को पड़कर, नयज्ञान को यवार्य सम्भक्तर, बुद्धारमा का प्रवत्मवन तेकर बीध्न ही धपना कत्याए। करें – यही भावना व्यवहत करता है।

## \* **बुनि भी विजयसागरकी** महाराज एवं शुक्तक भी ज्ञानानम्बसागरजी महाराज

'विनयस्य नयवकम्' यह प्रत्य डॉ॰ हुकमयन्द भारित्त ने समयसारादि प्रत्यो का सार केकर ही बनाया है। यह जिनामम का सार है। विसार सागर में भटकने से बचने वाले मुजुबुकों के लिए नौका है, क्योंकि नयदृष्टि से विहीन व्यक्ति सम्यादृष्टि नहीं हो सकता। समयसार, नियससार भादि माध्यारिमक शास्त्रों में नित्त्यय-व्यवहार के प्रतेष्ठ वेद-मोदों का कथन मिलता है, किन्तु उनको जाने विना प्रध्यास

<sup>•</sup> इस पुस्तक के पूर्वाई 'जिनवरस्य नयचक्रम' पर प्राप्त बीममत

(धाल्यानुसूति) का मर्स नही पाया जा सकता । जिनायम में धाल्याश्रित निरुच्यनय (जूतार्थनय) के कथन उपतब्ध हैं, जिनमे ध्यवहारतय की नानुसर्तव्यः सर्वात् संगीकार करने की नहीं कहा है। निरुद्यनय के विचय जिकाल, घृष, एक, प्रकाध, ज्ञायकभाव को निरुद्य कहरूर सरायों हुतायें कहा है, संगीकार करने को कहा है। नय विभाय को प्रच्छी तरह समक्ष केने पर ही योग्य वाज को धारसानुभव होगा। ये नयज्ञानी के ही लागु होते हैं, प्रजानी भीर केवलज्ञानी के नहीं।

समयसार, गाथा ११ सारे जिनायम का प्राएत है, सार है। उसमें लिखा है कि वो जीव सूतार्थ का साध्य लेता है, वह जीव निज्यय से सम्पाद्गिष्ट है। इसी सात को लेकर अुत्रवनदीयक नयचक मे तो निज्यवनय (बुद्धनय) को प्रण्यतम जिखा दिया है, स्वॉकि झात्सानुष्य नयातीत – विकल्पातीत होने पर भी निज्यवनय से पुड़ा हुमा है। संसांकि दर्मनामुत गाथा २० मे कहा है— "निज्छ्ययो प्रप्याए हवइ सम्मत्" निज्ययन से धपनी मुद्ध सात्मा का अद्धान (धनुमव) करना सम्पाद्यक्षेत्र है। वह सम्पाद्यंत्र म्ह्रासुख की मुद्धपर्याय है। झात्मानुष्रक मे भारमा प्रत्यक है, सम्भक्त प्रत्येक मुसुख झात्मानुष्रति प्राप्त करके सम्पायदृष्टि बने, ग्रीक्षमार्थी विने

भविष्य मे भी डाँ० भारित्ल जिनागम मे से सार निकालकर मुमुक्षुमों के लिए ऐसी सच्ची कृतियो का सकलन करते रहे – ऐसा हमारा परम मंगल भानीबीद है ।

#### वयोष्द्र वती विद्वान प्र० पण्डित जगम्मोहनलालजी शास्त्री, कटनी (म० प्र०)

प्राचार्य प्रमृतचन्द्र ने नवचक को 'प्रस्वन्तनिश्चितवार' कहा है। वर्तमान पुण में निक्च-अवहारत्य पर वर्षित चर्चा प्रकृतल हावों में पढ़ गई है, प्रतः समाज का पण क्षिप्र-निक्ष हो गवा है। ऐसे दुव्तिमें में प्रावस्थकता भी कि उस जिनवर के नवक को चलाने का विकास उसके सचालकों को दिया जाये। डॉ॰ भारित्स की यह पुस्तक नयचक को चलाने की प्रशिक्षण पुरित्तक। है।

यह पुस्तिका तय अवधी विषयों का तो स्वष्टीकरण करती ही है, पर काश्मीण या गतत उपयोग करनेवाले छक्तनों की शकाओं का निराकरण करते हुए उन्हें नयों के योग करने की पद्धित का विक्षण भी देती है। जब कोई नयी बीमारी फंतती है तो उसकी श्रीषिक का श्राविक्कार भी उस दुव में किसी विशिष्ट व्यक्ति के डारा प्रवच्य होता है। इस सनाउन नियमानुसार वर्षमान जैन समाब में स्थाप्त रोग की यह भीषिष है। स्वहारत्य की उपयोगिता तथा उसकी हेवता पर भी विस्तार से इसमें प्रकास काला गया है।

डॉ॰ भारित्स कलम के बनी हैं, उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने इस इकि में दर्शन दिये हैं। उनको मेरे घनेक चस्यवाद तथा बुआधीर्वाद हैं। वे ठीक दिशा में बढ़े अभिमत] [३७४

हैं और बढ़ते जायें - यही भावना है। विद्वानों की परम्परा की समाप्ति के दुर्विनों में उनका उदय भविष्य की उज्जवसता की ग्राह्मा दिसाता है।

मुभे विश्वास है कि पक्षपात की मूमिका से ऊपर उठकर जो भी भाई इसे पढ़ेंगे, उनका झाग्रह स्रवस्य समाप्त होगा।

#### सिद्धान्ताचार्यं पण्डित कुलचन्दजी, वाराल्सी (उ॰ प्र॰)

'जिनवरस्य नयचकम्' ग्रंथ पढ़ा। यह कार्य जितना प्रथिक सराहनीय है, उतना ही प्रथिक उपयोगी भी बन पढ़ा है। नयझान के प्रभाव में नय-विषयक पुस्तके लिखकर जो विडम्बना की गई है; उसके परिहार करने में इस पुस्तक से पर्याप्त सहायता मिमोगी। इस उपक्रम का मैं स्वायत करता हैं।

#### सद्धारताचार्य पण्डित कैलाशचन्त्रजी, वाराखसी: सम्पादक – जैन संदेश

डॉ॰ हुकमबन्दनी भारित्त द्वारा निक्षित कृति 'निनवरस्य नयचकम्' देती। विषय को बहुत सत्त तथा स्पटता से समक्षया गया है। सब कथन साधार धौर सत्रमाण हैं। इसे पढ़कर साधारत्य पाठक घौर खात्रवाला से नाभान्तित हो सकेगे। खपाई धौर काग्व दोनों हो सुन्दर है। मूच्य भी बहुत कम है। इससे एक बहुत नहीं कमी की पूर्ति हुई है। सीनगढ़ यक्ष के घानोचकों को यह पुस्तक घ्रवस्य पढ़ना चाहिए।

## \* वयोबुद्ध विद्वान **इ० पं० मुझालालजी राघेलीय (वर्**सी) स्यायतीर्यं, सागर

वस्तु व व्यक्ति दोनों की बोभा, प्रतिष्ठा व उपयोगिता उसमे विद्यमान झलौकिक गुणों के झाभार पर होती है। सत्य मोक्षमाने एवं जिनहासन की महती प्रभावना में प्राचार्यकरण पं० भी टोडरमलनी के बाद सावरतीय पूज्य भी कानजी स्वामी मोनावत स्मरित्त हो है। उनकी ही खदा के दर्षन झाज की पीढ़ी के विद्वानों में डॉ॰ हुक्सचन्दां आरित्स द्वारा लिखित पुस्तकों में हो रहे हैं, जो अविष्य के विद्वानों का पय-प्रदर्शन करती रहेगी। डॉ॰ भारित्स का पाडित्य शक्दार्थों तक सीमित नहीं है, उससे आवार्य को सरत, सुबोध भाषा में व्यक्त करने की सामर्थ्य भी है। इसने बड़ विद्वान होकर भी पाडित्य का झरिमान देखने में नहीं झात। वे विराज्य तो दो रहें, ऐसी हुमारी संगल कामना है। उनकी नवीतराम कुति 'विनवस्यन प्रयक्तम्' बेस चेमती जैसे सुगन्यत पुष्टों के समान है। धतएव झादरसीय एवं संग्रहणीय है।

## सुप्रसिद्ध प्रध्यात्मप्रवक्ता विदृद्धयं पं० लालक्ष्यभाई मोदी, राजकोट (गुर्जरात)

धनादिकाल से धप्रतिबुढ बीवों को समकाने के लिए परमोपकारी तीर्यंकर भगवान की वाशी डि-नयाधित है; धतः श्रोताधों को भी दोनों नयों के स्वरूप का आन होना धरवन्त धावश्यक है। तीर्यंकर भगवन्तो की धनुपरिचर्त मे उनकी परम्परा में हुए साचायों की बाखी का रहस्य भी सात्मकानी बुढ़ के पास से प्राप्त दृष्टि के द्वारा ही समका जा सकता है। इस बुग में पूत्रय मुख्येय की कानजी स्वामी ने जिनवाशी का रहस्य समफ्ते के लिए जो दृष्टि प्रदान की है, उसके लिए उन्हें सर्वप्रयम प्राप्तत भक्ति के नामकार !

पूर्वाचारों के द्वारा रचित शास्त्रों का सर्म समक्ष्रने के लिए डॉ॰ हुकमचन्दजी भारित्ल ने भी शास्त्रों का गहराई से झम्बयन-मनन करके जो यह प्रथ लिखा है, वह तत्त्वाच्यासी जीवों के लिए झरवन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

जीवो के प्रजान का पूलकारण निश्चयनय से विमुख्यना धीर व्यवहारनय का या है। धत: पूतार्थ निश्चयनय के विषय को प्रहुण कराने के लिए व्यवहार का बार-बार निषेष प्रावस्यक है, क्योंकि व्यवहार का निषेष ही वचन-प्रगोचर निश्चय-नय का वाच्य है – ऐसा झारक का वचन है।

प्रमास का विषय धनेक बर्मात्मक वस्तु है तो भी नय के द्वारा वस्तु एक-एक धमंदवरूप प्रतीत होती है। वहाँ प्रमास धीर व्यवहारनय तो घारमा को पक्षातिकांत बनाने में क्षसमये हैं, परन्तु निरूप्यनय ही घारमा को पक्षातिकांत बनाने मे समये होने से पूर्य्य है। यद्यपि जबतक निरूप्यनय का भी पक्ष रहता है, तबतक प्रत्यक्ष धनुमृति नहीं होती।

धारमा में रहनेवाले धनतधर्मों का ज्ञान जबतक कम-कम से होता है धर्षवा एकातस्वर से एक धर्म का ज्ञान होता है, तबतक नयपक रहता है तथा जिससमय धननत धर्मास्क पदार्थ एक समय में ही ज्ञान में ज्ञात होता है, उससमय ज्ञानप्रधान निक्यनय प्रगट होता है, वह साध्य है। यह ध्यान में रखना सास जरूरी है कि ज्ञानप्रधान निक्यनय इण्टियधान निक्यनय के धवलंबन से ही प्रगट होता है।

#### \* विद्वद्वयं पं॰ भी सीमचन्दभाई जेठालास शेठ, सोनगढ़ (सौराष्ट्)

डॉ॰ हुकमजन्दवी भारित्स की यह इति 'जिनकरस्य नयककम्' जिज्ञासु प्राप्तमाक्षी के लिए धात्महितपीयक, सत्यवप्रवर्षक, जानवर्षके, प्रेरणादायक झोत के स्प्य मे है, स्थोकि यह जिनेन्द्रदेव की सकल जयतहितकारिएगी, मोहहारिएगी, भवाब्यि-तारिएगी, मोकचारिएगी वाएगी (दिस्थम्बिन) के रहस्य का उद्घाटन करनेदाली है। इस उत्तमकृति में डॉ॰ भारित्सजी ने जिनागम का धविरत संयन करके जो नवनीत निकाला है, वह सत्यन्त प्रशंसनीय है।

इस नयचक का मनोयोजपूर्वक बाध्ययन कर बौर ब्रपेका समझकर वो रसपान करेंगे, जनका 'अववर्ष' मिट वायेना तथा वो ब्रन्सर में परिख्यन करेंगे, वे 'अववर्ष' का ब्रथाब करके ब्रस्थक्षव में भवातीत स्थान को ब्रवस्य प्राप्त करेंगे। अभिमत] [३७७

पुष्पं पुष्पेव श्री कानजी स्वामी ने सलग्ड एकं प्रविनस्थर चैताय-वमस्कार स्वरूप निजयरमाराम्ब्रह्म का सर्वत्र व सर्वदा प्राण्य सेने का वो महामंत्र प्रमुख्यों को दिया है, उसका पूरा-पूरा लाभ उठाकर प्राप्ते हैं सम्बर्ध में परसपारिखानिकभाव-स्वरूप निज परमाप्ताइक्स को अ्रेय बनाने की प्रेर्स प्राप्त वी है। इस सन्य के १ रेवें प्रस्ताय 'निक्चयनय : कुछ प्रकातित' के १७वें प्रस्त में यह बात स्वरूप की पह है कि—''एकदेवनिमंतपर्यायक्य सवर-निवंदा प्रपूर्णपवित्र है, मोल पूर्णपवित्र है, फिर भी सवर-निवंदा-मोश की पर्यायें परस्पवित्र नहीं है, पितवायकन नहीं है, ब्राव्य प्रियम्प्त प्राप्त प्रियम् वीत्र परिवायकन नहीं है, स्वर्म प्राप्त परस्पवित्र स्वर्म परवायक स्वर्म परस्पतित्र स्वर्म प्रस्ति निवायकन नहीं होती है। प्रत. परसपवित्र स्वर्म परिवायकन तो एकमात्र निवायसम्बद्धा ही है।''

इसप्रकार इस ग्रन्थ के श्रध्ययन से व्यवहार धौर निश्यय – दोनो नयों का पक्षपात मिटाकर, सभी जीव स्वरूपणुष्त होने का सपूर्व पुरवार्य करें – इस पवित्र 'भावना के साथ विरास सेता हैं।

भंव भी बाबुभाई मेहता; धम्यक – भी कुम्बहुन्य कहान दिव जैन तीमंतुरका दृष्ट जनवाएरी या जैत्वकंत का रहस्य आनने के लिए गुरुगम से नयस्थिमान का सम्बन्ध (प्रकान होना धावस्थक है। बाज जितना भी विवाद देखने में घाता है, वह सब एकमान नयज्ञान सम्बन्धी प्रकान के कारण ही है।

डॉ॰ हुकसवन्दवी मारित्स की 'जिनवरस्य नयवकम्' नामक इस कृति को यदि मध्यस्य होकर - पश्चरात खोडकर एवं तो यह विवादक्य प्रकान मिटाने में सबक्य उपकारी होगी - ऐसा मेरा विक्वास है। डॉ॰ मारित्स ने धनेक घ्रष्यास्य व धायम प्रयोग का ततस्यार्थी ध्रम्यस्य कर तथा पूज्य कुरवेद भी कानवी स्वामी का प्रयक्षः परित्य व वृष्टि पाकर, जिनागम में प्रतिपादित नयों के रहस्यों को सरल, खुबोब, सुगम, हुदयगम नीती से सीवाहरण खोतकर व इस यन्य मे एक साथ रखकर घ्राध्यास्य ज्ञात के तस्यिज्ञासु मुद्रुक्षसम्य पर बहुत वहा उपकार किया है। नयों का विषय नामान्यत कितन सी वार्षिय पूर्ण होने पर भी इस प्रथम प्रयास से वह जनन्यक का विवय वन गया है धीर बनेगा, क्योंकि यह देवमाया में इसकार प्रस्तुत किया गया है कि घ्रावाल-नीपाल सभी समक्ष सकें। इस कृति की विवेषता यह है कि इसने धारसहित के लेक्ब के मेदिवज्ञान और बीतरायका होने के कारणमूत सर्वन्यों के कमन करने का तास्यों है - ऐसा निवेष वनह-जनह पर किया गया है। धारसहित की भावनावालों की यह कृति स्वत्य पर निवा गया है। धारसहित की भावनावालों की यह कृति स्वत्य पर निवा गया है। धारसहित की भावनावालों की यह कृति स्वत्य पर निवा गया है। धारसहित की भावनावालों की यह कृति स्वत्य पर निवा गया है। धारसहित

बाबू बुतनकितीरची 'बुनन', एम॰ ए॰, काहित्यरान, कोडा (राष॰)
 विस्तृत प्रध्ययन, कठिन परिश्रम, गहरी गवेचला एवं पैनी प्रश्ना का प्रसव

डाँ॰ भारित्स की भनुपम कृति 'जिनवरस्य नयचकम्' नय के चक्र में फंसकर, उससे साफ बच निकसने के लिए काफी पर्याप्त है।

# प्र० मालिकचन्दजी भीसीकर, स्यायतीर्थ; तंत्रासक – बाहुबली विद्यापीठ, बाहुबली

बहुत दिनों से ऐसी प्रामाणिक पुस्तक की अरूरत जिज्ञासु पाठकों को यो। इस विषय का विस्तार से किया नया तुलनात्मक विवरण, विचानों के पुष्ट्यर्थ पर-पर पर विये गये प्राम्थाने के प्रकल प्रमाण, विषय को सरसता से सम्मन्ने हेतु दियं गये प्राम्थाने के प्रकला कर समाण के जिनागम का प्रत्योद्देशका करनेवाला यह सुक्ता, जिटल एव बुक्ट विषय भी प्रतिसरण एवं सुमान बन गया है – इसमें सदेह नहीं है। प्रत्येक प्रकरण धीर उसके परिच्छेदों को लक्ष्यपूर्वक ध्यान से पढ़ने पर नयों की सारी मुस्थियों प्रपने घाप सुनक्त जाती हैं एवं प्रस्तान निम्नित्यात्मा व दुरास्त्र यह जिनेन्द्रवेज का नयचक जातती हैं । प्राप्ति एवं सुनास प्रति तो होने सनता है। जीवन-विकास के लिए उसका महस्व एवं उपयोगिता सस्पष्ट होती है।

केवल स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञामुद्यों के लिए ही नहीं, प्रियुत्त मनीयी विद्वानों के लिए भी यह प्रमुठा प्रमाएन येव वन गया है। समसन विनायम का हृदय समभने में तथा विश्व व्यवस्था का यथायें परिज्ञान करने में यह बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा। वर्तमान की प्रमेक भ्रान्त घारएशायें दूर होकर निष्यय-अवह्वार का बहुव्यक्ति विवाद इस प्रय के प्रम्यास से समाप्त हो सकेगा — ऐसा हमें विश्वास होता है। ध्यवहारनय व उसका विषय मात्र जानने के लिए है, जमने-प्रमने के लिए नहीं — यह बात पर-पद पर प्रापने स्पष्ट की है। इस विषय का इतना सरल, सुबोध विवेचन पहले कभी देवने में नहीं प्राया। यह समुठा प्रय विज्ञासुयों के लिए प्रमुख पायेय वनेवा; प्रापने ध्यवस्थ प्रमुख पायेय वनेवा; प्रापने ध्यवस्थ प्रमुख पायेय

## \* डॉ॰ चन्यूभाई टी॰ कामदार, राजकोट (गुबरात)

विस्त्रकार कनवर्ती कन्नरत्न के द्वारा प्रतिपक्षियों को पराजित करके छह लच्छों को जीतता है, उत्तीप्रकार डॉ॰ हुकमचन्दजी भारित्स ने धारमा को ध्येय बनाकर विविध प्रकार के नयों का सर्वाङ्गीत्स विवेधन कर इस 'जिनवरस्य नयचकम्' यन्य कीर प्रकान की है। यह ध्य सत्यन्त विश्वद और स्पष्ट है, इसमें भ्रोक जहा जिनेद्र-कचित जास्त्रों का धामार दिया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि इसकी रचना के पूर्व लेखक ने कितनी यहराई से जास्त्रों का ध्यययन किया है, नहीं तो ऐसी सुम्दर इति तैयार हो सकी है। तदर्व लेखक को भ्रतेकानेक धन्यवाद है।

इस 'नयजक' का जो कोई तस्विपितासु झात्मा सुरुविपूर्वक झम्पयन करके परिएमन करेंगे, उनकी मोहरूपी बलवान सेना का झबस्य पराभव होगा। अभिमत] [३७९

## डॉ॰ पद्मालालजी जैन साहित्याचार्य, सागर (म॰प्र॰)

भी जिनेन्द्रवेव का नयचक बस्तुतः वुक्ह है, फिर भी यदि दृष्टि उठजवक है तो उसे सहज ही समका जा सकता है। पदार्थ जब द्रव्य-पर्धायास्यक ध्रवण सामान्य-विद्यायासक है, तब उसे कहने के लिए मुलक्ष्य में दो नय — द्रव्यायिक धौर पर्यायाधिक स्वीकृत करना धावस्यक है। द्रव्याधीर पर्याय की विविचक्यता के क्षेत्र कर करते धावस्यक है। द्रव्याधीर पर्याय की विविचक्यता के क्षेत्र जब करते हैं, तब इन्हीं यो नयो के धनेक थेद प्रस्कृदित होने नगते हैं। क्ष्रत्य का प्राया के प्रमुट किया है। पुस्तक की साज-सज्जा धौर खगाई धाकस्य के ही। दुस्तक सर्वत्र समादृत होगी।

# कॉ० हरीन्द्रसूचराकी जैन, उक्जैन; मंत्री – भी भा० वि० जैन विद्वत् परिषद्

श्रुतझान के दो उपयोग हैं – एक स्याद्वाद (प्रमाण) भौर दूसरा नय। नय भौर प्रमाण – दोनो बस्तु को जानने के साधन हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो नय विचार जैनदर्शन की रीढ़ हैं, इसके बिना जैनदर्शन का भ्रवगमन नितान्त प्रसंभव है।

डॉ॰ हुकमचन्द भारित्ल ने स्नितंत्रभीर नयकाश्त्र का बहुत सुन्दर विवेचन 'जिनदरस्य नयकम्म' में किया है। डॉ॰ भारित्ल को लेक्कन्त्रंली सामान्य पाठकों के लिए सत्यन्त उपयोगी है। झाल्त्रीय उद्धरणों के साथ उदाहरण झीर प्रम्लोक्तर-बहुत यह लेंगी सत्यक्त और बहुक्ष – दोनो प्रकार के पाठकों को विषय का प्रसित्त्या विवेचन करती है। प्रस्तुत प्रन्य में निश्चय और व्यवहारनयों का विशेष विवेचन किया गया है। यदि इस पुस्तक का उत्तराई भी साथ ही प्रकाशित होता तो इस प्रन्य की गरिया और धांकिक बढ़ बाती। प्रन्य के धन्त में 'सब्दानुक्रमणिका' की धावयस्वत्ता भी प्रतीत होती है।

'कमबद्भपर्याय' पीर 'जिनवरस्य नयचकम्' की सरतातीली को देखकर यह प्राभास होता है कि डां॰ भारित्ल के द्वारा जैनवर्षन के स्वाहार, प्रमाए, तत्व, इस्य प्राप्ति विषयों पर ऐसी ही पुरत्तके निकट अविष्य में धवक्य देखने को मिलेंगी। इस सुन्दर प्रत्य के लेखन एव प्रकाशन के लिए लेखक व प्रकाशक दोनों ही साधवाद के पात्र है।

#### \* डॉ॰ राजारामजी बैन, एम॰ ए॰, पीएच॰ डी॰, खारा (बिहार)

डॉ॰ भारित्सजी की कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्' को घाद्योपान्त पढ़कर मैं इसी निक्कषं पर पहुँचा कि तत्त्वज्ञान के लिए नयज्ञान उसीप्रकार धनिवार्य है, विसम्रकार भवन-निर्माण के लिए इंट-प्लय:। मेरे निचार से चैनवर्षन का नय प्रकरण वार्मानक भाषा मेली में लिखे जाने के कारए प्रामी तक प्राय: विद्वद् भोग्य ही बना रहा या, किन्सु बब प्रस्तुत वंध के सरस मात्रा, सरस सैनी तथा वैनिक प्रनुपत्रों से समस्तित होने के कारए स्वीचयोची बन गया है। प्रकाशियों सीनी के माध्यम से लेकक ने नवीं के विशिक्ष पत्नों पर विविध वृष्टिकोशों से प्रकाश बातने का सम्बा प्रमाण किया है। तक्षमुण ही गृह विश्वय को तोकप्रिय बनाने का ग्रह एक सकल एव स्तुत्य प्रयोग है। हृदयाकर्यक लेकन एव नयनाजिरास प्रकाशन के लिए लेकक एवं प्रकाशक दोनों ही ववाई के पात है।

## \* डॉ॰ कमलचन्दजी सोगानी, उदयपुर विस्वविद्यालय, उदयपुर (राज॰)

डॉ॰ भारित्त ने इस नई दिया में जो कार्य किया है, वह धारान्त धावस्थक धीर प्राक्षाङ्गक है, बसीकि 'नय' जैनवर्षन का प्राप्त है, तथा वर्तमान सुव के परिश्रेक्ष में मी इनका महत्त्व है। डॉ॰ भारित्त एक सफत लेखक हैं। वे इस उत्तम धंय के लिए धनेकालेक धन्यवाहाई है।

प्रो० प्रवीत्यचन्त्रजी जैन; निदेशक - उच्च० द्राध्ययन प्रमुसन्धान संस्थान, जयपुर

भाठ विषय-सच्छों और ४६ प्रानोत्तरों में समाहित 'जिनवरस्य नयककम्' का 'पूर्वाढ़' सपने विषय की, सपने ढंग की एक रचना है। निरुच्य भीर स्थवहार - दोनों नतों की चर्चा हससे प्राव्यक्षक विस्तार से प्रस्तुत की गई है। प्रश्नोत्तरों के द्वारा उत्त सन्देही का निवारण किया गया है, जो इस विषय के प्रध्यमन के प्रमुख में प्राय उठते हैं। यसका को भाषा सहस्त भीर प्रपेक्षानसार सरत है।

यह पुरतक नयसाहित्य की गरिया को बड़ानेवाली है। इसके घ्रष्ययन से हिन्दी भाषी जित्रामुद्यों का लाम होगा, इसने कोई सम्बेह नहीं। शीघ्र ही इस पुरतक का घनुवार दूसरी भाषाधों में भी होना चाहिए, जिससे इसका लाभ घषिक से प्रषिक जिलासपी को मिल सके।

मैं 'जिनवरस्य नयवकम्' के उत्तरार्थ की प्रतीक्षा उत्कुकता से करूँगा।
उत्तरार्थ के प्रकाशन से इस पूर्वार्ध का महत्त्व भीर वड़ वामेगा भीर विषय को पूर्याता
से समभने-समभाने में सरतता हो जावेषी। इस रचना से तत्त्वित्तन को प्रोत्साहन
सिना भीर इस चिन्तन के फलस्वरूप व्यक्ति एव समाज के जीवन को ऊँचा उठने
में सहायता मिसेगी। यह रचना स्वायत के योग्य है, भ्रतः इसके लिए डॉ॰ भारिस्त
की प्रानेक धन्यवाद।

अ वां॰ कूलक्य प्रेमी; धम्यस – सेनवर्सन विभाग, सं॰ विश्वविद्यालय, बारास्त्रती सम्पूर्ण भारतीय दर्सनों के परिप्रेक्ष में सेनवर्सन की स्वतन्त्र व मीतिक देन 'तम' वैसे महत्त्वमूर्ण विषय पर स्वतरी हुई सामग्री को इकट्टा कर मीतिकक्य देने का यह प्रमय सफल प्रमास है। इस पुस्तक के मान्यम से धनेक सोच-सोच, तस्तुसार विस्तृत प्रम्यम के धनेक सोच-सोच, तस्तुसार विस्तृत प्रम्यम के धनेक सार व्यवस्थित होने – ऐसी धावा है।

अभिमत] [३⊏९

## डॉ॰ राकेण्यकुमार बंसल, ब्रो॰ पी॰ मिल्स लिमिटेड, धमलाई (म॰प्र॰)

जिनानम में मूलबन्धों का धमुबाद या टीकायें तो बहुत उपलब्ध हैं, किन्तु किसी सीर विषय पर उससे सम्बद्ध विबादे हुए ज्ञान को मूह चितनकर विषय का हृदयखाही रहस्य जन-जन तक पहुंचाने का कार्य डॉ॰ आरिस्स्त्री की एत हृति 'जिनवरस्य नयकम्' करती है। नेखक की सहुव करपनाप्रमुत नेखनी एवं वैनिक जीवन के सनुष्य से संबंधित उसहरएगों के कारए। नह 'नयक्क' प्रस्पतुर्धिकालों के लिए भी 'सहज्जक' बन गया है, तदयें डॉ॰ आरिस्स साबुवाद के पात्र हैं।

# कॉ० प्रेमसुमनजी जैन, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०)

'जिनवरस्य नयचकम्' की विषयवस्तु बद्धपि प्रमाण धीर नयकान से सम्बन्धित है, तथापि डॉ॰ भारित्सकों ने धपनी 'येषक गैंनी डारा इस मुद्ध विषय को भी मामान्य पाठक को सहुत्र व सुबोच बना दिया है। लेकक की विद्वता धीर प्रवचनकार की ह्याप सम्बन्ध के पाठक को धाक्कित करती है।

#### झाँ० प्रेमचन्द्र रांवका; प्राध्यापक – रा० सं० महाविद्यालय, मनोहरपुर (राज०)

जैनदर्शन मे नयचक या नय-ध्यकस्या का धपना ऐसा धपरिहार्य महरूपपूर्ण स्थान है कि उस जक/ध्यवस्था/विचार को समन्ने बिना न हम जैनवर्भ दर्शन को समफ सकते हैं और न धपना और समाज का हित-चिन्तन ही सम्पादित कर सकते हैं। नय-ध्यवस्था जैनदर्शन की धपनी मौत्तिक देते, जिससे वह विश्व के साथ इतर दर्शनों में धपना सीर्थस स्थान बनाये हुए है।

पिछले कुछ समय से धनेकान्तवादी समाज मे व्यवहार-निश्चय को लेकर जो विषित्र वातावरण वन रहा है, उसका कारण, नय-सिद्धान्त के परिकान का प्रभाव नगता है। इस इधिन्द से डॉ॰ भारिस्स की इस प्रधिनन इति को 'कमबद्धवर्धाय' से भी धिक प्रमता प्रोर सफलता प्रभाव होगी। डॉ॰ भारिस्स ने प्रपनी इस प्रधिनन इति में जैन-रात्तेन के सर्वमान्य धानम प्रन्यों के घ्रम्यन, धन्वेषण धीर प्रपने गम्भीर-तम चिन्तन, मनन से 'नय-व्यवस्था' पर जो सामग्री संकतित एवम् समीचीन कप से प्रस्तुत की है वह सामान्य बन से विश्वजन तक के लिए उपयोगी संबंध धन्म के क्या में संबक्षण है। शब्धवानम हे निर्माण कर चर्चाची प्रकानन के लिए लेक्क एवं प्रकानक सामुबाद के चात्र है। धाता है जैनसमाज ही नहीं, इतर समाज व विद्यजन भी जिनोपदिस्ट 'नयकफ' की धवचारणा से स्वन्य स्वन्य का हित सम्मादित कर सकेंगे।

#### \* डॉ॰ देवेम्बकुनारजी शस्त्री साहित्याचार्य, नीमच (म०प्र०)

जैनदर्शन में 'नयचक' प्रवेसद्वार के समान है। झतः प्रस्तुत पुस्तक उन सभी के लिए उपायेय हैं, जो जैनदर्शन की मीमांसा व सम्बक् धनुसीसन करना चाहते हैं। होध व अनुसन्धान करनेवालों के लिए 'जिनवरस्य नयककम्' नय संबंधी विभिन्न मैलियों का सप्रमाण समाहार करनेवाली हैं। इस 'नयकक' के दिसानियम से 'अवकक' से भी खटा वा सकता हैं। अतः ऐसे महत्वपूर्ण एवं लोकोपयोगी प्रकावन के लिए प्रकावन संस्था एवं लेकक हार्दिक वधाइयाँ स्वीहृत करें एव इसके अधिक से अधिक प्रयार-प्रसार से प्रयत्नशील रहे – यही सुभकामना है।

## \* बॉ॰ भागचग्रजी 'भास्कर'; प्रस्यक्ष - पाली प्राक्कत विभाग, विश्वविद्यालय, नागपुर प्रय को ब्रावीपान्त पढने के बाद यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि डॉ॰ भाग्तिल ने इसमें निजय-व्यवहार नवीं का सांगोपांग विश्वयन बड़ी तलस्पणिता व गंभीरता के साथ किया है। डॉ॰ भाग्तिल दक्षके लिए बचाई के पात्र है। घ्राच्यात्मिक स्वाच्यापी पिपावच्यों के लिए यह ग्रंथ निश्चित ही संग्रहनीय है।

## \* प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान भी भगरचंदजी माहटा, बीकानेर (राज०)

'नय' जैनवर्ध की मौतिक विशेषता है। इसके सम्बन्ध में जितना गहन व विश्वाल साहित्य है, उसे बढ़ने पर भी पूरा बांध नहीं हो पाता। निषय एवं व्यवहार को लेकर तो बड़ा विवाद मी है। डॉ॰ हुक्शबन्ध भीरत्ल एक सुलम्फे हुए विषाक एव प्रध्ययनशील विद्वाल है। उनके द्वारा निष्ठत यह क्कृति 'विनवरस्य नयपक्रम्' नया प्रकाश डालती है। मुक्ते बाशा है कि यह कई भ्रमी का निराकरण कर सकेसी। मैं उनके इस मुख्यनान प्रत्य का हुद्य से स्वायत करता है। जिज्ञासुमों से म्हरोध है कि इसे मीनी-मीति पक्रकर लाम उठावे। इसका प्रकाशिक प्रयाज वासनीय है।

## \* महामहिमोपाध्याय पं० नरेन्द्रकुमार शास्त्री भ्यायतीर्व, सोलापुर (महाराष्ट्र)

वस्तु सामान्य-विशेष उत्रवधमांत्मक होने ते धनेकान्ताःशक वस्तुम्धवस्या को समस्ता एक जॉटल समस्या है, उसे बुतकाने के लिये 'निनवस्य नयक्क्य्र' नितांत उपयोगी पूर्व अनुष्म पुस्तक है। प्रतिभावाधी क्क्षा एक झावन ध्यवेता हों हुक्तमचंदजी भारित्ल द्वारा सिला गया यह प्रन्य सर्वक्रकीयत झावम के अनुसार है। स्वाचिय यह यंच धावार्य प्रयोग नहीं है – ऐसी मंका उठाकर प्रप्रमास्य नामने नोम्प नहीं है, हिस्स हों है । स्वाचित हों है के कारसा प्रामास्य स्वाचित हों है । स्वाचित हों ने के कारसा प्रामास्य है ।

सनेकान्तरसक्य सारी जिनवाणी बीतरातमय प्रात्मधर्मे का निक्ष्यण करती है, प्रत एकस्प ही है। जिनवाणी में व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक कहा है। व्यवहार सभी न्तर्रत पक्ष की प्रतिष्ठापना नहीं करता (व्यवहार: नात्मान प्रतिष्ठामयति)। वस्तुता बोनो ही नय एक निक्यमार्ग की प्रतिष्ठा करते हैं। बतः अभिमत] [३६७३,

इनमें पक्ष-प्रतिपक्ष या विरोषादि योषों का बोड़ाभी अवकास नहीं है। सभी नय अनेकांत सुद्रांकित जैनशासन के आराषक और अनुशासक हैं।

इस ग्रन्थ में चारी धनुयोगों में विश्वत नय के भेद-प्रमेदों का संग्रह कर "गागर में सागर" की धनमोल उक्ति को चरितार्थ किया है।

यदि इस यन्य का सूक्त प्रवगाहन, मुमुल-विद्यान् व त्यानी वर्ग द्वारा हुपा तो हमारा विश्वास है कि वर्षमान में निश्चय-व्यवहार के नाम से होनेवाला संघर्ष मिटकर सर्वत्र प्रनेकांतात्मक जैनकासन ही जयबंत रहेगा।

#### \* श्री नरेन्द्रप्रकाशजी चैन; प्राचार्य - चैन इस्टर कॉलेज, किरोखाबाद (उ०प्र०)

'जिनवरस्य नयककम्' जैनदर्शन के जिल्लाख्यों के लिए एक उपयोगी सन्य है। विदान लेखक ने सरस धीर सरल सैसी में नयों की धावस्यकता धीर प्रामाणिकता तथा उनके स्वकृष धीर मेर-प्रमेदी पर सुन्दर प्रकाश डाला है और यह सिद्ध कर दिया है कि जिनेन्द्र भगवान का नयकक दुःशास्य भने ही हो, धालाव्य नहीं है। दिन के भकाश ती तरह यह भी स्पष्ट हुआ है कि नयकक को समभे बिना संसार के दुःखों से वनने का कोई उपाय नहीं है।

डां॰ पारिल्लजी की दस पुस्तक को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि पाठक मानों किसी हुमल शिक्षक की कला में बैठा है भीर विकेच विकय उसके सामने इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है कि उसका कोई भी पहलू बुद्धिवस्य होने से सूट नहीं पा रहा है। लेखन-कला घीर तैनी की ऐसी विकेचता वक्को यो इतनी झासानी से प्राप्त नहीं हो पाती । उसके लिए भी गहन ग्रम्यास घीर साधना ग्रम्सेक्षत है। चिसे-पिट पौराएक या मास्त्रीय दूष्टान्तों की जमह म्यवहारिक घीर बैनिक जीवन में जाने-मुक्के कुछ नये घीर मौलिक उदाहरण प्रस्तुत कर सेसक ने विषय को 'वालादिप याहां बना दिया है। बतरब के किसाडी, बादाम, साबुत घादि के उदाहरणों से यह बात प्रमाणित होती है।

विद्वत् समाज में फलदा नयों को लेकर नहीं है। किसी नय-विदेश के विषेषन के समय उसके पीखें निहित्त बनिप्रास के स्पष्ट न हो पाने की वजह से ही उनकर्तें सही होती हैं। लोकप्रिय क्षका बौर विद्यास नी प्रारित्सकों ने समस्यादि बन्यों के सावार पर स्थवहारनय को कर्वेचन्न प्रशोजनकीलता और स्थाप मीनोसादि के प्राथार पर, सावेक नय-कथन के सिद्धान्त का स्पष्ट बौर युक्तिसंघत विदेशन कर, नय-विद्यास को सुन्ताकों की भावना से ही यह पुस्तक सिद्धान्त का स्पष्ट बौर युक्तिसंघत विदेशन कर, नय-विद्यास को सुन्ताकों की भावना से ही यह पुस्तक सिद्धान सुन्तकरा साविष्ट उपयोगी कदम है। अन सी सावैकता के लिए लेखक को हुसारे पुरितः स्वाध्या । आखा है, दोनों पढ़ों के स्वाध्यानी सक्यन हस्ते साथ उठते हुए स्पर्णन

दैनन्दिन जीवन-व्यवहार में भी दोनो नयों के सन्तुलन को कोई बाकार देने के लिए सर्वेव सचेच्ट रहेंसे।

#### \* पण्डित भी बंगीचरकी शास्त्री, एम०ए०, जपपुर (राज०)

बही धन्य दार्शनिकों ने बस्तुस्वक्य के प्रतिपादन से मात्र प्रसाशकान ते काम बलाया है, वहाँ जैन दार्शनिकों ने नयो की भी उपयोधिता स्वीकार की है। यह नय-विवक्षा जैनदर्शन की मौतिक दिनता है। जैनदार्शनिकों ने नय विवेधन के विष् स्वतंत्र यंग भी तिकों हैं। यदांच यह जैनदर्शन की मौतिकता है, किर भी इस प्रुप के घोषकांच विद्वानों ने इसका महराई से प्रध्ययन-मनन नेहीं फिया — यह वडे प्राप्ययं की बात है। घोषकांच विद्वान पर्यायाधिक एवं अवहारपरक प्रतिपादन को ही युक्षया प्रदान करते थे, परन्तु औं कानजी स्वामी ने समयसार और मोक्षमार्ग प्रकासक से प्रभावित होकर द्रव्याधिक व नित्वयपरक विवेधन को मुख्य करके जैनजरान में एक कान्ति का स्वपात किया।

प्राचीन नयों के ब्रथ संस्कृत व प्राकृतभाषा मे होने के कारए। उन्हें समफ्रने में बड़ी कठिनाई होती थी, बस्कि समफ्र ही नहीं पाते थे। डॉ॰ हुकमचन्दजी भारित्स ने मस्यन्त सरस धीर सुबोच मेंती में निन्चय-व्यवहारतयों का जो यह प्रति-पादन किया है, वह प्रपत्ने भ्राप में झडितीय है। यह भ्रंप न केवल साचारए। पाठक को, बस्कि विद्वानों के लिए सी धस्यन्त उपयोगी है। इस हेतु से इस श्रंप के प्रचार भीर प्रतार की सर्वाधक प्रावश्यकता है।

प्रंय की प्रश्नोत्तर गैंती या गंका-समाधान पढ़ित विषय को ग्रीर भी सुबोध बना देती है भीर बरबस ही पण्डित टोडरमलजी की याद ग्राजाती है, क्योंकि उन्होंने भी इसी गैंती का प्रयोग जगह-जगह पर किया है।

मैं इस सामयिक एवं उपयोगी रचना के लिए डॉ॰ मारिल्लओ को बन्धवाद देता हैं। साथ ही यह कामना करता हूँ कि वे बपनी बिहुतापूर्ण लेखनी से अस्य कास्त्रीय माम्यताओं का भी पोचण करते रहेंगे व जनसामान्य की आस्पहितकारी मार्ग प्रकार करते हेंगु सहयोग प्रधान करते रहेंगे

## \* व॰ हेमचन्वजी जैन 'हेम', इंजीनियर - एव॰ ई॰ एस॰, भोवाल

याचि नयातीत, विकल्पातीत, वचन-धनीचर, स्वानुभवधन्य, धनन्तवर्धात्मस्य प्रात्मतव्यक्ति कृत्वानांस्यस्य नयो द्वारा स्थयः कर दिखानाः असीकिकवृत्तिकारक गणवारादि धावार्यो के सामर्थ्य की ही बात है, तथाचि दीपक से दीपक कवाने के न्यायानुसार दुर्वाचार्यो द्वारा विरक्षित अनुभवनावीचक नयवक, डब्यस्वमावप्रकासक नयवक, इव्यस्वमावप्रकासक नयवक, इव्यस्वमावप्रकासक नयवक, इद्यस्वक, धवना, भ्रात्मार्थ्यक्ति, प्रवचनातार, पञ्चास्याती, नीक्षमात्रे

अभिमत] [३≒४

प्रकाशक, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच मादि शन्मों के माध्य से भीर पृत्य श्री कानजी स्वामी के प्रवन्नों को हृदयंगम करके डॉ॰ मारिल्लजी ने मागम में निकरे पड़े हुए नवरूप मीतियों को एक माता में पिरोकर एक ममुत्रपूर्व कार्य किया है, जो कि स्तुत्य है, उपादेय है। वस्तुतः शुताभवन में प्रवेश वांगे एक प्रवस्त्रप्रकाशम में यह कृति एक दीपक समान कार्य करेगी। विभिन्न नयविश्वामों को समस्कर नयवकातीत निज मुद्धासनत्व को उपसम्बन्ध सिद्धान में परिख्त हो जाना ही वर्स है।

#### \* पं॰ उदयबन्त्रजी जैन; घम्यस – दर्शनविभाग, विश्वविद्यालय, वाराससी

'जिनवरस्य नयककम्' पुस्तक का सूत्य दृष्टि से सबलोकन कर हृदय-कमल प्रकृत्वित हो गया। डॉ॰ भारित्ल जैनदर्गन और जिनायम के मर्मेझ विद्वान है। इन्होंने जैनायमस्थी सुक्त सम्यम करके नयक्षी रत्नों को निकाला है और इसे सर्वसाधारण तक पहुंचाया है। प्रत्येक कषन नयसपिक्ष होता है और इसे न समभने के कारण ही प्रनेक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।

लेखक ने बड़े ही सरल इंग से नयों का सप्रमाए। धीर सोदाहरए। विषेषन करके एक बड़े भारी धभाव की पूर्ति की है। नय विषयक सम्पूर्ण जानकारी को एक ही स्थान में उपस्वक्ष करा देना — यह एक महती उपलब्धि है। इस पुरतक में नय का स्वरूप, नय के भेद-भेद धादि का साङ्गीपाङ्ग विषेष्ण याया है। डॉ॰ साहब एक सिद्धहस्त लेखक हैं धीर इनकी ग्रंसी सरल, सुबोध धीर रोषक है। साधारए। व्यक्ति भी इनकी रचनाधों को धासानी से हुद्धंयम कर सकता है।

प्रश्नोत्तरज्ञंती के कारण इस कृति का महत्त्व और भी श्रीषक बढ़ गया है। जिनवर द्वारा प्रतिपादित नयक के प्रयोग करने में दक्षता प्राप्त करने के लिए यह एक धनुठी रचना है। यद्वाप इस पुस्तक के नाम को देकदर या सुनकर ऐसा अम होता है कि यह रचना संस्कृत में है, फिर भी पुस्तक का नामकरण, यथाये और मनमोहक है। इसका कारण भारित्वजी ने 'धगनी बात' में निक्त ही दिया है।

# पं० भरतचकवतीजी त्यायतीर्च; निदेशक - जैन साहित्य शोध संस्थान, मद्रास

सही समय पर प्रकाशित 'जिनवरस्य नयकक्य' नामक यह संय जिनामम के नयसंबंधी नयस्विक्नों से मरपूर है। इस अन्य को पक्षातीत विद्युत समाज में प्राक्षातीत सादर प्राप्त होगा। जिनामम के मर्ग को यथावत समक्षेत्र के लिए यह एक नय प्रसादक्य है, बस्तुस्वरूप के यथाये दर्गन के लिए स्वच्छ दर्पेण है, एकालवादियों का खण्डन करते हेतु एक समोच सत्त्र है, मोक्षमार्ग में साक्ष्य सांस्थाधियों के लिए मिण्यिय है। इस प्रंप का गहराई से सम्बयन करनेवाले सांस्थाधीं बन्धु नयों का वयार्थस्वरूप समक्ष्यर पात्रीत – विकल्यातीत सुद्धवैतन्यस्वभाव में लीन होकर परमास्यस्वमाय का प्रमुखक करते।

#### प्रतिष्ठाचार्य पं० मुझालालबी शास्त्री 'कौशल', लिलतपुर (४० प्र०)

#### पण्डित धर्मप्रकाशकी जैन शास्त्री, धवागढ़, जि॰ एटा (उ॰ प्र॰)

डां हुकमचन्त्रजी प्रारिस्त हारा विश्वत 'जिनवरस्य नयचकम्' पुस्तक का प्राचीपान्त प्रस्ययन किया । जिनवास्त्री के प्रचार, प्रसार व प्रभावना के लिए जान के क्षेत्र में यह प्रयास धति स्राहनीय तथा प्रशंसती है। कावज, ख्याई तथा मुक्त पूछ धति-प्रमाजकेत है। सरल जावा में नय विवेचन करके जानार्जन करनेवाले वर्षप्रेमी बन्धुयों के लिए धति सुगम मार्च का दिग्दर्शन किया है। लेखक के प्रयास से प्रस्तुत पूस्तक प्रसन्त पठनीय एवं उपयोगी बन गई है। मेरी धानतरिक जावना है कि ऐसी उपयोगी पुस्तक प्रत्येक दुस्तकानय, वाचनालय प्रारि सार्वजिनक क्षेत्र मे उपन्तम रहे, जिससे लेखक का किया हुम्मा महान परिषय सकत हो सके।

## पण्डित समृतलालकी जैन शास्त्री, जैन विश्वभारती, साढनूं (राज०)

विडल्समान में समावृत बीस यन्यों के प्रश्तेता, चार ग्रन्थों के सम्पादक, पत्रकार, विडल्स तिवक, प्रकार सक्ता, महान् विडाम बी॰ हुकमचन्द्रवी मारित्स की लेवनी से प्रमुत 'विजयस्य नयचकम्' यंच को मच से इति तक क्यान से देखकर मुक्ते ससीम प्रकारा का प्रमुक्त हुमा। नयविष्यक समय जानकारी कराने के लिए यह प्रगते बंग की एक विविद्य हुमा। नयविष्यक समय जानकारी कराने के लिए यह प्रगते बंग की एक विविद्य हुमा। नयविष्यक समय विवय की पुष्टि के लिए इसमें करावार्य कामकारी कराने सालिस से प्रचित्र प्राचीन ग्रन्थों का सहयोग विया यथा है।

इसके यज्ञस्यी लेखक की दर्जनों कृतियाँ प्रनेक मारतीय एवं ध्रोधी प्राथा में प्रनृदित होकर लालों की संख्या में वितरित हो चुकी हैं – यह साधारख बात नहीं है।

प्रस्तुत ग्रंथ का कागज, खपाई-सकाई, प्रूफ संबोधन और जिल्द भादि सभी भाकर्षक हैं और मूस्य भी कम है। समयोपयोगी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ के लेखन एवं प्रकाशन के लिए लेखक भीर प्रकालक दोनों ही बचाई के पात्र है।

#### पण्डित रतनलालची कटारिया, केकड़ी (राजस्थान)

डाँ॰ भारित्ल की यह कृति 'जिनवरस्य नयककम्' वास्तव में ही प्रत्यन्त सरस, सरस, सुन्दर एवं सामयिक है। इसके लिए लेखक महानुभाव को हार्दिक धन्यवाद है।

## पण्डित ज्ञानचन्द्रकी जैन 'स्वतन्त्र'; मृतपूर्व सम्पादक – जैनिमन, सुरत

भारिस्तर्जी एक सिद्धहस्त सेखक, यक्ता एवं समाज के जाने-माने बहुस्तृतक्ष विदान हैं। प्रापकी बारही में जाड़ है। परमामम के ४३ घन्यों का प्रमाए। देने से 'जिनवस्थन नयकमृत्य प्रस्त में चार चार सान गये हैं। किसी वस्तु को जबतक हम विचित्र नयों (दृष्टियों) से न समर्की तवतक उसका क्य समक्ष में नहीं सायेवा। प्रताप निष्पत्त दृष्टियांना ही बस्तु को सही-सही समक्ष सकता है।

लेकिन एक बात धवस्य है कि जिनकी दृष्टि एकांगी है, जो प्रकारत का चस्मा पहिते हैं या प्रन्तरंश में विरोध की भावना एकते हैं; ऐसे लोगों के लिए यह सम्ब सनुप्योगी ही विद्व होगा। धानने 'जिनवरस्य नयचक्न्' लिखकर एक कभी की पृति की है। प्रापके लिए जैन मित्र परिवार की धीर से हार्विक बचाई है।

#### \* समाजरत्न पण्डित राजकुमारजी शास्त्री, ब्रायुर्वेदाचार्य, निवाई (राज०)

हों आरिल्लजी की लेखन, अर्जुष्वितन व प्रिमाणण करने की कला अनुकी है। प्राप जिल विषय पर तरे लेखन आरि करते हैं, उत विषय पर वस्मीरता से साथ पुर्क्ति और प्रागम का प्राथार लेकर पूर्ण विश्लेषण करते हैं — यह आपकी प्रवृद्धता का परियायक है। जंतवर्ष प्रतादि-निक्त सार्विभीतिक वर्ष है। सर्वेष्ठ हारा प्रतिपादिक होने से यह सर्वेष्ठ हारा प्रतिपादिक होने से यह सर्वेष्ठ प्रयाण की है। परार्थ प्रमेश के लिए प्रमाण और नय का जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। यथि प्रमाण परार्थ का समयक्ष्य से प्रतिपादक करता है, अतः वह सर्वेषाही है; तथािंप परार्थ में स्थित प्रनेष्ठ कराों की विशेषक्ष से जानने के लिए प्रनेष्ठ नर्वोष्ठ विश्वयक्ष सी धावस्यक ही। विद्वात लेखक ने उन नयों को विषय उदाहर्खों हारा स्पष्ट किया है धीर वे इसमें पूर्ण स्थल में जुए हैं। अस्म आधीपात्य परनीय व मननीय है।

# श्री चण्डीप्रसादजी शर्मा; प्राचार्य - महाराचा साचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर

ग्रन्थरलेऽस्मिन् विदुषा लेखकेन सरस्या बाध्या नयानां स्वक्यः, तेवां पारस्यरिकसम्बन्धस्य विवेदितः। ग्रास्यहिताय प्रयोजनात्तिकः केन वया सम्बदेदित्य-प्यत्र समालोदितम्। नयककार्यां बहुनमध्यनमन्तरा विनायसस्य मर्ग केनापि न कार्यु सम्बद्धतः । प्रतो युगेऽस्मिन् विनवस्य तरकायस्यप्रकृत्तेवतां पुत्रकृतिकात्त्रम् अ कार्यु सम्बद्धतः । प्रतो युगेऽस्मिन् विनवस्य तरकायस्यप्रकृत्तेवतां प्रश्नृत्विकात्त्रम् अ पासका अनुग्रहीताः। अहमस्य सर्वेत्र प्रचार-प्रसारञ्च कामग्रे। वन्यवादाहीः ससु भारित्समहाभागाः।

# 🖊 🖈 सनेकान्त (त्रैमासिक शोध-पत्रिका), नई दिल्ली, बप्रेल-सून १६८२

'नय'एक धनादि संली है। जो सापेश दृष्टि से प्रयुक्त होने पर सम्यक् और निरक्षेत्र वृष्टि से प्रयुक्त होने पर सिष्या होती है। जब से समस्यार जैसे सम्यालग्रन्थों का पठन-पाठन जनसाधारएंग ने प्रचलित हुमा, नथसाद विशेष चर्चों का विषय वन गया है। कई लोग तो विपरीत धारएंग ही बना बैठे। डां॰ मारिस्तजी ने जहां विषय का समन कर सपनी सेती में सपने विचारों को प्रस्तुत किया है, वहाँ उन्होंने विभिन्न धामार्य मन्तव्यों को प्रस्तुत कर वहां बुद्धिमानी की है। इससे जो लोग उन्हें सोनाव्या कैम्प का समक्ष बैठे हैं, उन्हें निक्चय ही विषय-निर्दाय से धामार्थ-वाक्य सहायक होंगे। डां॰ साहब ने विषय को बहुत स्वष्ट किया है – ऐसा मेरा मृत है। धामार्थ खुक्यों की कसीटी के धरितल में मैं नया सिन्तु ? निक्चय ही वारिस्तजी का प्रयास सराहनीय है। धन्याया धनेक बन्यों को एक्तित कर देवने का प्रयास है कीन करता है। बचाई!

## सम्मति सन्वेश (भासिक), विस्ली, मई १६८२

वर्तमान विसंवाद एवं मतमेद की परिस्थित मे जो भी साथमीं बन्दु इस विवाद को मारसहित की दृष्टि से मध्यस्य होकर पढ़ेने, उनका सम्पूर्ण मतमेद थोर विवाद समाप्त हो सकता है। समीक्य प्रकाशन मे नयो के दृष्टिकोस पर प्राथेप्रमास, युक्ति एवं समुचित सरत उदाहरूस देकर समूत्यूष्ट प्रकाश डाला है। नयक का डान हो मोक्षमार्य में विवय की दुर्दुमि बजाता है। विद्यान लेकक ने सपनी साकर्यक मीसी के डारा विवय-प्रतिपादन में कहीं भी सक्कात एव घरोककत उत्पक्ष नही होने दी है, जिससे पाठक को कहीं भी पकान का सनुभव नही होगा। इस विवय पर साज तक निके गये सभी निकस्यों में इतना सुन्दर विस्तेषस्य नही देवा। या, जितना हुद्धिनम्य प्रकाश रसमें प्रत्य होता है। - श्रकासक्य 'हितीयों' सास्प्री, सम्बादक

# \* तीर्वंकर (मासिक), इम्बौर, झप्रेल १६**०**२

नत्यसम्बन्धी विशेषन पर घड तक प्रकाशित पुस्तको से सर्वश्रेष्ठः विषय-त्रतिपादन प्रप्तन, स्पर्शस्य, सर्वादम, तर्कस्थातः प्रीद उदस्यों की प्रप्तार से बचा जा सकता तो सप्त व सुवोध हिन्दी में बैन तत्त्वपत्तेन तक श्वासान पहुंच बनाने की पद्धति पर एक सर्वोत्तन प्रकाशन, मुख्य संतुन्तित, स्थार्त्त निर्दोच ।

– डॉ॰ नेमीचन्द बैन, सम्यादक

अभिमत] [३८९

## जिनवासी (मासिक), जयपुर, मई १ं६८२

प्रसिद्ध घष्णास्प्रप्रकार, दार्शनिक विचारक धौर प्रबुद्ध लेखक डाँ० भारित्ल के इस सद्ध प्रकाशित धण्य में नयझान की आवश्यकता, नय के सामान्यत्वस्थ, नयाँ के त्रित्रमाशिकता, निश्चय-व्यवहार धादि नयों के त्रित-प्रभेशों तथा उनके सम्बन्धित विज्ञासाओं एवं संकाधों का धावस्थकतानुसार प्रश्नोत्तर-वैत्तनी में पृष्ठ, पर सहज नात्रिय सरल विषेचन-विश्वेषण प्रस्तुत किया गया है। धागम के सहन प्रस्मा के लिए नयों का स्वकृत प्रमास के शिष्ठ प्रस्तुत किया गया है। डाँ० मारिक्स ने वस्तुत्वक्य प्रतिपादक धागमिक नयों का धीर धारमानुमक धाम्मात्विक नयों का सह प्रस्य में सरल-सुबोब हिन्सी भावा में प्रमाशिक विचेचन प्रस्तुत कर नय जैसे यह निवध्य को सरल सुल्य बनाने का महत्वीय कार्य किया है। - डाँ० नरिक्स मानाबस, सम्मादक

#### वीरवास्ती (पाक्तिक), जयपुर, ३ मई १६६२

जैनासम नय पर प्राथारित है। नय-निश्चेय को समस्के बिना जैनवाजुमय दूदयंगम नहीं हो सकता। सारे सतमेदों को मिटानेवाला जैनों का यह नय विवेचन है। सम्प्रकान के लिए नय-विवक्षा धर्परिहार्य है। साव हो यह गृह विषय भी है। विषय प्रवेश के पच्चाद ही उसकी धर्मनायांता का प्रमुख्य होता है। इस दुक्त एवं प्रत्यत्त धावस्थक विषय को डॉ॰ आरिस्स साहब ने बहे ही सरल ब्रंग से प्रस्तुत पुस्तक ने लिखा है, जो सहजगम्य हो गया है। प्रकाशित के रूप में निश्चय धीर व्यवहार को धच्छा समस्राया गया है। डॉ॰ आरिस्स जी ने इस रचना डारा नयचक की जटिसता को सरलता से प्रस्तुत कर बैन विद्वानों धीर छात्रों का बढ़ा उपकार किया है। इसके लिए वे कोटिसा बयाबाद के पात्र हैं। - पं • मेंबरसाल स्वायतीर्थ

#### जैनवब प्रवर्शक (पाक्षिक), बयपुर, १६ प्रप्रेस १६८२

जैनसमें सौर दर्गन के सन्तरंग से सुगरिचित, चिन्तक सौर सनवरत सध्ययन-गील डॉ॰ भारित्स की तेखनी से प्रमुत इस जिनवरस्य नयचकम् कित ने निचित्त ही एक बहुत बड़े सभाव की पूर्ति की है। नमों के सन्वन्य मे हिन्दी में स्वतक ऐसी कोई कृति उपलब्ध नहीं थी, जिसमें नमों का ऐसा सुन्यर, सुप्तिक, सोदाहरण, सर्वाकीण विवेषन एक साथ एक ही स्वान पर प्राप्त हो सके।

पुस्तक धरवन्त उपयोगी, ज्ञानवर्द्धक, रोचक शैली में लिखी गई है। तथा सारगींभत विवेचन द्वारा सहजवाड़ी निष्कर्ष निकाले गये हैं।

जिनवाएं। में यत-तत्र विकारे तथ्यों को समस्वित कर दैनिक जीवन से चटित होनेवाले प्रतेक उदाहुर्स्सों से सर्वाधिक विवादस्य विषय निक्यय-स्थवहारतयों के स्वरूप, प्रयोजन व उद्देश्य को जिज्ञासुखों के द्वारयों में उतारने का सफल प्रयास किया है। यह लेखक के सतत ज्ञानाराधन, धिन्तन, मनन एवं श्रमशीसता का नियमेंन है। 'विनवस्पर नयकम्प' का मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन जनसामारण की नयों के यवार्थ स्वरूप का परिज्ञान कराना रहा है, ताकि जिनशाणी के रहस्य की जाना जा सके, स्पॉकि समस्त जिनवाणी नयों की ही भाषा में निवद है।

नयों के अनुसीलन में महत्त्वपूर्ण मार्गवर्शन की यह पहली पुस्तक है। इसमें बहुत मर्म खुल गये हैं, पुस्तक बेजोड़ बन गई है, वस्तुस्वरूप को समऋने में इसका सम्ययन येथेष्ट रूप में सहायक सिद्ध होगा।

भाषा है, प्रबुद्धजन इस भमूत्य कृति से लाभान्वित होंगे। लेखक स्वस्य दीर्घजीबी होकर जिनवासी की सतत सेवा करता रहे, यही मंगल कामना है।

- रतनचन्द्र भारित्ल

#### ≠ बीर (पाक्षिक), मेरठ, १ मई १६=२

प्रस्तुत कृति में डॉ॰ मारिल्ल ने नयज्ञान की धावस्थकता, नय का सामान्य स्वरूप, नयों की संस्था, धौर निष्यप-ध्यक्तार नयों का सिंदतुत विवेचन बहुत ही स्तल मुझोब प्राथा में किया है। यहाँप नयों के वारे में जानकार देवेवाजे समेक स्वन्य उपस्वय हैं; तथापि जिनवस्यम नयकम् में डॉ॰ मारिल्ल ने सभी महान् सम्बं का निषोड हराजकार प्रस्तुत किया है कि उन प्रन्तों के ध्यव्ययन के समय धानेवाली सभी पुरिवर्यों का सहस्व ही स्वाप्त है। कि नय करों के ध्यव्ययन के समय धानेवाली सभी पुरिवर्यों का सहस्व ही सामावन हो जाता है। निरूप्त के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का सियों प्रतिपादन के लिए व्यवहार का निषेच धावस्थक है। यदि व्यवहार का निषेच नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समभ में नहीं धावेगी; धौर यदि व्यवहार का निषेच नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समभ में नहीं धावेगी; धौर यदि व्यवहार का निषेच नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समभ में नहीं धावेगी; धौर यदि व्यवहार का निषेच नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समभ में नहीं धावेगी; धौर यदि व्यवहार का निषेच नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समभ में नहीं धावेगी; धौर यदि व्यवहार का निषेच नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। प्रस्तुत प्राप्त हम स्वाध्यापनी व हालन-मण्डार के लिए उपयोगी व धावस्थक प्रत्य है।

#### \* चैनमित्र (पाक्षिक), सुरत, १७ जन १६८२

डी जगिरस्त जैन समाज के जाने-माने बहुप्रसिद्ध एवं बहुभूतज्ञ विद्यान् है। वे वाएगी और कतम के चनी हैं। उनके प्रतिपक्षी विद्यान उनका हमेखा निरोध करते रहे, परन्तु वे किसी के निरोध में नहीं रहे; प्रिष्तु धालम के धाबार पर ही जन्हें पुलिस्कृत्त एवं न्यासचंतर उत्तर विद्या। जैनवर्जन के नमसिद्धान्त पर यह पुरतक लिखी गयी हैं। इसमें ४३ परमालम प्रत्यों के धाबार पर विश्वय विवेचना की गयी है। डॉ॰ ग्रारिस्त की यह रचना बहुत सुन्दर हैं। हम उनके लिए समाई वेरों हैं। ऐसी रचना एक कसी की पुलिस नोहर हम्बर हैं।

– शैलेश डाह्याभाई कापड़िया

#### राष्ट्रवृत (वैनिक), जबपुर, = झनस्त १६=२

भारतीय दर्गनों में जैनदर्गन अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। जैन दार्गनिकों ने अपने अनेकालवादी दृष्टिकोए का प्रतिपादन स्यादाद सैसी में किया है। स्वादाद सीमें नयों का प्रयोग किया जाता है, जो वस्तु के एक-एक अंब को विषय बनाते हैं।

जहाँ ग्रन्थ दर्शनो ने बस्तुको विषय करनेवाले ज्ञान को मात्र प्रमाएक्य ही स्वीकार किया है, वहाँ जैनदर्शन में प्रमाए के साथ-साथ नय को भी स्वीकार किया है। यही जैनदर्शन का ग्रन्थ दर्शनों से वैशिष्ट्य है।

डाँ॰ हुकमचन्द भारित्त की प्रस्तुत कृति 'विजवरस्य नयचकम्' नयों के स्वरूप, भेद मादि का विस्तार से प्रकास डालने वाली एक ऐसी कृति प्रतीत होती है, जो मनीपियों में सीमित इस विषय को बनसाधारए। में पहुँचाले में समये होगी। सम्पूर्ण विजनसासन की मैती से परिचित कराने के कारण इसमें सम्पूर्ण विजनसासन का सार समाविष्ट है। इसकी भाषा भ्राचुनिक होते हुए भी प्रतिपादित तस्व अस्पन्त गृढ व गंभीर है।

नयों के सम्बन्ध मे यह पुस्तक झभी पूर्वार्द्ध ही है, उत्तरार्द्ध झभी शेष है। पुस्तक की छपाई व बार्डाक्ष्म झाकर्षक है।

# डॉ॰ भारित्ल की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ

|                | `                                                            |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ₹.             | पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व ग्रीर कर्तृत्व [हिन्दी]            | ११.00       |
| ર              |                                                              | €.00        |
|                | [हिन्दो, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ग्रंग्रेजी]                 |             |
| ₹.             | धर्म के दशलक्षण [हि., गु., म., क., तमिल, ग्रग्नेजी]          | ¥.00        |
| ٧.             | कमबद्धपर्याय [हि., गु., म , क., त.]                          | 8.00        |
| ٧.             | सत्य को खोज [हि., गु., म., त., क. ]                          | ४.००        |
| ٤.             | जिनवरस्य नयचकम्                                              | ४.००        |
| ७.             |                                                              | ¥.00        |
| 5.             | बारह भावना                                                   | ₹.00        |
| 3              |                                                              | 8.00        |
| 80.            | ग्राप कुछ भी कहो [हिन्दो, कन्नड़]                            | ₹.०0        |
| ११.            |                                                              | १.२५        |
| १२.            |                                                              | ₹.००        |
| १३.            | तोर्थंकर भगवान महावीर [हि., गु., म., क., त., ग्र., ते., ग्र. | ٥,٧,٥ [.    |
| १४.            |                                                              | 8.00        |
| १٤.            | ग्रचंना (पूजन सग्रह) [हिन्दी]                                | o.¥.o       |
| ۶٤.            | गोम्मटेश्वर बाहुबली                                          | 0.80        |
| १७.            | वं।तरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर [हि., गृ.]                | ० २४        |
|                | चैतन्य चमत्कार                                               | 8.00        |
| 39             | <b>श्र</b> हिसाः महावीर की दृष्टि में                        | १.२५        |
|                | बालबोध पाठमाला भाग २ [हि., गु., म., क., त., ब , ग्र ]        | 8.00        |
|                | बालबोध पाठमाला भाग ३ [हि., गु., म., क , त., बं., ग्र ]       | 8.00        |
|                | वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १ [हि., गु., म., क., ग्रं.]       | 8.00        |
|                | वोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २ [हि,, गु., म, क, ग्रं.]         | १.२५        |
| २४.            | वोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३ [हि., गु., म., क., ग्रं.]       | १.२४        |
| २५.            | तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग १ [हि., गु., म., क., ग्रंग्रेजी]     | १.२५        |
| ₹.             | तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग २ [हिन्दी, गुजराती, ग्रंग्रेजी]      | 8.80        |
| सपादित प्रकाशन |                                                              |             |
| ₹.             | मोक्षमार्गप्रकाशक                                            | 5,00        |
| 7              | प्रवचनरत्नाकरभाग १, २, ३, ४ प्रत्येव                         | 10.00       |
|                | ज्ञानगोष्ठी                                                  | <b>Ę.00</b> |
|                | परमार्थवचनिका प्रवचन                                         | ₹.●●        |
| ¥.             | वीतराग-विज्ञान (मासिक): ग्राजीवन शुल्क १२५) वार्षिक शु       | . १२.००     |
|                |                                                              | •           |

